# राजपूताने का प्राचीन इतिहास

#### महामहोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा

हरिश छन्द्र हो लिएए 15. नवजीवन उपवन, मोती बू'गरी रोड़, जयणुर-4

राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर

प्रकाशक

राजस्थानी यन्थागार

प्रकाराक एवं वितरक मोजती गेट, जोधपुर कार्यालय 623933 फोन निवास 432567

प्रवाग गम्कग्ण 1936 द्वितीय मशोधित गस्करण 1999

मुल्य चार भी रुपये मात्र

कम्प्यूटरीकरण मुदर्शन काप्यूटर सिस्टम कम्प्या

मुद्रार एस. एन क्रिप्टर्स शास्त्र (इन्हें

## RAJPUTANE KA PRACHIN ITIHAS Par Par a fur Gaire bankar Hera hand Oha

Fig. 11. RAJASTHANI GRANTHAGAR, JODHPUR

हिन्दू-सस्कृति के उपासक परम विद्यानुरागी अदम्य साहसी वीरपर महाराव श्री अभयसिहजी सिरोही की पवित्र स्मृति को सादर समर्पित

#### राजप्रताने फा इतिहास—



फर्नल जेम्स टॉउ

# इतिहास के परमानुरागी पुरातत्वानुसंघान के अपूर्व प्रेमी राजपूत जाति के सच्चे मित्र राजपूतों के इतिहास के सच्चे पिता

श्रीर

उनकी कीर्ति के रज्ञक

यहानुभाव

कर्नल जेम्स टॉड

की

पवित्र स्मृति को

साद्र समिदित



### प्रथम संस्करण की सुमिका

संसार के साहित्य में इतिहास का आसन वहुत ऊंचा है। ज्ञान-भंडारें के अन्यान्य विषयों में से इतिहास एक ऐसा विषय है कि उस के अभाव में मनुष्य-जाति अपनी उन्नति करने में समर्थ नहीं हों सकतीं। सच तो यह हैं कि इतिहास से मानव-समाज का वहुत कुछ उपकार होता है। देशों, जा-तियों, राष्ट्रों तथा महापुरुषों के रहस्यों को प्रकट करने के लिए इतिहास एक अमोघ साधन है। किसी जाति को सजीव रखने, अपनी उन्नति करने तथा उसपर हढ़ रहकर सदा अग्रसर होते रहने के लिए संसार में इतिहास से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। अतीत गौरव तथा घटनां ओं के उदाहरणों से मनुष्य-जाति एवं राष्ट्रों में जिस संजीवनी शक्ति का सञ्चार होता है उसे इतिहास के सिवा अन्य उपायों से ग्राप्त करके सुरिचत रखनों कठिन ही नहीं प्रत्युत एक प्रकार से असंभव है।

इतिहास का महत्त्व तथा उसकी उपयोगिता बतलाने के लिए किसीं विशद विवेचन की आवश्यकता नहीं है। शिक्ति समाज अब इस वात को मलीमांति समसने लग गया है कि इतिहास अतकाल की अतीत स्मृति तथा भविष्यत् की अदृश्य सृष्टि को ज्ञानरूपी किरणो-द्वारा सद्दा अकाशित करता रहता है। पृथ्वीतल की किसी जाति का साहित्य-भग्डार उस समय तक पूर्ण नहीं माना जा सकता, जब तक इतिहासक्रपी अमूल्य रह्नों को भी उसमे गौरवपूर्ण स्थान न मिला ही, क्योंकि अधःपतित एवं दिर्घनिद्रा मे पड़ी हुई जाति के उत्थान एवं जागृति के अन्यान्य साधनों में उसका इतिहास भी एक सर्वोत्कृप एवं आवश्यक साधन है। यूरोप के सुप्रसिद्ध अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ एडमंड वर्क का कथन है कि इतिहास उदा-हरणों के साथ-साथ तत्वज्ञान का शिक्ण है। जब हमको किसी देश अथवा जाति के प्राचीन इतिहास का शिक्ण है। जब हमको किसी देश

कि श्रमुक जाति श्रथवा राष्ट्रका उत्थान इन-इन कारणों से हुआ श्रीर कौन-कौन से कारणों से तथा किस प्रकार की परिस्थित के होने से उस-को अपने पतन का दश्य देखना पड़ा, तभी हिम वर्तमान युग की परि-स्थिति को समभने तथा सुधारने में समर्थ हो सकते हैं। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि इतिहास मनुष्य जाति का एक सन्धा शिचक है, जो समाज को भविष्य का उचित पथ वतलाता रहता है। यह निश्चित है कि उन्नति त्रज्ञभव पर निर्भर रहती है और उन्नति के लिए यह भी निता-न्त श्रावश्यक है कि हमें उसके तिस्वों का ज्ञान हो। उन( तस्वों )का ज्ञान उनके पूर्व-परिणामो पर श्रवलंवित रहता है श्रीर उनको जानने का एकमात्र साधन इतिहास ही है। जिस प्रकार सिनेमा में भूतकाल की किसी घटना का संपूर्ण चित्र हमारी श्रांखों के सामने श्रा जाता है, उसी तरह इतिहास किसी तत्कालीन समाज के श्राचार-विचार, धार्मिक भाव, रहन-सहन,राज-नैतिक संस्था, शासन-पद्धति श्रादि सभी ज्ञातव्यं वातों का एक सुन्दर चित्र हमारी अन्तर्देष्टि के सामने स्पष्ट रूप से रख देता है। इतिहास ही से हम जान सकते हैं कि श्रमुक जाति श्रथवा देश मे धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विचार कैसे थे, उस काल की परिस्थित किस प्रकार की थी, राजा-प्रजा का सम्यन्ध किस तरह का था, उसकी उन्नति मे कौन-कौन से कारण सहायक हुए, कौन-कौन से श्रादर्श जातीय जीवन के पथप्रदर्शक वने, किस प्रकार जातीय जीवन का निर्माण हुआ, किस तरह ललित कलाओं तथा विभिन्न विद्याओं की उन्नति हुई श्रौर किन-किन सामाजिक तथा नैतिक शक्तियों का उस देश के निवासियों पर प्रभाव पड़ा, जिससे वह कालान्तर में उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। इसी प्रकार किन कारणों से पतन का श्रारम्भ हुआ, धर्म श्रीर राष्ट्रीयता के वन्धन शिथिल होकर मनुष्यों के उच्च श्रादर्श किस प्रकार श्रस्त होने लगे, वे कौनसी सामाजिक शक्तियां थीं जो शनै: शनै: लोगों मे भेदभाव का विप फैला रही थीं, और अन्त में फूट के घर कर लेने पर वह जाति किस प्रकार उन्नति-शिखर पर से अवनित के गहरे गड्ढ़े मे जा गिरी-यह सब इतिहास द्वारा ही ज्ञात हो सकता है। साथ ही हम यह भी जान सकते हैं कि देश अथवा जातियां पराधीन किस तरह हो जाती हैं, सामाजिक संगठन क्यों ट्रट जाते हैं और सुविशाल साम्राज्य तथा महाप्रतापी राजवंश भी किस तरह नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। इतिहास-छारा पूर्वजों के गुण गौरव से परिचित होकर अवनत जाति भी पारस्परिक जुद्र भेदभाव को मिटाकर अपने में संघठन-शक्ति का संचार करती हुई राष्ट्रीयता के ऐक्य-सूत्र में आवस हो सकती है। किसी ऐतिहासिक का यह कथन वस्त ठीक है कि यदि किसी राष्ट्र को सदैव अध पतित एवं पराधीन वनाये रखना हो, तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि उसका इतिहास नए कर दिया जाय। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यही हो सकता है कि किसी राष्ट्र के उत्थान में उसका इतिहास सब से बड़ा सहायक एवं सुयोग्य मार्ग-दर्शक होता है।

इन सव वातों को सामने रखकर जब हम श्रापने प्यारे देश भारतवर्ष का ध्यान करते हैं तो हमं उसके इतिहास को सम्पन्न करने तथा सुरिच्चत रखने की बहुत बड़ी श्रावश्यकता जान पड़ती है, परन्तु इस समय हमारे देश के वास्तविक इतिहास का बड़ा भारी श्रभाव दीख पड़ता है।

श्रत्यन्त प्राचीन काल में भारतवर्ष ही सलार की सभ्यता का श्रादि-स्रोत था। यही से संसार के भिन्न-भिन्न विभागा में धर्म, सभ्यता, संस्कृति, विद्या श्रोर विद्यान का प्रचार हुश्रा, परन्तु भारतवर्ष का मुसलमानों के इस देश में श्राने से पूर्व का श्रंखलायद्ध लिखित इतिहास नहीं मिलता। भारत-वर्ष पक श्रत्यन्त प्राचीन श्रोर महाविशाल देश है, जहां कभी किसी एक ही राजा का राज्य नहीं रहा, परन्तु समय समय पर श्रनेक राजवंशो तथा राज्यों का उदय श्रोर श्रस्त होता रहा है। जगित्रयन्ता जगदीश्र्यर ने पृथ्वी-तल पर इस भारतभूमि को ऐसा रचा कि श्रत्यन्त प्राचीन काल से भिन्न-भिन्न देशों के विजेताश्रों ने इसे सदा श्रपने हस्तगत करने में ही श्रपने वल श्रोर पौरुष की पराकाष्ठा समभी। यही कारण है कि हम श्रपने देश को पृथ्वी के विजयी श्रदवीरों का कीडाक्षेत्र पाते हैं। जिस देश पर शताब्दियों से विदेशियों के श्राक्रमण होते चले श्राये हो श्रोर जहां बाहरी लोगों के तथा

पतदेशीय राजाओं के पारस्परिक युद्धों ने प्रचंड रूप धारण किया हो, यहां के इतिहास का ज्यों-का-त्यों वना रहना छासंभव है । युद्धों की भग्मार रहने के कारण अनेक प्राचीन नगर नष्ट होते श्रोर उनपर नये दस्ते गये, जिससे श्रिधक प्राचीन नगर तो भूमि की वर्तमान सतह से कई गज़ नीचे दवे पड़े हैं, जिनका कही कही ख़दाई होने से पता लग रहा है। तस्तरिला. हरपा, नालंद श्रौर मोइंजो दरों श्रादि की खुटाई से भारतवर्ष की प्राचीन उपत सभ्यता का पता लगता है। मोहंजो दड़ो के नीचे तो एक ऐसा प्राचीन नगर<sup>3</sup> निकल श्राया है, जो कम से कम श्राज से ४००० वर्ष पूर्व का है और जिससे पूरोप. श्रमेरिका श्रादि की श्राधुनिक नगरनिर्माण कला का उस खमय भारत में होना सिद्ध होता है। उस नगर के मकानों में स्नाना-गार, पानी बहते के लिए गानियां, छतों का पानी गिरने के लिए मिट्री के न्नल, मकाना के वाहर कुड़ा-कर्कर डालने की कुंटियां तथा प्रत्येक गली में हकी हुई मैता णनी वहने की नालियां, जिनमें हरएक घर की नालियां आ मिलती हैं, वनी हुई हैं। वहां से जो अनेक पदार्थ निकले हैं, उनसे उस समय की कारीगरी, सभ्यता श्रादि का भी वहुत कुछ पता लगता है। उस के नीचे एक और नगर भी दवा हुआ प्रतीत होता है, जो उससे भी प्राचीन होना चाहिये। जव उसकी खुदाई होगी तब भारत की इससे भी प्राचीन सभ्यता का पता चलेगा। पाचीन नगरों के खंडहरों से तथा अन्यत्र मिल-नेवाले प्राचीन स्तंमो, ज़ितयों, चित्रों छादि से छाज भी हम प्राचीन भार-तीयो की सायता, शिरुप, ललित कलात्रां श्रादि का कुछ परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का कार्य अवतक वहुत थोड़ा हुआ है, परन्तु ज्यों ज्यों

<sup>(</sup>१) यह दहा सिध में लरकाना नगर से बीस मील दूर नॉर्थ-वैस्टर्न रेखें के डोकरी नामक स्टेशन से सात मील पर है श्रीर उसकी ऊचाई तीस से चालीस फुट, लुम्बाई एक मील से श्राधिक श्रीर चौढ़ाई भी बहुत है।

<sup>(</sup>२) भारतवर्ष के इस अत्यन्त प्राचीन नगर का पता लगाने का श्रेय पुरातत्व विभाग के सुप्रसिद्ध विद्वान् श्रीयुत राखालदास बैनर्जी एम्. ए. को है, जिसके प्रयत्न से, हुँ० स् १६२३ में इस नगर का पता चला श्रीर इसकी खुदाई शुरू हुई।

श्रधिक होता जायगा, त्यों त्यों प्राचीन भारत के गौरव का श्रनुमान करने के प्रत्यज्ञ प्रमाण विरोष रूप से उपस्थित होते जायगे।

जव से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है, अधवा उसके भी बहुत पहले से, हम इस देश में लड़ाई-अगड़ों का अखंड राज्य स्थापित पाते हैं। श्रायों के इस देश में शाकर दसने से ही इस लीला का श्रारेभ द्योता है। श्रादिम निवासियो को मार काटकर पीछे हटाने श्रौर श्रच्छे श्रच्छे स्थानों को अपने अधिकार में लाने ही से इस देश के आर्य-इतिहास का श्रारंभ होता है। कुछ काल के श्रनंतर हम इन्हें श्रपनी सभ्यता फैलाने के उद्योग में यत्नशील पाते हैं। इस प्रकार दीर्घ काल तक आर्य जाति-भारत-वर्ष मे श्रपने संगठन में तत्पर रही। राज्यों की स्थापना हो चुकने पर ईर्षा श्रीर मत्सर ने श्रपना प्रभुत्व दिखाया श्रीर परस्पर के भगड़ों से देश में रक्त की नदियां यहने लगी। उसके अनंतर विदेशियों के आक्रमणों का प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम ईरान के सम्राट् दारा ने और उसके बाद सिकं-दर एवं उत्तर के यूनानियां श्रादि ने इस देश पर श्रपना प्रभुत्व जमाना चाहा। वौद्धो और ब्राह्मणों के धार्मिक संघर्ष ने भी भारतवर्ष को हानि अवश्य पहुंचाई। फिर मुसलमानो की इस देश पर कृपा हुई श्रौर अन्त मे यह यूरोपीय जातियों का लीलाचेत्र बना। मुसलमानों के समय में तो प्राचीन नगर, मन्दिर, मठ छादि धर्मस्थान, राजमहल छौर प्राचीन पुस्त-कालय नष्ट कर दिये गये, जिससे भारतीय इतिहास के अधिकांश साधन विलुत हो गये। इन सब घटनाश्रो से स्पष्ट है कि ऐसी श्रवस्था में इस देश का श्रंखलावद इतिहास वना रहना और मिलना कठिन ही नहीं घरन् श्रसम्भव है ।

सुप्रसिद्ध मुसलमान विद्वान् अवुरिहां अल्बेरूनी ने, जो ग्यारहवी शताब्दी में कई वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर संस्कृत पढ़ा और जिसने यहां के भिन्न भिन्न विषयों के यन्थों का अध्ययन किया था, अपनी पुस्तक 'तह-क्रीके हिन्द' में लिखा है—"दुर्भाग्य है कि हिन्दू लोग घटनाओं के ऐति-हासिक कम की और ध्यान नहीं देते। वर्षानुकम से अपने राजाओं की

पंशावलियां रखने में भी वे वड़े श्रसावधान हैं शौर जब उनसे इस विषय में पूछा जाता है तो ठीक उत्तर न देकर वे इधर उधर की वातें बनाने लगते हैं ", परन्तु इस कथन के साथ ही वह यह भी लिखता है—"नगरकोट के किले में वहां के राजाओं की रेशम के पट पर लिखी हुई वंशावली होने का मुक्ते पता लगा, परन्तु कई कारणों से मैं उसे न देख सका ।" इसलिए श्रल्वेरूनी के उपर्युक्त कथन का यही श्रभिप्राय हो सकता है कि साधारख लोगो में उस समय इतिहास का विशेष ज्ञान न हो, परन्तु राजाओं तथा राज्याधिकारियों के यहां ऐतिहासिक घटनाश्रों का विवरण श्रवश्य रहता था। श्रल्वेरूनी के उपर्युक्त कथन से यदि कोई यह श्राशय समभते हों कि हिन्दू जाति में इतिहास लिखने की रुचि न थी श्रथवा हिन्दुश्रों के लिखे हुए कोई इतिहास ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं, तो यह वात हम एकदम नहीं मान सकते। हां, किसी घर्थ में यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार व्याक-रणा, वैद्यक, ज्योतिप, काव्य, कोष आदि श्रानेक विषयो के ग्रन्थ मिलते हैं, उसी तरह लिखा हुआ केवल इतिहास विषय पर कोई प्राचीन यन्थ नहीं मिलता। मुसलमानों आदि के हाथ से नए होने पर भी जो कुछ सामग्री वच रही श्रीर जो श्रव तक उपलब्ध हो चुकी है, वह भी इतनी प्रचुर है कि उसकी सहायता से एक सर्वागपूर्ण इतिहास लिखा जा सकता है, परन्त ऐसा इतिहास लिखने के लिए अनेक विद्वानों के वर्षों तक श्रम करने की श्रावश्यकता है। यह सामग्री चार भागों में विभक्त की जा स-कती है-

- (१) हमारे यहां की प्राचीन पुस्तकें।
- (२) विदेशियों के यात्रा विवरण और इस देश के वर्णन-सम्वन्धी श्रन्थ।
- (३) प्राचीन शिलालेख तथा दानपत्र।
- (४) प्राचीन सिके, मुद्रा या शिल्प।
- (१) एडवर्ड साचू, श्रल्वेरूनीज इंडिया, जि० २, प्र० १०-११ ।
- (२) वही, जि०२, पृ०११।

(१) यद्यपि भारतवर्ष जैसे विस्तीर्ण देश का, जिसमें समय समय पर श्रनेक स्वतन्त्र राज्यों का उदय श्रीर श्रस्त होता रहा, श्रंखलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता, पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि प्राचीन काल में भार--तवासी इतिहास के प्रेमी थे श्रीर समय समय पर पेतिहासिक श्रन्थ , तिखते रहते थे। वैदिक साहित्य से आर्य जाति की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के प्रत्येक श्रंग पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है श्रीर प्राचीन श्रायों के रहन-सहन, उनकी कलाएं, उनके सामाजिक जीवन, धार्मिक भाव ह्यादि स्रनेक विषयो का विशद वर्णन उसमे मिलता है । वेदों में वर्णित सभ्यता का विस्तृत इतिहास लिखने का यदि यत्न किया जाय तो इसपर ,निस्संदेह कई वड़े बड़े ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। यह वात निार्विवाद है कि हमारे यहां भिन्न भिन्न समयों पर श्रनेक राज्यो का इतिहास संचेप से श्रथवा काव्यों मे लिखा गया था श्रौर भिन्न भिन्न समय के राजाश्रों की वंशाविलयां तथा ऐतिहासिक घटनाएं लिखी जाती थी। रामायण मे रघु-वंश का और महाभारत में कुरुवंश का विस्तृत इतिहास है। इनके सिवा हिन्दू जाति के इन दोनो श्रादर्श अन्थों में तात्कालिक लोगों के धार्मिक, राजनैतिक श्रीर दार्शनिक विचार, रीति-रिवाज़, युद्ध श्रीर संधि के नियम, श्रादर्श पुरुपों के जीवनचरित्र, राजदरबारो के वर्णन, युद्ध की व्यृहरचनाएं तथा गीता के समान संसार-प्रसिद्ध उपदेश श्रादि मनुष्य जाति-संबन्धी प्राय: सभी विषयों का समावेश है।

ई० स० के पूर्व की चौथी शतान्दी में मौर्यवंशी सम्राट् चन्द्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य (चाण्क्य, विष्णुगुप्त) ने 'अर्थशास्त्र' नामक उस समय की राज्यव्यवस्था का बड़ा ग्रन्थ लिखा। उस में भले-चुरे मंत्रियों की परीत्ता, खुिफया पुलिस-विभाग, उसका उपयोग तथा प्रवन्ध, गुप्तमन्त्रणा, दूतप्रयोग, राजकुमार-रत्ता, राज्य-प्रवन्ध, राजा का कर्त्तव्य, अन्तः पुर (जनाना)का प्रवन्ध, भूमि के विभाग, दुर्गिनिर्माण, राजकीय हिसाव का प्रवन्ध, गवन किये हुए धन को निकालना, कोश में रखने योग्य गत्नों की जांच, खानों की व्यवस्था, राज्य के भिन्न भिन्न विभागों के अध्यत्तां के कार्य, तोलमाप की जांच, सेना के

विभिन्न विभागों के अध्यक्तों के कर्तव्य, लोगों के देश-विदेश में जाने के लिए राजकीय मुद्रा सहित परवाना देने का प्रवन्ध, विवाहसम्बन्धी नियम, दायविभाग, व्यापारियों और शिल्पियों की रक्षा, सिद्ध के भेष मे रहकर वदमाशों को पकड़ना, अकसात् मरे हुए मनुष्यों की लाशों की जाँच, दंड-विधान, कोशसंग्रह, राजसेवकों के कर्तव्य, पाइगुएय (संधि, विग्रह, आसन, यान, संग्रह और द्वैधीभाव) का उद्देश्य, युद्धविपयक विचार, विविध प्रकार की संधियां, प्रवल श्रिष्ठ से व्यवहार और विजित श्रष्ठ को चरित्र, त्तय (योग्य पुरुषों का हास), व्यय (सेना तथा धन का हास) तथा लाभ का विचार, छावनियों का वनाना, सैनिक निरीक्षण, छलयुद्ध, किलों को घरना, विजित प्रदेशों में शांति-स्थापन, युद्ध के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों और यन्त्रों का वनवाना इत्यादि अनेक विषयों का वर्णन है, जिससे यही मानना पड़ता है कि आधुनिक उन्नत और सभ्य देशों के राज्य-प्रवन्ध से हमारे यहां की उस समय की राज्य-व्यवस्था किसी प्रकार कम न थी। इस प्रन्थ के प्रकाश में आने से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के विद्यानों को अपने मत मे वहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ा है।

वायु, मत्स्य, विष्णु, भागवत ग्रादि पुराणों मे सूर्य श्रौर चन्द्रवंशी राजाश्रों तथा उनकी! शाखा-प्रशाखाश्रों की प्राचीन काल से तगाकर महा-भारत के युद्ध से पीछे की कई शताब्दियों तक की वंशाविलयों एवं नंद, मौर्य, ग्रुंग, काएव, श्रांध्र श्रादि वंशों के राजाश्रों की पूरी नामायिलयां तथा पिछले चार वंशों के प्रत्येक राजा के राजत्व-काल के वर्षों की संख्या तक दी है। विक्रम संवत् के प्रारंभ के पीछे भी श्रनेक ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखें गये थे, जैसे वाण्मप्ट-रचित हर्षचरित मे थानेश्वर के वैसवंशी राजाश्रों का, वाक्पितराज के बनाये हुए गउड़वहों में कन्नौज के राजा यशोवमी (मोखरी) का, पश्चित्र (परिमल)-प्रणीत नवसाहसांकचरित में मालवे के परमारों का, विदृहण के विक्रमांकदेवचरित में कल्याण के चालुक्यों का, जयनक-विर्वित पृथ्वीराजविजय में सांभर श्रौर श्रजींर के चौहानों का, सोमेश्वर-कृत कीर्तिकौर्सुदी, हेमचन्द्र के द्वयाश्रयकाव्य श्रौर जिनमंडनोपाध्याय, जय-

सिंहसूरि तथा चारित्रसुन्दरगणि के लिखे हुए क्रमारपालचरितों में गुजरात के सोलंकियों का, कल्हण श्रीर जोनराज रिचत राजतरंगिणियों में कश्मीर पर राज्य करनेवाले भिन्न-भिन्न वंशों का, संध्याकरनंदी-विरचित रामचरित में वंगाल के पालवंशियों का; श्रानंदमह के वज्ञालचरित में वंगाल के सेन-वंशी राजाश्रों का, मेरुतुंग की प्रवन्धचिन्तामणि में गुजरात पर राज्य करने- घाले चावड़ों श्रीर सोलंकियों के श्रतिरिक्त भिन्न-भिन्न राजाश्रों श्रीर विद्वानों श्रादि का; राजशेखरसूरि-रचित चतुर्विशतिप्रवन्ध में कई राजाश्रों, विद्वानों श्रीर धर्माचार्यों का; नयचन्द्रसूरि के हम्मीरमहाकाव्य में सांभर, श्रजमेर श्रीर रण्धमोर के चौहानों का तथा गंगाधरकि प्रणीत मंडलीक काव्य में गिरनार के कतिपय चूड़ासमा (यादव) राजाश्रों का इतिहास लिखा गया था।

इन ऐतिहासिक ग्रन्थों के श्रतिरिक्त भिन्न-भिन्न विपयों की कितनी ही पुस्तको मे कही प्रसंगवशात श्रीर कहीं उदाहरण के रूप मे कुछ-न-कुछ पेतिहासिक वृत्तान्त मिल जाता है। कई नाटक पेतिहासिक घटनाओं के श्राधार पर रचे हुए मिलते हैं श्रीर कई काव्य, कथा श्रादि की पुस्तकों मे पेतिहासिक पुरुषों के नाम एवं उनका कुछ वृत्तान्त भी मिल जाता है, जैसे पतंजिल के महाभाष्य से साकेत (श्रयोध्या) श्रीर मध्यमिका (नगरी, चित्तोड़ से सात मील उत्तर ) पर यवनों (यूनानियों ) के आक्रमण का पता लगता है। महाकवि कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' नाटक में शुंग वंश के संस्थापक राजा पुष्यीमत्र के समय मे उसके पुत्र अञ्चिमित्र का विदिशा (भेलसा) में शासन करना, विदर्भ (वराह) के राज्य के लिए यह्मसेन श्रौर माधवसेन के वीच विरोध होना, माधवसेन का विदिशा जाने के लिए भागना तथा यद्यसेन के सेनापति-द्वारा क्रेंद होना, माधवसेन को छुड़ाने के लिए अग्निमित्र का यज्ञसेन से युद्ध करना तथा विदर्भ के दो विभाग कर, एक उसको श्रौर दूसरा माधवसेन को देना, पुष्यमित्र के अश्वमेध के घोड़े का सिंधु ( कालीसिन्य, राजपूताना ) नदी के दित्तिण-तट पर यवनो ( यूनानियों ) द्वारा पकड़ा जाना, षसुमित्र का यवनों से

लड़कर घोड़े को छुड़ाना श्रीर पुप्यमित्र के श्रश्वमेध यहा का पूर्ण होना श्रादि चुत्तान्त मिलता है। वात्स्यायन छत 'कामसूत्र' में कुंतल देश के राजा शातकर्णी के हाथ से कीड़ाप्रसंग में उसकी राणी मलयवती की मृत्यु होना लिखा मिलता है। वराहमिहिर की 'चृहत्संहिता' तथा वाण्मह के 'हर्षच-रित' में भिन्न-भिन्न प्रकार से कई राजाश्रों की मृत्यु होने का प्रसंगवशात् उल्लेख है। श्रजमेर के चौहान राजा विश्रहराज के राजकि सोमेश्वर-रचित 'लिलतिविश्रहराज' नाटक में विश्रहराज (वीसलदेव) श्रीर मुसलमानों के बीच की लड़ाई का हाल मिलता है। इण्णमित्र के 'प्रवोधचंद्रोदय' नाटक से पाया जाता है कि चेदि देश के राजा कर्ण ने किलंजर के चंदेल राजा कीर्तिवर्मा का राज्य छीन लिया, परन्तु उस(कीर्तिवर्मा)के ब्राह्मण सेनापित गोपाल ने कर्ण को परास्त कर कीर्तिवर्मा को फिर राज्यसिंहासन पर विटलाया।

इसी प्रकार कई विद्वानों ने अपने अपने यंथों के प्रारम्भ या अंत में अपना तथा अपने आअयदाता राजा या उसके वंश का वर्णन किया है। किसी-किसी ने तो अपनी पुस्तक की रचना का संवत् तथा तत्कालीन राजा का नाम भी दिया है। कई नकल करनेवालों ने पुस्तकों के अन्त में नकल करने का संवत् तथा उस समय के राजा का नामोस्लेख भी किया है। जल्हण पंडित ने 'स्किमुक्तावली' के आरम्भ में अपने पूर्वजों के वृत्तांत के साथ देविगरि के कई एक राजाओं का परिचय दिया है। हेमाद्रि पंडित ने अपनी 'चतुर्वर्गचिन्तामिए' के वतखंड के अन्त की 'राजप्रशस्ति' में राजा दृष्प्रहार से लगाकर महादेव तक के देविगरि (दौलतावाद) के राजाओं की वंशावली तथा कई एक का संचित्र वृत्तान्त भी लिखा है। ब्रह्म-गुप्त ने शक संवत् ४४० (वि० सं० ६८४) में 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' लिखा, उस समय भीनमाल (श्रीमाल, मारवाङ्) का राजा चाप चावड़ा)वंशी व्याव्रमुख था। ई० स० की सातवीं शताब्दी के उत्तराई में माघ किव ने, जो भीनमाल का रहनेवाला था, 'शिशुपालवध' काव्य रचा, जिसमें वह अपने दादा सुभद्रदेव को राजा वर्मलात का सर्वाधिकारी वतलाता है।

वि० सं० १२८४ (ई० स० १२२८) के फालगुन मास में सेठ हेमचन्द्र ने 'श्रोधिनर्युक्ति' की नक्तल करवाई उस समय श्राधाटदुर्ग (श्राहाड़, मेवाड़ की पुरानी राजधानी) में जैत्रसिंह का राज्य था। इस तरह कई प्राचीन यन्थों में ऐसी श्रनेक वातों का उन्नेख मिलता है।

पेतिहासिक काव्यों के श्रितिरक्त वंशाविलयों की कई पुस्तकें मिलती हैं, जैसे कि च्लेमेंद्र रचित 'नृपावली' (राजावली) श्रादि। ई० स० की १४ वी शताव्दी की नैपाल के राजाश्रों की हस्तलिखित तीन वंशाविलयां तथा जैनों की कई एक पट्टाविलयां श्रादि मिली हैं। ये भी इतिहास के साधन हैं।

इस प्रकार इन ग्रन्थों से श्रनेक ऐतिहासिक घटनाश्रों तथा ऐतिहा-सिक पुरुपों का पताचल सकता है श्रीर उनके वृत्तान्त भी जाने जा सकते हैं।

(२) जिन विदेशियों ने श्रपनी भारतयात्राश्रों या इस देश की वातों का वर्णन लिखा है, उनमें सवसे प्राचीन यूनान निवासी हैं। उनमें से निम्नलिखित लेखकों के वर्णन या तो खतन्त्र पुस्तकों मे या उनके श्रवत-रण दूसरे श्रन्थों में मिलते हैं—हिरॉडोटस, केसियस, मैगास्थनीज़, ऐरि-, यन, किर्टियस क्षप्तस, प्लूटार्क, डायाडोरस, पैरिप्लस, टॉलमी श्रादि।

यूनानियों के पीछे चीनवालों का नम्बर श्राता है। उस देश के कई यात्री भारतवर्ष में श्राये श्रोर उन्होंने श्रपने श्रपने यात्रा-वर्णनों में इस देश का बहुत कुछ विवरण लिखा है, जो धर्म श्रीर इतिहास के श्रतिरिक्त यहां के प्राचीन भूगोल के लिए भी बड़े महत्त्व का है। उनमें से सबसे पुराना यात्री फाहियान है, जो वि० सं० ४४६ (ई० स० ३६६) में चीन से स्थल-मार्ग से चला श्रीर वि० सं० ४७१ (ई० स० ४१४) में जल मार्ग से श्रपने देश को लौटा। उसके पीछे वि० सं० ४७४ (ई० स० ४१८) में हुग-युन् यहां श्राया। फिर वि० सं० ६८६ (ई० स० ६२६) में हुपन्तसंग का श्रागमन हुआ। उसकी यात्रा के सम्बन्ध में दो ग्रन्थ मिलते हैं—एक में तो उसकी यात्रा का विस्तृत वर्णन है श्रीर दूसरे में उसका जीवनचरित्र है। श्रन्त में वि० सं० ७२८ (ई० स० ६०१) में इतिहास यहां श्राया। उनके

यात्रा-विवरणों के श्रांतिरिक्त श्रनेक संस्कृत ग्रन्थों के चीनी भाषा में श्रमु-वाद हुए जिनसे हमको कई मूल श्रन्थों का पता लगता है, जो भारतवर्ष में लुप्त ही खुके हैं।

तिन्वतवालों का भारतवर्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा और उन्होंने अपनी भाषा में अनेक संस्कृत अन्थों का अनुवाद किया। तिन्वती साहित्य का अब तक विशेष अनुसंधान नहीं हुआ तो भी यह निस्संदेह है कि उसके होने पर भारत के सम्बन्ध में अनेक नई वातों का पता लगेगा। लंकावासियों का भी भारतवर्ष से घनिष्ठ संबंध रहा है और उनके दीपवंश, महावंश और मिलंदपन्हों आदि अन्थों में भी हमारे यहां की अनेक पेति हासिक वातें मिलती हैं।

मुसलमानों की लिखी हुई श्ररची सौर फारसी पुस्तको से भारत-वर्ष में मुसलमानो का राज्य स्थापित होने से पहले के हमारे इतिहास में विशेप सहायता नहीं मिलती तो भी कुछ-कुछ बातें उनमें मिल जाती हैं। ऐसी पुस्तकों में सिल्सिलातुत्तवारील (सुलेमान सौदागर का यात्रा-विव-रण), मुरूजुलज़हब, चचनामा, तहक्रीके हिन्द, तारील यमीनी श्रौर तारी-लस्सुयुक्तगीन श्रादि हैं। उनमे भी श्रल्वेक्रनी की 'तहक़ीके हिन्द' विशेष उपयोगी है।

(३) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के लिए सबसे श्रिथिक सहा-यक और सञ्चा इतिहास बतलानेवाले, शिलालेख और दानपत्र हैं। शिलालेख बहुधा चट्टानो, गुफाओं, स्तूपों और स्तंभों पर एवं मन्दिरों, मठो, तालाबों, बाविलयों आदि में लगी हुई अथवा गांवोया खेतों के बीच गड़ी हुई शिलाओं, मूर्तियों के आसनों या पृष्ठ भागों तथा स्तूपों के भीतर रक्खे पाषाण के पात्रों पर खुदे हुऐ मिलते हैं। वे संस्कृत, प्राकृत, कनड़ी, तेलुगु, तामिल आदि भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं, जिनमें राजाओं आदि का प्रशंसायुक्त विस्तृत वर्णन होता है। उनको प्रशस्ति भी कहते हैं। शिला-लेख पेशावर से कन्याकुमारी तक और द्वारिका से आसाम तक सर्वत्र पाये जाते हैं, पर कही कम और कही श्रिधक। नर्मदा से उत्तर के प्रदेश की अपेता दित्तण में ये बहुत अधिक मिलते हैं, जिसका कारण यह है कि सुसलमानों के अत्याचार उत्तर की अपे हा उबर कम हुए हैं। अब तक कई हज़ार शिलालेख ई० स० पूर्व की पांचवी शताब्दी से लगाकर ई० स० की १६ वी शताब्दी तक के मिल चुके हैं। शिलालेखों में से अधि-कतर मन्दिर, मठ, स्तूप, गुफा, तालाब, बावली आदि धर्मस्थानों के वन-वाने या उनके जीगोंद्धार कराने, मूर्तियों के स्थापित करने श्रादि के सूचक होते हैं। उनमें से कई एक में उन कार्यों से सम्बन्ध रखनेवाले पुरुपों या उनके वंशों के अतिरिक्त उस समय के राजा या राजवंश का भी वर्णन मिलता है। राजाओं, सामंतों, राणियों, मंत्रियों आदि के वनवाये हुए मंदि-रादि के लेखों में से कई एक में, जो श्रधिक विस्तीर्ण हैं, राजवंश का वर्णन विस्तार से लिखा मिलता है। ऐसे लेख एक प्रकार के छोटे छोटे काव्य ही हैं श्रीर उनसे ऐतिहासिक ज्ञान के श्रतिरिक्त कभी कभी अज्ञात-किन्तु प्रतिभाशाली-कवियों की मनोहर कविता का आवन्द भी प्राप्त होता है। इसरे प्रकार के शिलालेखों में, जिनका धर्मस्थानों से संबंध नहीं होता, राजाझा, विजय, यझ, किसी वीर पुरुष का युद्ध में या गायों को चोरों से खुड़ाते हुए मारा जाना, स्त्रियों का अपने पित के साथ सती होना, सिंह श्रादि हिंसक पशुश्रों के द्वारा किसी की मृत्यु होना, पञ्चायत से फ़ैसला होना, धर्मविरुद्ध कोई कार्य च करने की प्रतिक्का करना, अपनी इच्छा से चिता पर वैठकर शरीरान्त करना तथा भिन्न-भिन्न धर्मावलंवियो के बीच के भगड़ों का समाधान श्रादि घटनाश्रों के उल्लेख मिलते हैं। पापाए पर लेखें को खुदवाने का श्रमिप्राय यही है कि उक्त धर्मस्थान था घटना एवं उससे सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति की स्मृति चिरस्थायी होजाय। इसी अभिप्राय से कई एक विद्वान राजाओं या धनाढ्यों ने कितनी ही पुस्तकों को भी शिलाओं पर खुदवायाथा। परमार राजा भोज-रचित-'कूर्म-शतक' नाम के दो प्राकृत काव्य और परमार राजा अर्जुनवर्मा के राजकवि मदन-कृत 'पारिजातमंजरी' ( विजयश्री ) नाटिका—ये तीनों ग्रन्थ राजा भोज की बनवाई हुई धारा नगरी की 'सरस्वतीकठाभरण' नाम की पाठशाला से, जिसे अय 'कमालमौला' कहते हैं, मिले हैं। अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज (वीसलदेव चौथा) का रचा हुआ—'हरकेलि नाटक', उक्तराजा के राजकि सोमेश्वररचित 'लिलतिविग्रहराज' नाटक और विग्रहराज या किसी दूसरे राजा के समय के वने हुए चौहानों के ऐतिहासिक काव्य की शिलाओं में से पहली शिला—ये सब अजमेर (ढ़ाई दिन का भोपड़ा) से प्राप्त हुए हैं। सेठ लोलाक ने 'उत्तमशिखरपुराण' नामक जैन (दिगम्बर) पुस्तक बीजोल्यां (मेबाड़) के पास एक चहान पर वि० सं० १२२६ (ई० स० ११७०) में खुदवाई थी, जो अब तक सुरचित है। चित्तोड़ (मेबाड़) के महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) ने कीर्तिस्तंमों के विषय की एक पुस्तक शिलाओं पर खुदवाई थी, जिसकी पहली शिला के प्रारम्भ का अंश चित्तोड़ में मिला है। मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने तैलंग भट्ट मधुसूदन के पुत्र रण्छोड़ से 'राजप्रशस्ति' नामक २४ सर्ग का महाकाव्य, जिसमे महाराणा राजसिंह तक का मेवाड़ का इतिहास है, तैयार करवाकर अपने बनवाये हुए राजसमुद्र नामक तालाव की पाल पर २४ बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदवाकर लगवाया था, जो अब तक वहां विद्यमान है।

राजाश्रों तथा सामंतों की तरफ़ से ब्राह्मणों, साधुश्रों, चारणों, भाटो, धर्माचारों, मन्दिरों, मटों श्रादि को धर्मार्थ दिये हुए गांव, कुँए, खेत श्रादि की सनदें, चिरस्थायी रखने के विचार से बहुधा तांबे के पत्रों पर खुदवाकर, दी जाती हैं, जिनको ताम्रपत्र या दानपत्र कहते हैं। ये कभी गद्य में श्रीर कभी गद्य-पद्य दोनों में लिखे मिलते हें। बहुधा दानपत्र एक ही छोटे या चड़े पत्र पर खुदे मिलते हैं, परन्तु कितने ही दो या श्राधिक पत्रों पर खुदे रहते हैं, जिनमें से पहला तथा श्रन्तिम पत्र भीतर की श्रोर ही खुदा रहता है श्रीर वीचवाले दोनों तरफ़। ऐसे सब पत्रे छोटे हों तो एक श्रीर वड़े हों तो दो कड़ियों से जुड़े रहते हैं। इनमें बहुधा दान दिये जाने का संवत, मास, पत्त श्रीर तिथि तथा दान देनेवाले श्रीर लेनेवाले के नामों के श्रातिरिक्त किसी किसी में दान देनेवाले राजा के वंश का विस्तृत वर्णन तक पाया जाता है। पूर्वी चालुक्यों के कई दानपत्रों मे राजवंश की नामावृज्ञी

के अतिरिक्त प्रत्येक राजा का राजत्वकाल भी दिया हुन्ना मिलता है, ऐसे श्रव तक सैकड़ो दानपत्र मिल चुके हैं।

प्राचीन शिलालेख श्रीर दानपत्र हमारे प्राचीन इतिहास के लिए यहे उपयोगी हैं, क्योंकि उनसे मौर्य, श्रीक, शातकणीं (श्रांध्र), शक, सत्रप, कुशन, श्रामीर, ग्रुप्त, हूण, वाकाटक, यौधेय, वैस, लिच्छवी, मोखरी, परिवाजक, राजर्षितुल्य, मैत्रक, गुहिल(सीसोदिया), चापोत्कट (चावड़ा), सोलंकी, प्रतिहार, परमार, चौहान, राठोड़, कछवाहा, तॅवर, कलचुरि (हैहय), त्रैकुटक, चन्द्रात्रेय (चन्देल), यादव, गुर्जर, मिहिर, पाल, सेन, पल्लव, चोल, कदंव, शिलार, सेंद्रक, काकतीय, नाग, निकुंभ, वाण, गङ्ग, मत्स्य, शालंकायन, शैल, चतुर्थवर्ण (रेड्डि) श्रादि श्रनेक राजवंशों का यहुत कुछ वृत्तांत, उनकी वंशाविलयां श्रीर कई राजाश्रों तथा सामंतों के राज्याभिषेक एवं देहांत श्रादि के निश्चित संवत् मिल जाते हैं। ऐसे ही श्रनेक विद्यानों, धर्माचार्यों, मंत्रियों, दानवीरों, योद्याश्रों श्रादि प्रसिद्ध पुरुषों तथा श्रनेक राणियों, प्रसिद्ध स्त्रियों श्रादि के नाम तथा उनके समय का पता चलता है श्रीर हमारे यहां के पहले के श्रनेक संवतो के प्रारंभ का भी निश्चय होता है।

(४) पशिया और यूरोप के प्राचीन सिकों को देखने से पाया जाता है कि सोने के सिके चांदी के सिकों से पीछे बनने लगे थे। ईस्वी सन् से पूर्व की पांचवीं और चौथी शताब्दी में ईरान के चांदी के सिके गोली की आकृति के होते थे, जिनपर ठप्पा लगाने से वे कुछ चपटे पड़ जाते थे, परन्तु बहुत मोटे और मद्दे रहते थे। उनपर कोई लेख नहीं होता था, परन्तु मनुष्य आदि की भद्दी शकलों के ठप्पे लगते थे। ईरान के ही नहीं, किन्तु लीडिया, यूनान आदि देशों के पुराने सिके भी ईरानियों के सिक्कों की तरह गोल, भद्दे और गोली की शकल के चांदी के इकड़े ही होते थे। हिन्दुस्तान में ही प्राचीन काल में चांदी के चौकोर, गोल या चपटे सुन्दर सिक्के वनते थे, जो कार्षापण कहलाते थे। उनपर भी लेख नहीं होते थे, केवल सूर्य, चन्द्र, मनुष्य, पश्च, पत्ती, धनुष, बाण, वृत्त आदि के

ही उप्पे लगते थे। ईस्वी सन् पूर्व की चौथी शताब्दी के श्रासपास से लेख-वाले सिक्के मिलते हैं।

श्रव तक सोना, चांदी, तांवा श्रौर सीसा के लेखवाले हज़ारों सिक्के मिल चुके हैं श्रीर मिलते जाते हैं। उनपर के छोटे छोटे लेख भी प्राचीन इतिहास के लिए बहुत उपयोगी हैं। जिन वंशों के राजाओं के शिलाले-खादि श्रधिक नहीं मिलते, उनकी नामावली का पता कभी कभी सिक्को से लग जाता है; जैसे कि पंजाब के श्रीक राजाश्रो का श्रव तक केवल एक शिलालेख बेसनगर (विदिशा) से मिला है, परन्तु सिक्के २७ राजाश्रो के सिल चुके हैं, जिनसे उनके नाममात्र मालूम होते हैं। उनमे हिट यही है कि उनपर राजा के पिता का नाम तथा संवत नहीं है, जिससे उनका वंशकम स्थिर नहीं हो सकता। पश्चिमी ज्ञपों के भी शिलालेख थोड़े ही मिलते हैं, परन्तु उनके हज़ारो सिक्कों पर राजा या शासक और उसके पिता का नाम, खिताव तथा संवत् होने से उनकी वंशावली सिको से ही वन जाती है। गुप्तवंशी राजाओं के ईस्वी सन् की चौथी श्रौर पांचवी शताब्दी के सिक्कों पर गद्य एवं भिन्न-भिन्न छुन्दों मे भी लेख मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है कि सबसे पहले हिंदुओं ने ही अपने सिक्के कविताबद्ध लेखों से अद्वित किये थे। श्रीक, शक श्रौर पार्थियन राजाश्रों के तथा कई एक कुशनवंशी श्रीर ज्ञप श्रादि विदेशी राजाश्रों के सिकों प्रर एक तरफ़ प्राचीन श्रीक भाषा का लेख श्रौर दूसरी श्रोर बहुधा उसी श्राशय का प्राकृत भाषा का लेख खरोष्ठी लिपि में होता था, परन्त प्राचीन शुद्ध भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि के ही लेख होते थे। ईस्वीसन् की तीसरी शताब्दी के श्रासपास सिकों एवं शिलालेखों से खरोष्टी लिपि, जो ईरानियो ने पंजाब में प्रचलित की थी, इस देश से उठ गई।

श्रव तक ग्रीक (यूनानी), शक, पार्थियन, कुशन (तुर्क), सातवाहन (श्रांभ्र), चत्रप, श्रौदुंबर, कुर्निद, गुप्त, त्रैकूटक, बोधि, मैत्रक, हूण, परि-ब्राजक, चौहान, प्रतिहार, यौधेय, सोलंकी, तॅवर, गाहड्वाल, पाल, कल-चुरि, चन्देल, गुहिल, नाग, यादव, राठोड़ श्रादि कितने ही राजवंशो के तथा कश्मीर, नेपाल, श्राफ़ग़ानिस्तान श्रादि पर राज्य करनेवाले हिन्दू राजाश्रों के सिक्के मिल चुके हैं। कई प्राचीन सिक्के ऐसे भी मिले।हैं, जिन-पर राजा का तो नामोक्केल नहीं, किन्तु देश, नगर या जाति का नाम है। श्रव तक इतने श्रधिक श्रीर भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्के मिले हैं जिनके संवंध के श्रनेक ग्रंथ छुप चुके हैं।

भारतवर्ष में मुद्रा श्रर्थात् मुहर लगाने की प्रथा प्राचीन काल से ही चली श्राती है। कई एक ताम्रपत्रों पर तथा उनकी कड़ियों की संधियों पर राजमुद्राएं लगी मिलती हैं। कितने ही मिट्टी के पकाये हुए ऐसे गोले मिले हैं, जिनपर भिन्न-भिन्न पुरुषो की मुद्राएं लगी हुई हैं। श्रेगूठियों तथा श्रक्रीक श्रादि कीमती पत्थरों पर खुदी हुई कई मुद्राएं मिली हैं। वे भी हमारे यहां के प्राचीन इतिहास मे कुछ-कुछ सहायता देती हैं। कन्नीज के प्रतिहार राजा भोजदेव (प्रथम) के वि० सं० ६०० के दानपत्र के साथ जुड़ी हुई मुद्रा में देवशक्ति से भोजदेव तक की पूरी वंशावली तथा चार राणियों के नाम हैं। उसी वंश के राजा विनायकपाल के ताम्रपत्र की मुद्रा में देवशक्ति से विनायकपाल तक की वंशावली एवं छः राणियों के नाम मिलते हैं। गुप्तवंशी राजा कुमारगुप्त (दूसरा) की मुद्रा में महाराज गुप्त से लगाकर कुमारगुप्त (दूसरा) तक की वंशावली श्रीर छः राजमाताश्रों के नाम श्रंकित हैं। मोखरी शर्ववर्मा की राजमुद्रा में हरिवर्मा से आरम्भ कर शर्ववमी तक की वंशावली श्रौर चार राणियों के नाम दिये हैं। गुप्तवंशी राजा चंद्रगुप्त (दूसरा ) के पुत्र गोविन्दगुप्त के नाम का पता मिट्टी के एक गोले पर लगी हुई उस( गोविन्द्गुप्त )की माता ध्रवस्वामिनी की मुद्रा से ही लगता है। ऐसे ही कई राजाओं, धर्माचार्यों, धनाद्यो आदि के नाम उनकी मुद्राओं मे मिलते हैं। अब तक ऐसी सैकड़ों मुद्राएं मिल चुकी हैं।

प्राचीन चित्रों श्रीर मूर्तियों से भी इतिहास में कुछ-कुछ सहायता मिल जाती है, क्योंकि उनसे पोशाक, श्राभूषण श्रादि का हाल तथा उस समय की चित्र एवं तक्त एकला की दशा का ज्ञान होता है। श्रजंटा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में १३०० वर्ष से भी श्रिधिक पूर्व के बहुत-से रंगीन

चित्र विद्यमान हैं, जो इतने दीर्घ काल तक खुले रहने पर भी श्राय तक श्रव्छी दशा में हैं। श्रीर चित्र-कला-मर्मग्नां को मुग्ध कर देते हैं। दिल्ल श्रादि की श्रानेक भव्य गुफाएं, देलवाट़ा (श्राद्यू पर), बाटोली (मेवाट़) श्रादि श्रानेक स्थानों के विशाल मन्दिर, श्रानेक प्राचीन स्तंभ, स्तृप, मूर्तियां श्रादि सव उस समय के शिल्पविद्या की उत्तमता का परिचय देते हैं। प्राचीन चित्र, गुफा, मन्दिर, स्तंभ, मूर्तियां श्रादि के सचित्र वियरण कई पुस्तकों में छप चुके हैं।

चार प्रकार की जिस सामग्री का ऊपर संजेप में उद्धेप किया गया है, उससे भारतवर्ष के इतिहास से संबंध रखनेवाली कई प्राचीन वातों का पता लगा है और उसके आधार पर अनेक नवीन ग्रन्थ लिखे गये हैं। साथ ही इस सामग्री की खोज समाप्त नहीं हो गई है। योज निरन्तर हो रही है, जिससे प्रतिवर्ष नई नई वातों का पता लग रहा है।

राजपृताना प्राचीन काल से ही वीर पुरुषों का लीला चेत्र पर्व भारत के इतिहास का केन्द्र रहा है। राजपृताने का प्राचीन इतिहास केवल वर्तनमान राजपृताने की सीमा से ही नहीं, किन्तु भारतवर्ष के श्रिधकांश से संवंध रखता है। ऊपर लिखे हुए गजवंशों में से मौर्य, मालव, यूनानी (ग्रीक), श्रर्जुनायन, च्रत्रप, छुरान, ग्रुप्त, वरीक, वर्मान्तनामवाले राजा, यशोधमेन, हुण, गुर्जर (वड़गृजर), वेस, चावड़ा, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, यौधेय, तंवर, दिहया, निकुंप, भोड़ श्रादि वंशों ने, जिनका संचिप्त परिचय इस इतिहास के प्रारंभ के तीसरे श्रध्याय में दिया गया है, किसी काल में इस देश के किसी-न-किसी विभाग पर श्रपना प्रभुत्व स्थापित किया था। परमार, रधुवंशी प्रतिहार श्रादि ने तो राजपृताने के याहर जाकर सुदूर प्रदेशों पर श्रपना श्राधिपत्य जमाया था। मुगलों के समय में भी राजपृताने के राजाशों श्रादि ने मुसलमान सैन्य के मुखिया वनकर हिन्दुस्तान के वाहर उत्तर में कावुल, कंधार श्रीर वलस्व तक विजय के डंके बजाये

<sup>(</sup>१) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री के संवध में जो अधिक जानना चाहें वे मेरी लिखी हुई 'भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री' नामक पुस्तक देखें।

थे। इसी प्रकार उन्होंने पूर्व में बिहार, बंगाल श्रौर उड़ीसा तक तथा मालवा, गुजरात, काठियावाड़ एवं दूरस्थ दिच्च तक श्रनेक युद्ध किये श्रौर वे भारत के भिन्न भिन्न विभागों के शासक भी रहे। इस समय भी राजपूताने के बाहर यहां के वर्तमान राजवंशों के कई राज्य विद्यमान हैं— जैसे गुहिलवंशियों (सीसोदिया) के नेपाल (स्वतन्त्र राज्य), धरमपुर (स्रत ज़िला), भावनगर, पालीताखा, वळा, लाठी श्रादि (काठियावाड़) तथा राजपीपला (गुजरात के रेवाकांठे में) श्रौर वड़वानी (मालवा), मराठा-राज्य का संस्थापक सुप्रसिद्ध शिवाजी भी मेवाड़ के गुहिलवंशियों का वंशधर था, उसी वंश में इस समय कोल्हापुर, मुधोल श्रौर सावंतवाड़ी के राज्य (दिन्तण) हैं। राठोड़वंशियों के राज्य ईडर (गुजरात), रतलाम, सीतामऊ, सैलाना श्रौर भावुश्रा (मालवा), चौहानों के छोटा उदयपुर तथा देवगढ़ (वारिया, गुजरात) श्रौर परमारों के दाँता (गुजरात), राजगढ़, नरसिंहगढ़, धार तथा देवास (मालवा) हैं।

सात हिन्दू श्रीर एक मुसलमान राजवंश इस समय राजपृताने में राज्य कर रहे हैं। हिन्दुश्रों में गुहिल (सीसोदिया), चौहान, यादव (भाटी), राठोड़, कछवाहा, जाट श्रीर काला हैं। इनमें सवसे प्राचीन मेवाड़ का गुहिल वंश है, जिसके राज्य का प्रारंभ वि० सं० ६२४ (ई० स० ४६८) के श्रासपास हुआ। एक ही भूमि पर १३४० से श्रधिक वर्षों तक श्रविच्छन्न रूप से राज्य करनेवाला दूसरा राजवंश भारत में तो क्या, संसार में भी शायद ही कोई मिले। गुहिल वंश के बाद चौहानो का उद्गम हुआ श्रीर उनके पीछे यादवों के प्राचीन राजवंश का पता लगता है। फिर राठोड़ों के गुजरात की तरफ़ से यहां श्राकर दो श्रलग श्रलग राज्य स्थापित करने के प्रमाण मिलते हैं। उन राठोड़ों का राज्य तो श्रव नहीं रहा, परन्तु वर्तमान राठोड़वंशी विक्रम की तेरहवी शताब्दी में कन्नीज की तरफ़ से यहां श्राये। कछवाहों का राज्य पहिले ग्वालियर पर था, जहां की एक छोटी शाखा वि० सं० की वारहवी शताब्दी में राजपृताने में आई। विक्रम की श्रवारदवी शाखा वि० सं० की वारहवी शताब्दी में राजपृताने में आई। विक्रम की श्रवारदवी शताब्दी में सरतपुर के जाटो और उन्नीसवी में

धौलपुर के जाटों, टोंक के मुसलमानों तथा कालाया के कालों के राज्य स्थापित हुए।

कालकम के अनुसार इन राजयंशों के इतिहास की सामग्री के तीन विभाग किये जा सकते हैं—

- (१) प्राचीन काल से लगाकर अजमेर में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने (अर्थात् वि० सं० १२४६=ई० स० ११६२) तक।
- (२) वि० सं० १२४६ से श्रकवर के राज्य के प्रारंभ तक।
- (३) श्रकचर के राजत्वकाल से वर्तमान समय तक।
- (१) प्राचीन काल से लगाकर वि० सं० १२४६ तक मेवाइ और हूंगरपुर के गुहिलवंशियों के इतिहास के साधन उनके शिलालेख, ताम्रपत्र श्रौर सिके ही हैं। उनका सबसे प्राचीन शिलालेख वि० सं० ७०३ ( ई० स॰ ६४६) का मिला है और उसके पीछे के तो अब तक यहत से प्राप्त हुए हैं। श्रजमेर श्रीर सांभर के चौहानों के थीड़े-से सिकों के श्रतिरिक्त वि० सं० १०३० (ई० स० ६७३) से लेकर वि० सं० १२४४ (ई० स० ११८८) तक के कई एक शिलालेख मिल चुके हैं। इनके सिया वीसल-देव ( वित्रहराज चतुर्थ ) का वनाया हुन्त्रा 'हरकेलि' नाटक तथा उसी के राजकवि सोमेश्वर-रचित 'ललितविग्रहराज' नाटक (दोनां शिलाश्रां पर ख़दे हुए ), चौहानों के इतिहास का एक महाकाव्य, जो शिलाश्रों पर खुदवाया गया था घोर जिसकी पहली शिला ही प्राप्त हुई है, कश्मीरीपंडित जयानक-प्रगीत 'पृथ्वीराजविजय' महाकाव्य तथा नयचन्द्रसूरि-रुत 'हम्मीर-महाकाव्य' चोहानों के इतिहास के मुख्य साधन हैं। सांभर के चौहानों की एक छोटी शाखा ने नाडौल (जोधपुर राज्य ) में श्रपना राज्य स्थापित किया, जिसके उस समय के कई शिलालेख और ताम्रपत्र मिलते हैं। नाडील की इस शास्त्रा से हाड़ों ( वृंदीवालों ) श्रीर सोनगरों ( जालोरवालों ) की उपशाखाएं निकली, जिनमें से सोनगरों के कुछ शिलालेख और ताम्र-पत्र मिले हैं। राजपूताने में पहले आनेवाले राठोड़ों के दो शिलालेख पाये गये हैं; इनमे से हस्तिकुंडी (हथुंडी, जोधपुर राज्य ) के राठोड़ो का

वि० सं० १०५३ का और धनोप के राठोड़ों का वि० सं० १०६३ का है। करोली के यादवा के समय के वि० सं० की आठवी से तेरहवी शताब्दी के मध्य तक के पांच शिलालेख अब तक प्राप्त हुए हैं।

(२) वि० सं० १२४६ से लगाकर श्रकवर के राज्यसिंहासन पर श्रारूढ़ होने तक गुहिलवंशियों के कुछ सिक्के तथा श्रनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, जिनमें ऐतिहासिक उपयोगिता के विचार से निम्नलिखित लेख उल्लेखनीय हैं - रावल तेजसिंह के समय का वि० सं० १३२२ का घाघसा गांव काः रावल समरसिंह के समय का वि० सं० १३३० (ई० स० १२७३) का चीरवा गांव से मिला हुआ, वि० सं० १३३१ (ई० स० १२७४) का चित्तोड़ का (पहली शिला-मात्र) और १३४२ का आबू का, महाराणा मोकल के समय का वि० सं० १४८४ (ई० स० १४२८) का श्रंगीऋषि से प्राप्त तथा उसी संवत् का चित्तोड़ के मोकलजी के मंदिर का। महाराणा कुंभकर्ण के समय का वि० सं० १४६१ ( ई० स० १४३४) का देखवाड़ा गांव का; वि० सं० १४६६ (ई० स० १४३६) का राणपूर के जैन मंदिरवाला, वि० सं० १४१७ (ई० स० १४६०) का चित्तोंड के कीर्तिस्तंभ का तथा उसी संवत् का कुंभलगढ़ का और महाराणा रायमल के समय की वि० सं० १४४४ की एकलिंगजी के दिन्नण द्वार की प्रशस्ति, जावर के रामस्वामी के मंदिर में लगा हुआ वि० सं० १४४४ (ई० स० १४६७) का लेख, श्रीर वि० सं० १४६१ (ई० स० १४०४) का घोसंडी की वावली का शिलालेख। इन लेखों के अतिरिक्त जयसिंह स्रिकृत 'हम्मीरमदमर्दन,' जिनप्रभस्रि-विरचित 'तीर्थकल्प', महाराणां कुंमा के समय का वना हुआ 'एकलिंगमाहात्म्य' और श्रोघनिर्युक्ति, पाचिकस्त्रवृत्ति, श्रावकप्रतिक्रमणस्त्रचूर्णि नामक हस्तलिखित पुस्तकों से भी इतिहास में थोड़ी बहुत सहायता मिलती है। इसी प्रकार रायमल रासा तथा पद्मावत की कथा भी कुछ सहायक हैं।

इस समय के अजमेर के चौहानों का वि० सं० १२५१ (ई० स० ११६४) का केवल एक ही शिलालेख—हरिराज का—मिला है। उसी

समय से अजमेर के चौहान-राज्य पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और पृथ्वीराज का पुत्र गोविंदराज रण्थंभोर चला गया। रण्थंभोर के चौहानों के भी कुछ शिलालेख मिले हैं। उनका इतिहास इंमीरमहाकाव्य (संस्कृत) में मिलता है और उसी काल में नरपित नाल्ह ने वीसलदेव रासा नाम की हिन्दी पुस्तक लिखी, जिसका संबंध सांभर के वीसलदेव तीसरे से है। नाडोल और जालोर के राज्य मुसलमानों के अधीन होने पर सिरोही का राज्य स्थापित हुआ। इन तीनों राज्यों के कई शिलालेखों के अतिरिक्त 'कान्हड़देपवन्ध' (पुरानी गुजराती भाषा का) भी मिलता है। हाड़ों के इस समय के केवल दो ही शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पहला वि० सं० १४४६ (ई० स० १३८६) का वंवावदे के हाड़ा महादेव का मैनाल (उदयपुर राज्य) से और दूसरा बूंदी के इतिहास से संबंध रखनेवाला वि० सं० १४६३ (ई० स० १४०६) का खजूरी गांव (बूंदी राज्य) से प्राप्त हुए हैं।

राठोड़ों के समय के दो छोटे-छोटे शिलालेख—इनमें से एक वि॰ सं॰ १३३० का और दूसरा १३६६ का—मिले हैं, जो क्रमशः जोधपुर के राठोड़ों के पूर्वज सीहा और घूहड़ की मृत्यु के निश्चित संवत् प्रकट करते हैं। जैसलमेर के यादवों (भाटियों) के इतिहासोपयोगी चार शिलालेख प्रसिद्धि में आये हैं, जो वि॰ सं॰ १४७३ से वि॰ सं॰ १४६४ (ई॰ स॰ १४१६ से ई॰ स॰ १४३७) तक के हैं। इस काल से संबंध रखनेवाला कछवाहों का कोई शिलालेख या उस समय का चना हुआ कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मिला।

इन शिलालेखादि के अतिरिक्त मुसलमान ऐतिहासिकों की लिकी हुई ताजुल्मआसिर, तबकातेनासिरी, तारीखे अलाई, तारीखे अल्फ्री, तारीखे फ़ीरोज़शाही, फ़त्हाते फ़ीरोज़शाही, तुजुके वाबरी, हुमायूनामा, तारीखे शेरशाही, तारीख फ़िरिश्ता, मिराते अहमदी और मिराते-सिकन्दरी आदि फ़ारसी तबारीखों से भी उस काल के राजपूताने के इतिहास में कुछ कुछ सहायता मिलती है, क्योंकि उन्हीं से अजमेर के चौहान-राज्य के अस्त होने; रण्धंभोर, मंडोर, सवालक, जालोर, लावा, सांभर श्रीर वित्तोड़ श्रादि पर होनेवाली मुसलमानों की चढ़ाइयों तथा मेवाड़ के राजाश्रों की दिल्ली, मालवा श्रीर गुजरात के सुलतानों के साथ की लड़ाइयों श्रादि का एवं राव मालदेव पर की शेरशाह सूर की चढ़ाई का वृत्तान्त मिलता है।

इस समय के इतिहास पर मेवाड़ श्रादि के शिलालेख श्रीर फ़ारसी तवारी हैं ही कुछ प्रकाश डालती हैं, परन्तु इस काल का श्रिधकांश इति-हास श्रंधकार में ही है, क्यों कि इस समय वार वार होने वाले मुसलमानों के श्राक्रमणों के कारण युद्धों में लगे रहने से शिलाले स्वादि खुदवाने या ऐतिहासिक श्रंथ लिखवाने की तरफ़ राजपूत राजाश्रों का विशेष ध्यान नहीं रहा श्रीर मुसलमान ऐतिहासिकों ने भी जो छुछ लिखा है वह श्रपनी जाति की प्रशंसा एवं पत्तपात से खाली नहीं है। इसपर भी उनके लिखे हुए श्रंथों से उस समय का इतिहास संग्रह करने में कुछ सहायता मिल सकती है।

(३) श्रकवर के समय से लेकर श्रव तक के इतिहास की सामग्री विशेष रूप से मिलती है। इस समय के शिलालेख (कुछ संस्कृत में श्रीर कुछ हिन्दी में) बहुत मिलते हैं, परन्तु पुराने शिलालेखों की तरह विस्तृत न होने से वे विशेष उपयोगी नहीं हैं। बड़े लेखों में उदयपुर के जगदीश के मिन्दर की प्रशस्ति, सीसारमां गांव (उदयपुर राज्य) के वैद्यनाथ के मिन्दर का शिलालेख श्रीर वीकानेर के राजमहलों के द्वार के पार्श्व पर खुदी हुई बड़ी प्रशस्ति उल्लेखनीय हैं। इस समय के ताम्रपत्र भाषा में लिखे जाते थे श्रीर उनमें दान देनेवाले तथा लेनेवाले के नामों श्रीर संवत् के सिवा प्राचीन ताम्रपत्रों के समान विस्तृत वृत्तांत नहीं है। श्रलवर राज्य में दौरा करते समय मैंने जयपुर (श्रांबेर) के राजाश्रों के कुछ ऐसे शिलालेखश्रीर पट्टे देखे, जो फ़ारसी श्रीर हिन्दी दोनों में खुदे तथा लिखे हुए हैं। मुसलमान वादशाहों के बहुधा सब लेख फ़ारसी भाषा में मिलते हैं।

संस्कृत पुस्तकों में उदयपुर राज्य के सम्बन्ध के जगत्प्रकाश महा-काव्य, राजप्रशस्ति महाकाव्य श्रीर महाराणा श्रमरसिंह (द्वितीय) के राज्याभिषेक-सम्बन्धी एक काव्य तथा श्रमरकाव्य, जोधपुर राज्य के सम्बन्ध का श्रजितोदय काव्य, जयपुर राज्य के विषय के जयवंशकाव्य श्रौर कच्छवंश-महाकाव्य तथा वृंदी राज्य से सम्बन्ध रखनेवाले सुर्जन-चरित श्रौर शत्रुशल्य काव्य उपलब्ध हुए हैं।

भाषा की पुस्तकों में वड़वों श्रीर राणीमंगों की ख्यातें मुख्य हैं। प्रत्येक राज्य की, सरदारों के ठिकानों की तथा भिन्न भिन्न जातियों की श्रनेक ख्यातें मिलती हैं। उनमें विशेषकर राजाओं, सरदारों तथा श्रनेक जातियों के कुलों की वंशाविलयां, संवत् तथा उनको दी हुई भेटों का श्रितशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। लगभग सौ वर्ष पूर्व ये ही ख्यातें राज-पूताने के इतिहास के मुख्य साधन मानी जाती थीं, परन्तु ज्यों-ज्यों प्राचीन शोध का काम आगे वढ़ता गया और अनेक राजवंशों की वंशा-विलयां तथा कई राजाओं के निश्चित संवत् शिलालेखादि से बात होते गये, त्यों त्यों इनपर से विद्वानों का विखास उठता गया श्रौर इनमें दिये हुए सैकड़ों नामों मे से पंद्रहवी शताब्दी के पूर्व के श्रधिकांश नाम श्रौर संवत् प्रायः कल्पित सिद्ध हुए। हमने चौहानों की वृंदी, सिरोही श्रीर नीमराणे के बड़वों की ख्यातों का मिलान किया तो बुंदी की ख्यात में चाहमान से लगाकर प्रसिद्ध पृथ्वीराज तक १७७, सिरोही की ख्यात में २२७ श्रौर नीमराखे की ख्यात में चारसी से श्रधिक नाम मिले। पृथ्वीराज रासे से जो थोड़े-से नाम उनमें उद्भृत किये हैं, वे ही विना किसी कम के परस्पर मिले श्रीर शेष नाम बहुधा एक दूसरे से भिन्न पाये गये। बढ़वों की सौ से अधिक ख्यातो की हमने प्राचीन शोध की कसौटी पर जांच की तो पन्द्रह्वी शताब्दी तक के नाम, संवत् श्रादि श्रधिकतर कृत्रिम ही पाये। उनकी श्रप्रामाणिकता का विवेचन इस इतिहास में स्थल-स्थल पर किया गया है। अनुमान होता है कि या तो वड़वों की पुरानी ख्यातें नप्र हो गई. जिससे उन्होंने नई बनाने का यस किया हो अथवा वे विक्रम संवत् की सोलहवी शताब्दी के श्रासपास से लिखने लगे हों।

राणीमंगो की ख्यातों में बहुधा राणियों के ही नाम दर्ज किये जाते हैं श्रीर वे भी बड़वों की ख्यातों के समान श्रप्रामाणिक हैं।

राजेंपूर्तीने में भिन्न-भिन्न राज्याधिकारी श्रंपने श्रपने राज्यां की ख्यातें लिखते रहते थे। छोटी-वड़ी ऐसी कई ख्यातें उपलब्ध हुई हैं, जिनमें विक्रम संवत की पन्द्रहवीं शताब्दी से पूर्व के श्रधिकांश नाम और संवत तो भाटों से ही लिये गये हैं, परन्तु उक्त समय के पिछले राजाओं का वृत्तान्त उनमें विस्तार के खांथ मिलता है, जो अतिशयोक्ति तथा अपने अपने राज्य का महत्व बतलाने की चेष्टां से रहित नहीं हैं। वि० सं० की १७ वीं शताब्दी के पीछे राजाओं की तरफ़ से भी अपने अपने राज्यों की ख्यातें अपने दक्ष्तरों की सहायता से तैयार कराई गई। जोधपुर श्रौर बीकानेर राज्य की ऐसी च्यातें विस्तृत रूप में मिलती हैं, परन्तु विक्रम संवत् की पन्द्रहवीं शतान्दी के पूर्व के लिए तो उनका आधार बड़वों की ख्यातों पर ही रहा, इस-लिए उपर्युक्त दोयों से वे भी मुक्त नहीं हैं। श्राज तक मिली हुई समस्त ख्यातों में मुंहें गोत नैगुसी की ख्यात विशेष उपयोगी है। उसके संप्रहकर्ता मुंहणोत नैण्सी का जन्म वि० सं० १६६७ मार्गशीर्ष सुदि ४ (ई० स० १६१० ता० ४ नवम्बर ) को और देहान्त वि० सं० १७२७ माद्रपद वदि १३ ( ई० स० १६७० ता० ३ अगस्त ) को हुआ था । वि० सं० १७१४ ( ई० स० १६४७) में जोधपुर के महाराजा जस्विन्तसिंह (प्रथम) ने उसे प्रपना दीवान बनाया था। वह बीर तथा प्रबन्ध-क्रशल होने के अतिरिक्त इतिहास का बड़ा प्रेमी था। जोधपुर जैसे राज्य का दीवान होने से अन्य राज्यों के प्रसिद्ध पुरुषों के साथ उसका बहुत कुछ मेल-मिलाप रहता था. जिससे प्रसिद्ध पुरुषो, चारगों और भाटों आदि से जो कुछ पेतिहासिक बातें उसे मिलीं, उनका वि० सं० १७०७ (ई० स० १६५०) के कुछ पूर्व से वि० सं० १७२२ (ई० स० १६६४) के कुछ पीछे तक उसने बृहत् संप्रह किया। उसने कई जगह तो जिसके द्वारा जिस संवत् में जो वृत्तान्त मिला, उसका उसेल तक किया है। कई विशायलियां उसने भाटों की ख्यातों से भी उद्धृत की हैं, इसलिए उनमें दिये हुए प्राचीन नामों आदि में बहुतसे श्रांशुद्ध हैं, परन्तु प्राचीन शोध से उनकी बहुत कुछ श्रुद्धि हो सकती है। प्रत्येक राज्य के संबंध की जितनी भिन्न भिन्न वातें यो वंशा-

घिलयां मिल सर्कां, वे सब नेण्सी ने दर्ज की हैं, जिनमें फुछ ठीक हैं और फुछ अग्रुद्ध । लेराक-धोप से कहां कहां संवतों में भी अग्रुद्धियां हो गई हैं और फुछ स्थलां पर अपने राज्य का पद्मापात भी पाया जाता है; इसपर भी वह रयात विक्रम की पन्द्रहवां से सक्षत्वां सदी तक के राजपृतान के इति- हास के लिए ऊपर लिसी हुई रयातां की अपेद्धा विशेष उपयोगी है। उसमें उद्युद्ध, हूगरपुर वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों के सीसोदियों (शुद्धि- लोतों), रामपुरे के चंद्रावतों (सीसोदियों की एक शासा); रेपड के गोहिलों (शुद्धिलोतों), जोधपुर, वीकानेर और किश्वनगढ़ के राहोग़ें, जयपुर और नस्वर के कछवाहों, परमारों, पिष्ट्रहारों, सिरोही के देवड़ों (चोहानों), खेदी के हाड़ों तथा वागिडियां, सोनगग, सोन्द्रोंग, वांड्रा, कांपिलया, सीची, चीवा, मोहिल आदि चोहानों की भिन्न भिन्न शासाओं, यादवों और उनकी जाड़ेचा, सरवेया आदि कच्छ तथा कांटियावाड़ की शासाओं एवं राजपृताने के भालों, दिहियों, गोड़ों और कायमस्तानियों आदि का इतिहास मिलता है।

इस प्रकार के इतिहास के श्रितिरक्त ग्रुटिलात (सीसोटिया), पर-मार, चोहान, परिहार, सोलंकी, राटोए श्रादि वंशों की भिन्न भिन्न शासाश्रों के नाम; श्रनेक किले श्रादि वनाने के संवत् तथा पदारों, निर्यों श्रीर ज़िलों के विवरण भी मिलते हैं। उक्त रयात में चोहानों, राटोएों, कछ्वादों श्रीर भाटियों का इतिहास तो इतने विस्तार से दिया गया है कि उसका श्रन्थत्र कहीं भित्तना सर्वथा श्रसंभव है। इसी नग्द वशाविलयों का तो इतना वड़ा संग्रह है कि वह श्रव श्रन्थत्र मिल ही नहीं सकता। उसमें श्रनेक लड़ाइयों का वर्णन, उनके निश्चित संवत् तथा सेकड़ों वीर पुरुषों के जागीर पानेया लड़करमारे जाने का संवन् सहित उहेख देख कर यह कहना श्रनु चित न होगा कि नैणसी जैसे वीर प्रकृति के पुरुष ने श्रनेक वीर पुरुषों के स्मारक श्रपनी पुस्तक में सुरिचति किये हैं। वि० सं० १३००(ई०स० १२४३) के याद से नैणसी के समय तक के राजपूतों के इतिहास के लिए तो मुसलमानों की लिखी हुई तवारीलों से भी नैणसी की स्थात कहीं कही विशेष महत्त्व की है। सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद ने तो नेणसी की राज- पूताने का अवुल्फ़ज़ल माना था। कर्नल टॉड के समय तक यह प्रनथ प्रसिद्धि में नहीं आया। यदि उसे यह ग्रंथ मिल जाता तो उसका राजस्थान का इतिहास और भी विस्तृत तथा विशेष उपयोगी होता । इस ग्रंथ को प्रसिद्धि में लाने का सारा श्रेय जोधपुर राज्य के स्वर्गीय महामहोपाध्याय कविराजा मुरारिदान को है।

इस काल मे समय-समय पर भाषा के अनेक ऐतिहासिक काव्य भी वने, जिनमें सबसे श्रधिक प्रसिद्धि चंदवरदाई के पृथ्वीराज रासो की हुई। प्राचीन शोध के प्रारंभ से पूर्व यह 'राजपूताने का महाभारत' श्रौर इतिहास का श्रमूल्य कोष समभा जाता था। कई एक श्राधुनिक हिन्दी-लेखक इसको हिन्दी का श्रादि काव्य मानकर इसे सम्राट् पृथ्वीराज के समय का बना हुआ वतलाते हैं, जो हमारी राय में भ्रमपूर्ण ही है। यदि यह काव्य पृथ्वीराज के समय का बना हुन्रा होता तो जयानक के पृथ्वीराजाविजय के समान इसमें तिखी हुई घटनाएं और वंशावली शुद्ध होती और चौहानो के प्राचीन शिलालेखी से ठीक मिल जाती, परन्तु वैसा नहीं है। यह काव्य वि० सं० १६०० (ई० स० १४४३) के श्रासपास का बना हुश्रा होना चाहिये। इसमे प्रतिशत १० फ़ारसी शब्द हैं और इसमे दी हुई चौहानो की अधिकांश वशावली अगुद्ध और अपूर्ण है।इसी तरह पृथ्वीराज के पिता सोमेखर का दिल्ली के तॅवर राजा श्रनंगपाल की पुत्री कम्ला से विवाह करना, वि० सं० १११५ (ई० स० १०४८) मे उससे पृथ्वीराज का जन्म होना, उसका श्रपने नाना के यहां गोद जाना, श्रनंगपाल की दूसरी पुत्री सुन्दरी का विवाह कन्नीज के राजा विजयपाल से होना. श्रावू पर सलख श्रीर उसके पुत्र जैत परमार का राज्य होना, सलख की पुत्री इच्छनी के साथ विवाह करने के लिए गुजरात के सोलंकी राजा

<sup>(</sup>१) इस पुस्तक का हिन्दी श्रनुवाद दो खडो मे नागरीप्रचारिणी समा, काशी, ने प्रकाशित किया है, जिसके प्रथम भाग मे गुहिलवंशियो (सीसोदियो), चौहानो, सोलिकयो, पिहहारो श्रौर परमारो के, श्रौर द्वितीय खड मे कल्लवाहो, राठोडो, बुंदेलों, जाहेचो, भाटियों, मालो, तॅवरा, चावहां श्रौर मुसलमानो के इतिहास का संग्रह हुश्रा है। मूल पुस्तक में एक वंश का इतिहास एक ही स्थान पर नहीं है, परन्तु हिन्दी अनुवाद में कमबद सग्रह किया गया है।

भोलाभीम का श्रात्रह करना, सलख का पृथ्वीराज के साथ श्रपनी पुत्री का विवाह कर देना, भोलाभीम के हाथ से पृथ्वीराज, के पिता सोमेखर का मारा जाना, पृथ्वीराज का भोलाभीम को मारना, पृथ्वीराज की बहिन पृथा-बाई का विवाह मेवाड़ के रावल तेजसिंह के पुत्र समरसिंह के साथ होना, कन्नोज के राजा जयचंद का राजसूय यद्य करना, उसकी पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज के द्वारा हरण होना, रावल समरसिंह का पृथ्वीराज के पत्त में, रहफर शहाबुद्दीन के साथ की लड़ाई में मारा जाना, पृथ्वीराज का क़ैद होकर ग्रज़नी पहुंचना, पृथ्वीराज के शब्दवेधी वाण से शहाद्वदीन का मारा जाना, पृथ्पीराज श्रोर चंदवरदाई का गज़नी में श्रात्मघात करना, पृथ्वीराज के पीछे उसके पुत्र रेंगुसी का दिल्ली की गद्दी पर बैठना श्रादि बहुधा मुख्य-मुख्य घटनाएं किएत ही हैं'। भाटो ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ जानकर उसमे दिये हुए पृथ्वीराज के जनम और मृत्यु के वि॰ सं॰ क्रमशः १११४ और ११४= मानकर मेवाड के रावल समर्रासह (समरसी) का वि० सं० ११०६ (ई० स० १०४६) में, कन्नौज के राजा जयचंद का वि० सं० ११३२ (ई० स० १०७५) में और आंगेर के राजा पज्जून का वि० सं० ११२७ (ई० स० १०७०) में गद्दी पर घैठना स्वीकार कर उदयपुर, जोधपुर श्रीर जयपुर के पहले के राजाश्रो के किल्पत संवत् स्थिर किये, जिससे राजपूताने के इतिहास में और भी समत संबंधी अशु-द्धियां हो गई।

पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऐतिहासिक घटनाएं श्रोर खंवत् श्रादि जिन-जिन वातों की प्राचीन शोध की कसौटी पर जांच की जाती है तो यही सिद्ध होता है कि वह पुस्तक वर्तमान रूप मं न पृथ्वीराज की समकालीन है श्रीर न किसी समकालीन किय की कृति।

पृथ्वीराज रास्रो के श्रतिरिक्त खुंमाण रासा, राणा रासा, राजविलास,

<sup>(</sup>१) 'श्चनंद विक्रम संवत् की कल्पना' शीर्षक मेरे लेख में — जो नागरीप्रचा-रिगी पत्रिका (भाग १, ए० ३७७-४४४) में प्रकाशित हुआ है — इनमें से कई एक घटनाओं के अशुद्ध होने का प्रसंगवशात् विस्तृत विवेचन किया गया है।

जयविलास (उपयपुर के), विजयविलास, सूर्यप्रकाश (जोधपुर के); राव जैतसी रो छुंद (वीकानेर का); मानचरित्र, जयसिंहचरित्र (जयपुर के); हंमीर-रासा, हंमीर-हठ (रण्धंभोर के चौहानों के) आदि हिन्दी या डिंगल के ग्रंथ मिलते हैं। उनमें से फुछ, समकालीन लेखकों के न होने और कविता की हिए से लिखे जाने के कारण, इतिहास में वे बहुत थोड़ी सहा-यता देते हैं।

राजपुत राजाओं, सरदारो श्रादि के घीरकार्यों, युद्धों में लड़ने या मारे जाने, किसी बड़े दान के देने या उनके उत्तम गुर्गो अथवा राणियों तथा ठकुराणियों के सती होने आदि के संयंध के डिंगल भाषा में लिखे हुए इज़ारों गीत मिलते हैं। ये गीत चारलों, भाटो, मोतीसरों श्रौर भोजकों के बनाये हुए हैं। इन गीतों में से श्रधिकतर की रचना वास्तविक घट-नाओं के आधार पर की गई है, परन्त इनके वर्णनों में अतिशयोक्ति भी पाई जाती है। युद्धों में मरनेवाले जिन वीरों का इतिहास में संचित्र विवरण मिलता है, उनकी वीरता का ये श्रच्छा परिचय कराते हैं। गीत भा इतिहास में सहायक श्रवश्य होते हैं। राजाश्रां, सरदारों, राज्याधिकारियों, चारणो, भाटों, मोतीसरो श्रादि के यहां इन गीतों के यहे चड़े संग्रह मिलते हैं। कहीं कही तो एक ही ज्यान में दो हज़ार तक गीत देखे गये। इनमें से श्रिधिकतर वीररसपूर्ण होने के कारण राजपूताने में ये बड़े उत्साह के साथ पढ़े और सुने जाते थे, परन्तु गत पचास वर्षों से लोगों में इनके सुनने का उत्साह भी कम हो गया है और ऐसे गीतो के बनानेवाले विरले ही रह गये हैं। इन गीतों मे से कुछ अधिक प्राचीन' भी हैं, परन्तु कई एक के बनाने-वालों के समय निश्चित न होने से उनमें से अधिकांश के रचना-काल का

<sup>(</sup>१) सुभाषित-हारावालि में एक रलोक मुरारि कवि के नाम से उद्धत किया गया है, जिसमे चारणों की ख्यात श्रोर गीतों का उन्नेख मिलता है (ना॰ प॰ प॰, भाग १, ए॰ २२६-३१)। यदि वह वास्तव में श्रन्धराधव के कर्ता मुरारि कवि का हो तो यह भी मानना पड़ेगा कि दसवी शताब्दी से पूर्व भी ऐसे गीत बनाये जाते थे। नैग्सी की ख्यात में भी कुछ पुराने गीत, दोहे, छुप्पय श्रादि मिलते हैं।

ठीक ठीक निश्चय नहीं हो सकता। गीतों की तरह डिंगल भाषा के पुराने दोहे, छुप्पय श्रादि बहुत मिलते हैं। वे भी बहुधा वीररसपूर्ण हैं श्रीर इतिहास के लिए गीतों के समान ही उपयोगी हैं।

राजपुताने के इतिहास के लिए निस्नलिखित फ़ारसी तवारीखें भी उपयोगी हैं —तारीखे श्रव्फ्री, तवक्राते श्रकवरी, मुन्तखद्यत्तवारीख, श्रकवर-नामा ( दोनों, श्रवुल्फजल श्रौर फ़ेज़ी-छत ), श्राईने श्रकवरी, तुजुके जहां-गीरी, इकवालनामा जहांगीरी, वादशाहनामा, शाहजद्दांनामा, श्रालमगीरनामा, मत्रासिरे श्रालमगीरी, मुन्तखवुत्तवाव, मन्नासिरुल्डमरा, वहादुरशाहनामा, मीराते सिकन्दरी, मीराते श्रहमदी, सेरुल्मुताखिरीन श्रादि । हिन्दुश्रों की श्रपेचा मुसलमानों में इतिहास लिखने का विशेष प्रचार था, जिससे जहां जहां उनके राज्य रहे, वहां का सविस्तर वृत्तान्त लिखा मिलता है। प्रसिद्ध सुलतानों और वादशाहों में से कई एक के सम्वन्ध की एक से श्रधिक स्वतंत्र पुस्तकें उपलब्ध हैं। श्रकवर के समय से मनसवदारी की प्रथा जारी होने के कारण राजपूताने के कई राजा, राजकुमार, राजाओं के क़दुम्बी स्त्रादि स्रनेक राजपृत वादशाही सेवा स्वीकार कर शाही मनसवदार वने । उनके मनसव की तरिक तयां, कई लढ़ाइयों में उनका लडना, जिलो के सबेदार वनना श्रादि पटत सी वार्ते फ़ारसी तवारीखें। में पाई जाती हैं। मञ्जासिरुलंडमरा में राजपूताने के श्रनेक राजाश्रो, सरदारों श्रादि की जीवनियों का जो संग्रह किया गया है, उसका व<u>ह</u>त थोड़ा श्रंश राजपूताने की रयातो श्रादि में मिलता है। मुसलमान चाहे हिन्दुश्रों की पराजय और श्रपनी विजय का वर्णन कितने ही पन्नपात से लिखते थे श्रीर धर्म-द्रेष के कारण हिन्डुश्रों की बुराई तथा श्रपनी वड़ाई करने में कभी कसर न रखते थे तो भी उनकी लिखी हुई पुस्तकों में दिये हुए संवत् तथा मुख्य घटनाएं वहुधा प्रामाणिक रीति से लिखी मिलती हैं।

प्रत्येक राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषियों के यहां राजाओं, कुंवरीं, कुंवरियों, राणियों, मंत्रियों, प्रसिद्ध पुरुपों आदि की जन्मपत्रियां रहा करती हैं, जिनमे उनके जन्म का संवत्, मास, पन्न, तिथि, वार और

जम्मकुंडली लिखी रहती है। जन्मपत्रियों के कई छोटे वड़े संग्रह देखने में आये, जिनमें दो उह्नेखनीय हैं। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुंशी देवीप्रसाद के यहां के पुराने हस्तलिखित गुटके तथा फुटकर संग्रह में वि० सं० १४७२ सो चि० सं० १८८६ (ई० स० १४१५ से ई० स० १८३२) तक की २१४ जन्मपत्रियां हैं। उसमें मेवाड़ के रागात्रों, हूंगरपुर के रावलों, जोधपुर, घीकानेर, किशनगढ़, ईडर, रतलाम, नागोर, मेड़ता, भिणाय श्रीर खरवा श्रादि के राठोड़ों, कोटा प्रौर बूंदी के हाड़ों, सिरोही के देवड़ों, जयपुर के फछवाहो, ग्वालियर के तंवरों, जैसलमेर के भाटियों, जामनगर के जामा, रीवां के वघेलो, अनूपशहर के वड़गूजरों, ओड़ी के बुंदेलों, राजगढ़ के गौड़ों, बुन्दावन के गोस्वामियों, जोधपुर के पंचोतियां, भंडारियों श्रीर मुंहणोतो स्रादि स्रहलकारों स्रोर दिल्ली के वादशाहों, शाहज़ादों, स्रमीरों तथा छत्रपति शिवाजी श्रादि की जन्मपित्रयां हैं'। जन्मपित्रयां का दूसरा वड़ा संग्रह (जो जोधपुर के प्रसिद्ध ज्योतिपी चंडू के घराने का था) हमारे मित्र व्यावर-निवासी मीठालाल व्यास के द्वारा हमें मिला है। इसमें वि० सं० १७३२ श्रौर १७३७ (ई० स० १६७४ श्रौर १६८०) के वीच चंडू के वंशधर शिवराम पुरोहित ने श्रनुमान ४०० जन्मपत्रियों का फ्रम-बद्ध संग्रह किया था और ४० जन्मपत्रियां पीछे से समय समय पर वढ़ाई गई। इसमें वि० सं० १४७२ से लगाकर १७३७ (ई० स० १४१४ से लगा-कर १६८०) तक का पुराना संग्रह है, जिसमें दिल्ली के पादशाहों, शाह-ज़ादो श्रौर श्रमीरों तथा राजा एवं राजवंशियों मे सीसोदियों (शिवाजी सहित ), राठोड़ो, कछवाहा, देवड़ो, भाटिया, गौड़ों, हाड़ो, गूजरो, जामों, चौहानो, बुंदेलों, श्रासायचों, पंवारो, खीचियों की श्रौर मुंह्रणोतों, सिंवियों, भगडारियो, पंचोलियों, ब्राह्मणों, राणियो तथा कुंवरियो की जन्मपत्रियां

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र॰ प॰ भा॰ १, ए॰ ११४–२०।

<sup>(</sup>२) ये जन्मपत्रिया एक बढ़े गुटके के मध्य में है, जिसके पहले छौर पीछे पुरोहित शिवराम के हाथ की लिखी हुई ज्योतिष-सम्बन्धी कई पुस्तके तथा फुटकर बाते हैं। कई पुस्तकों के अन्त में उनके लिखे जाने के सवत् भी दिये है, जो वि० स० १७३२ से १७३७ तक के है श्रीर कई जगह उनके लेखक शिवराम का नाम भी दियाहै।

हैं। जन्मपत्रियों का इतना यहा कोई दूसरा संग्रह हमारे देखने में नहीं आया। कई राजाओं, कुंवरों, सरदारों तथा प्रसिद्ध राजकीय पुरुषों के जन्म-संवत् जानने में ये जन्मपत्रियां सहायता देती हैं।

इसी तरह मुहलमान वादशाहों के फ़रमान तथा शहिज़ादों के निशान और राजाओं के पट्टे-परवाने, राजाओं की तरफ़ से वादशाहों के यहां रहिनेवाले वकीलों के पत्र, राजकीय पत्र-व्यवहार तथा मरहटों के पत्र हज़ारों की संख्या में मिलते हैं। ये भी इतिहास के लिए उपयोगी हैं।

मुग्नल साम्राज्य के डगमगाने श्रीर मरहटों के प्रचल होने पर करें एक यूरोपियन, हिन्दू श्रीर मुसलमान राज्यों की सेना मे नियुक्त होते रहते थे। उन लोगों के चिरत्रश्रन्थ या यूरोप भेजे हुए उनके पत्रों श्रादि के श्राधार पर जो ग्रंथ लिखे गये हैं, उनमे भी राजपूताने के संबंध की कुछ वातें मिलती हैं, जैसे फ़ांसीसी समस्र (सौम्ब्रे, वॉल्टर रैनहार्ड) भरतपुर श्रीर जयपुर के राजाश्रों के पास श्रपनी सेना रखकर उनसे वेतन पाता रहा। इसी तरह जार्ज थॉमस मरहटों की सेवा में रहा श्रीर जयपुर, वीकानेर, उदयपुर श्रादि से लड़ाह्यां लड़ा था। उसके लिखे हुए पंत्रों के श्राधार पर उसकी जीवनी लिखी गई, जो पहले कलकत्ते में छपी श्रीर उसका दूसरा संस्करण वि० सं० १८६२ (ई० स० १८०४) में लन्दन में छपा। उसमें राजपूताने के संबंध की उस समय की कई उपयोगी वार्तों का समावेश है। जार्ज थॉमस श्रव तक राजपूताने में 'जांज फिरंगी' नाम से प्रसिद्ध है। कुछ फ़ांसीसियों का श्रव तक जयपुर राज्य के जागीरदार होना सुना जाता है।

श्राज से सो वर्ष पूर्व उपर्युक्त शिलालेख, तास्पत्र, सिक्के श्रीर संस्कृत पुस्तक श्रादि सामग्री उपस्थित न थी तो भी राजपूताने के पिछले इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री इतनी श्रवश्य थी कि उससे राजपूताने का इतिहास वनाने का यज्ञ किया जा सिंकेता था, परन्तु मुंहणोत नेणसी के प्रयास को छोड़कर उस समय के भिन्न भिन्न राज्यों का इतिहास लिखने का प्रयन्न किसी ने न किया। श्राज राजपूताने के इतिहास पर जितना

प्रकाश पड़ रहा है, उसका श्रेय एक श्रंशेज़ सैनिक एवं विद्यानुरागी सज्जन— कर्नल टॉड—को है। उक्त महानुभाव ने कैसी स्थिति में किस प्रकार श्रथक परिश्रम कर राजपूताने के इतिहास की नीव डाली, इससे पाठकों को परिचित कराने के लिए कर्नल टॉड का कुछ परिचय नीचे दिया जाता है—

जैम्स टॉड का जन्म इंग्लेग्ड के इस्लिंग्टन नगर में ता० २० मार्च ई० स० १७६२ (वि० सं० १६६६ चैत्र सुदि ६) को एक उच्च कुल में हुआ था। ई० स० १७६८ (वि० सं० १८४४) में वह ईस्ट इंडिया कम्पनी के उच्च पद के सैनिक उम्मेदवारों में भरती होकर जुल्विच नगर की राजकीय सैनिक पाठशाला में प्रविष्ट हुआ और दूसरे साल ही १७ वर्ष की आयु में वंगाल में आया, जहां ई० स० १८०० (वि० सं० १८४६) के प्रारंभ में उसे दूसरे नंवर के रेजिमेंट में स्थान मिला। लॉर्ड वेलेज़ली के मोलका द्वीप पर सेना भेजने का विचार सुनकर साहसी टॉड ने उस सेना में समिलित होने के लिए अर्ज़ी दी, जिसके स्वीकृत होने पर वह जलसेना में भरती हो गया। किसी कारणवश उस सेना का वहां जाना स्थिगत रहा, परन्तु इससे उसे जलसेन्य-संवंधी कामों का भी अनुभव हो गया। इसके कुछ समय वाद वह १४ नम्बर की देशी पैदल सेना का लेफ्टिनेएट बनाया गया। उस समय से ही उसकी कुशाय बुद्धि उसके होनहार होने का परिचय देने लगी। किर कलकत्त्रे से हरिद्वार और वहा से दिज्ञी में उसकी नियुक्ति हुई।

इञ्जीनियरी के काम में छुशल होने के कारण दिल्ली की पुरानी नहर की पैमाइश का काम लेफ्टिनेंट टॉड के सुपुर्द हुआ, जिसे उसने वड़ी योग्यता के साथ पूर्ण किया। ई० स० १८०४ (वि० सं० १८६२) में ग्रीम मर्सर सरकार अंग्रेज़ी की तरफ़ से राजदूत और रेज़िडेंट नियत होकर दौलतराव सिंधिया के दरबार में जानेवाला था। इतिहासप्रेमी होने के कारण राज-दरबारों के वैभव देखने की उत्कंठा से टॉड ने भी उसके साथ चलने की इच्छा प्रगट की। ग्रीम मर्सर ने उसकी प्रशंसनीय स्वतंत्र प्रकृति से परिचित होने के कारण सरकार से श्रामा लेकर उसे श्रपने साथ रहने-वाली सरकारी सेना का श्रफसर नियत किया।

उस समय तक यूरोपियन विद्वाना को राजपृताना और उसके ब्रास-पास के प्रदेशों का भूगोल-संबंधी ज्ञान चहुत ही कम था, जिससे उनके वनाये हुए नक्शों में उन प्रदेशों के मुख्य मुख्य स्थान अनुमान से ही दर्ज किये गये थे, यहां तक कि चित्तोड़ का किला, जो उदयपुर से ७० मील पूर्व की छोर है, उनमें उदयपुर से उत्तर-पश्चिम में दर्ज था। राजपताने के पश्चिमी और मध्य भाग के राज्य तो उन्होंने बहुधा छोड़ ही दिये थे। उस समय सिंधिया के मेवार में होने के कारण मर्सर को आगरे से जयपुर की दिलाणी सीमा में दोकर उदयपुर परंचना था । साहसी टॉउ ने श्रागर से उद्यपुर को प्रस्थान करने के हिन से ही अपनी पैमाइश की सामग्री सम्हाली और डॉ॰ एंटर के नियत किये हुए प्रागरा, दितया, कांसी शादि को श्राधारभूत मानकर पैमाइश करता हुश्रा वह ई० स० १८०६ (वि० सं० १८६३) के जून मास में उक्त राजदूत के साथ उदयपुर पहुंचा। उदयपुर तक की पेमाइश करने के वाद टॉड ने शेप राजपूताना और उसके आस-पास के प्रदेशों का एक उत्तम नक्शा तैयार करना चाहा, जिससे उक्त राजदूत के साथ जहां कहीं वह जाता या उद्गता, वहां श्रपना चहुतसा समय इस कार्य में लगाता। पैमाइश करने के साथ साथ यह उन प्रदेशों के इतिहास, जनश्रुति शादि का भी यथाशक्ति संग्रह फरता जाता था। उसी खमय से उसकी श्रमर कीर्तिसप राजस्थान के इतिहास की सामग्री का संग्रह होने लगा ।

सिंधिया की सेना के साथ साथ टॉड भी उद्यपुर से चित्तों एन के मार्ग से मालवे में होता हुआ वुंटेल एंड की सीमा पर कमलासा मे पहुंचा। इधर भी उसने अपना काम वहें उत्साह से जारी रक्सा और जव सिंधिय की सेना ने ई० स० १८०७ (वि० सं० १८६४) में राहतगढ़ पर घेरा डाला, तो टॉड को अपने कार्य का चहुत अच्छा अवसर मिल गया। कुछ सिपाहियों को लेकर वह राजपूताने के भिन्न निन्न स्थानों में गया और उधर के अधि-

कांश स्थानों की पैमाइश कर फिर राहतगढ़ में सिंधिया की सेना से आ मिला। जिस हिस्से में वह स्वयं न जा सका, उधर अपने तैयार किये हुए आदिमियों को भेजकर उसने पैमाइश कराई और उसकी स्वयं जांच की। इस तरह १० वर्ष तक निरन्तर परिश्रम कर उसने राजपूताने का पूरा नक्शा तैयार कर लिया, जो श्रंग्रेज़ों के लिए पिंडारियों के साथ की लड़ाई में चड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ।

ई० स० १८१३ (वि० सं० १८७०) में उसको कप्तान का पद मिला। फिर दो वर्ष वाद वह सिंधिया के दरवार का श्रस्टिट रेज़िडेट नियत हुआ श्रीर यहीं से उसका पोलिटिकल (राजनैनिक) विभाग में प्रवेश हुआ। राजपूताने के राज्यों के साथ श्रंग्रेज़ों की संधियां होने पर कप्तान टॉड उदयपुर, जोधपुर, कोटा, वृंदी श्रीर जैसलमेर के राज्यों का पोलिटिकल एजेट वना श्रीर उसका सदर मुक्ताम उदयपुर नियत हुआ, जहां वह अपने उत्तम स्वभाव के कारण महाराणा भीमसिंह का विखासपात्र श्रीर सलाहकार वन गया।

इस प्रकार राजपूताने में स्थिर होकर उसने श्रपने इतिहास का कार्य उत्साह के साथ श्रारंभ किया । महाराणा ने श्रपने सरस्वती भंडार से पुराण, रामायण, महाभारत, पृथ्वीराज रासो श्रादि ग्रंथ निकलवाकर उनसे पंडितों के द्वारा सूर्य श्रोर चन्द्र श्रादि वंशो की विस्तृत वंशाविलयो श्रोर चृत्तान्तों का संग्रह करवा दियां। किर टॉड ने यित श्लानचन्द्र को गुरु वनाकर श्रपने पास रक्खा, जो कविता में निपुण होने के श्रतिरिक्त कुछ-कुछ प्राचीन लिपियों को पढ़ सकता था श्रोर जिसे संस्कृत का भी श्लान था। श्लानचन्द्र के श्रतिरिक्त कुछ पंडितों श्लोर घासी नामक चित्रकार को भी वह श्रपने साथ रखता था। दौरा करने के लिए टॉड जहां जाता, वहां शिलालेखों, सिक्कों, संस्कृत श्लोर हिन्दी के प्राचीन काव्यों, वंशाविलयों, ख्यातो श्लादि का संग्रह करता श्लौर शिलालेखों तथा संस्कृत काव्यों का यित झानचन्द्र से श्लावाद कराता। राजपूताने में रहने तथा यहां के निवासियों के साथ प्रेम होने के कारण उसे यहां की भाषा का श्लच्छा झान हो गया था। वह गावो

के वृद्ध पुरुषों, चारणों, भाटों ञ्रादि को ञ्रपने पास बुलाकर उनसे पुराने गीत तथा दोहो का संग्रह करता श्रौर वहां की इतिहास-सम्बन्धी वातें, ज्ञत्रियों की वीरता और भिन्न भिन्न जातियों के रीति रिवाज या धर्मसंवंधी वृत्तान्त पूछता । जिस जिस राज्य मे जाना होता, वहां का इतिहास वहां के राजाओं द्वारा अपने लिए संग्रह कराता श्रोर ऐतिहासिक पुस्तको की नकल कर-वाता । प्रत्येक प्राचीन मन्दिर, महल आदि स्थानो के वनवानेवालो का यथा-साध्य पता लगाता श्रौर जहां युद्धों में मरे हुए वीरों के चवृतरे देखता, उन-पर के लेख पढ़वाकर या लोगो से पूछकर उनका विवरण एकत्र करता, यदि कोई शिलालेख बहुत उपयोगी होता तो उसे उठवाकर साथ ले जाता। जहां जाता, वहां के उत्तमोत्तम मन्दिरों व महलों श्रादि के चित्र भी वनवाता । यह काम बहुधा उसका साथी कैप्टन वॉग्र किया करता था। इसी तरह राजाओ और प्रतिष्ठित पुरुपो के श्रधिकांश चित्र घासी तैयार किया करता था । साथ ही वह स्वयं हिन्दी, संस्कृत, फ़ारसी म्रादि भाषात्रों में लिखे हुए ऐतिहासिक श्रौर श्रन्य विषय के ग्रंथो, ख्यातो एवं प्राचीन ताम्रपत्रो तथा सिक्कों का संग्रह करता। प्राचीन सिक्कों के संग्रह के लिए मथुरा ब्रादि शहरों मे उसने ब्रापने एजेट रक्खे थे। इस प्रकार उसने २०००० पुराने सिक्के, सैकड़ो शिलालेख, कई ताम्रपत्र या उनकी नकले, वंशावलियां, बहुतसी ख्याते तथा श्रनेक ऐतिहासिक काव्य इकट्टे कर लिये।

ई० स० १८१६ के अक्टूबर (वि० सं० १८% कार्तिक) में वह उदयपुर से जोधपुर को रवाना हुआ और नाथद्वारा, कुंभलगढ़, घाणेराव, नाडौल आदि होता हुआ वहां पहुंचा। वहां से वह मंडोर, मेड़ता, पुष्कर, अजमेर आदि प्राचीन स्थान देखता हुआ उदयपुर लौट आया, फिर वह वृंदी और कोटा गया। बाड़ोली, भानपुर, धमनार (जहां सुंदर प्राचीन गुफाएं हैं), भालरापाटन (चंद्रावती), बीजोल्यां, मैनाल, वेगूं आदि स्थानो को देखकर दौरा करता हुआ उदयपुर लौट आया।

टॉड को स्वदेश छोड़े हुए २२ वर्ष हो चुके थे, जिनमे से १८ वर्षों

तक पृथक्-पृथक् पदों पर रहने के कारण उसका राजपूतों के साथ बराबर संबंध रहा। श्रापनी सरल प्रकृति श्रीर सौजन्य से वह जहां जहां रहा या गया, वहीं लोकप्रिय बन गया श्रीर उसको राजपूताना तथा यहां के निवासियों के साथ ऐसा स्नेह हो गया था कि उसकी इच्छा थी कि में श्रपनी शेव श्रायु यहीं बिताऊं, परन्तु शारीरिक श्रस्वस्थता के कारण उसका स्वदेश जाना श्रावश्यक था, श्रीर स्वदेश जाने में दूसरा मुख्य कारण यह भी था कि देशी राजाशों के साथ स्नेह रखने से श्रंग्रेज़ सरकार को उसकी प्रामाणिकता के विषय में सन्देह होने लग गया था, जिससे श्रंग्रसन होकर उसने गवर्नमेंट की सेवा छोड़ देने का संकल्प कर लिया।

ँ राजपूताने के इतिहास की बड़ी भारी सामग्री एकत्रित कर उसने स्वदेश के लिए ता० १ जून ई० स० १८२२ (वि० सं० १८७६ ज्येष्ठ सुदि १२) को उदयपुर से प्रस्थान किया । बंबई जाने तक मार्ग में भी वह श्रपने इति-हासप्रेम श्रौर शोधक बुद्धि के कारण इतिहास की सामग्री एकत्रित करता रहा। उदयपुर से गोगृंदा, बीजापुर श्रौर सिरोही होता हुश्रा वह श्राबू पहुंचा, जहां के अनुपम जैन-मंदिरो को देखकर श्रत्यन्त मुग्ध हुन्ना श्रौर **उनकी कारीगरी की उसने मुक्तकं**ठ से प्रशंसा की । श्रावृ पर जानेवाला वह पहला ही यूरोपियन था। श्राव् से परमार राजाश्रों की राजधानी—चंद्रावती नगरी—के खंडहरों को देखता हुआ वह पालनपुर, सिद्धपुर, अनहिलवाड़ा (पाटण), श्रहमदाबाद, वड़ोदा श्रादि स्थानो मे होकर स्रंभात पहुंचा। वहां से सौराष्ट्र ( सोरठ ) में जाकर भावनगर श्रौर सीहोर देखता हुआ वह वलभीपुर ( वळा ) पहुंचा । उसकी इस यात्रा का उद्देश्य केवल यही था कि जैनो के कहने से उसे यह विश्वास हो गया था कि मेवाड़ के राजाओं का राज्य पहले सौराष्ट्र मे था श्रौर उनकी राजधानी वलभीपुर थी, जहां का श्रनुसंधान करना उसने श्रपने इतिहास के लिए श्रावश्यक समभा। उन दिनो सङ्कें, रेल, मोटर श्रादि न थी, ऐसी श्रवस्था में केवल इतिहास-प्रेम श्रौर पुरातत्व के श्रनुसंधान की जिज्ञासा के कारण ही उसने इतना श्रधिक कए सहकर यह यात्रा की। सोमनाथ से एक कोस दूर वेरावल स्थान के

पक छोटेसे मन्दिर में गुजरात के राजा अर्जुनदेव के समय का एक वड़ा ही उपयोगी लेख उसे मिला, जिसमे हिजरी सन् ६६२, वि० सं० १३२०, वलमी संवत् ६४४ और सिंह संवत् १४१ दिये हुए थे। इस लेख के मिलने से उसने अपनी इस कप्टपूर्ण यात्रा को सफल सममा और इससे वलमी तथा सिंह संवतो का प्रथम शोधक और निर्णयक्ती वनने का श्रेय उसे ही मिला। सोमनाथ से घूमता हुआ वह जूनागढ़ गया, जहां से थोड़ी दूर एक चट्टान पर उसने अशोक, ज्ञप रुद्धामा और स्कन्दगुप्त के लेख देखे, परन्तु उस समय तक उनके पढ़ेन जाने के कारण उसकी आकांत्रा पूर्ण न हो सकी। गिरनार पर जैन-मंदिर और यादवो के शिलालेख आदि देखकर गूंमली, द्वारिका, मांडवी (कच्छ राज्य का वन्दर) होता हुआ वह वंचई पहुंचा। इस यात्रा का सविस्तर चृत्तान्त उसने अपने "ट्रैवल्स इन् चेस्टर्न इिएड्या" नामक एक चृहद् ग्रन्थ में लिखा है, जो उसकी मृत्यु के वाद प्रकाशित हुआ। तीन सप्ताह तक वंचई मं रहकर उसने स्वदेश को प्रस्थान किया। इस समय वह यहां से इतनी ऐतिहासिक सामग्री ले गया था कि उसको वहां केवल अपने सामान का ७२ पोंड महसूल देना पड़ा।

टॉड के इंग्लैगड पहुंचने से कुछ समय पहले लंडन में रॉयल एशि-याटिक सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी। वहां जाते ही वह भी उसका समासद वन गया श्रौर कुछ समय बाद श्रपने विद्यानुराग के कारण वह उसका पुस्तकालयाध्यल बनाया गया। वहां पहुंचने के दूसरे साल ही उसने पृथ्वीराज (दूसरा) के समय के वि० सं० १२२४ माघ सुदि ७ (ई० स० ११६ तारीख १६ जनवरी) के लेख पर एक श्रत्यन्त विद्वन्तापूर्ण निवन्ध पढ़ा, जिससे यूरोप में उसकी विद्वन्ता की बड़ी प्रशंसा हुई। तद-नंतर समय समय पर उसने राजपूताने के इतिहास संबंधी कई श्रन्य निवंध भी पढ़े, जिनके कारण यूरोपीय विद्वानो का ध्यान राजपूताने के इतिहास की श्रोर श्राकर्षित हुआ।

टॉड ई० स० १८२४ में मेजर श्रौर १८२६ में लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ। झपनी तीन वर्ष की छुटी समाप्त होने पर उसने श्रपने पूर्व-संकल्प के श्रानुसार हैं । स॰ १८२५ (वि॰ सं० १८८२) में सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ां दे दिया। ई॰ स॰ १८२६ (वि॰ सं॰ १८८३) में उसने ४४ धर्ष की श्रवस्था में विवाह किया श्रीर थोड़े ही दिनों बाद स्वास्थ्य-सुधार के लिए यूरोप की यात्रा की।

ई० स० १८२६ (वि० सं० १८८६) में उसने राजपूत जाति के कीर्तिस्तम्म-रूप 'राजस्थान के इतिहास' की पहली जिल्द श्रीर ई० स० १८३२ (वि० सं० १८८६) में दूसरी जिल्द प्रकाशित की। फिर ई० स७ १८३४ (वि० सं० १८६२) में 'पश्चिमी भारत की यात्रा' नामक पुस्तक लिखकर समाप्त की। उसे छपवाने के लिए वह १४ नवम्बर १८३४ (वि० सं० १८६२) को लएडन गया, परन्तु उसके दो ही दिन वाद, जब वह एक कम्पनी के यहां श्रपने लेनदेन का हिसाब कर रहा था, एकाएक मिरगी के श्राक्रमण से वह मूर्छित हो गया श्रीर २७ घंटे मूर्छित रहने के श्रिनंतर ता० १७ नवम्बर को ४३ वर्ष की श्रवस्था में उसने इस संसार से प्रयाण किया।

टांड का कृद ममोला था। उसका शरीर हृए-पुष्ट श्रीर चेहरा प्रभावशाली था। उसकी शोधक वुद्धि बहुत बढ़ी हुई थी। वह बहुश्रुत, इतिहास का प्रेमी श्रीर श्रसाधारणवेत्ता, विद्यारिसक तथा चित्रय प्रकृति का निरिममानी पुरुष था। यही कारण था कि राजपूर्तों की वीरता श्रीर श्रातमत्याग के उदाहरणों के जानने से उसको राजपूर्ताने के इतिहास से बड़ा प्रेम हो गया था।

टॉड ने जब अपना सुप्रसिद्ध और विद्वत्तापूर्ण इतिहास लिखा, उस समय प्राचीन शोध का कार्य आरंभ ही हुआ था। उस समय उसे न तो कोई पुरातत्त्वान्वेषण संस्था इस महान कार्य में सहायता दे सकी और न उससे पूर्व किसी विद्वान ने राजपूताने में कुछ शोध किया था। ऐसी अवस्था में इतना महत्त्वपूर्ण इतिहास लिखना कितना कठिन कार्य था, यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने अपना इतिहास अधिकतर पुराणादि ग्रंथो, भाटों की ख्यातो, राजाओं के दिये हुए अपने अपने

इतिहासों श्रोर वंशाविलयों, प्राचीन संस्कृत श्रोर हिन्दी काव्यों तथा कुछ फ़ारसी तवारीख़ों के श्राधार पर लिखा, परन्तु केवल इन्हीं पर उसने संतोष न किया श्रोर भिन्न भिन्न शिलालेखों तथा सिक्कों की खोजकर उसने पृथ्वीराज-रासो श्रोर भाटों की ख्यातों की कई श्रशुद्धियां ठीक की ।

पहली जिल्द में राजपूताने का भूगोलसंबंधी वर्णन, सूर्य, चन्द्र म्रादि पौराणिक राजवंशों श्रीर पिछले ३६ राजवंशों का विवेचन, राजपूताने में जागीरदारी की प्रथा, श्रौर श्रपने समय तक का उदयपुर का इतिहास तथा वहां के त्यौहारों आदि का वर्णन एवं उदयपुर से जोधपुर और जोधपुर से उदयपुर लौटने तक के दौरे में जहां जहां उसका ठहरना हुआ, वहां का तथा उनके आसपास के स्थानों के वृत्तान्त, वहां के इतिहास, शिल्प, शिलालेख, राजाओं श्रीर सरदारों का वर्णन, लोगों की दशा, भौगोलिक स्थिति, खेतीवारी, वहां के युद्धों, वीरों के स्मारकों, दन्तकथाओं तथा श्रनेक ऐतिहासिक घटनात्रों का विवरण है। यह विवरण भी वड़ा ही रोचक श्रौर एक प्रकार से इतिहास का खज़ाना है। दूसरी जिल्द में जोधपुर, वीकानेर श्रीर जैसलमेर का इतिहास, मरुस्थली का संचित्र वृत्तान्त; श्राम्वेर का इतिहास, शेखावतो का परिचय, हाड़ौती (वृंदी) श्रीर कोटे का इतिहास एवं उदयपुर से कोटा श्रीर कोटे से उदयपुर तक की दो यात्राश्रों का सविस्तर विवरण है। इन दोनो दौरों का विवरण भी ठीक वैसा श्रौर उतने ही महत्त्व का है जितना कि जोधपुर के दौरे का ऊपर वतलाया गया है। इन दोनों जिल्दों में स्थान स्थान पर टॉड ने राजाओं, प्रसिद्ध वीरों, ऐतिहासिक स्थानो श्रौर कई उत्तम दश्यों श्रादि के अपने तैयार करवाये हुए अनेक सुन्दर चित्र भी दिये हैं।

इस पुस्तक के प्रकाशित होने से राजपूत वीरों की कीर्ति, जो पहले केवल भारतवर्ष में सीमावद्ध थी, भूमएडल में फैल गई। यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुई कि इस वृहद् ग्रंथ के अनेक संस्करण भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों और इंग्लैंएड में प्रकाशित हुए। भारत में तो हिन्दी, गुजराती, बंगला, उर्दू आदि भाषाओं में इसके कई अनुवाद

प्रकाशित हुए और कई भाषाओं में इसके आधार पर स्वरान्त्र ऐतिहासिक पुस्तक, कान्य, उपन्यास, नाटक तथा जीवनचरित्र लिखे गये और अब भी लिखे जा रहे हैं।

टॉड स्वयं संस्कृत से अनिभन्न था, इसलिए संस्कृत के शिलालेखीं के लिए उसे अपने गुरु यति द्यानचन्द्र से सहायता लेनी पड़ती थी। ज्ञान-चन्द्र भाषा-कविता का विद्वान् होने पर भी अधिक पुराने शिलालेखों को ठीक ठीक नहीं पढ़ सकता था और उसका संस्कृत का झान भी साधारण ही था, जिससे टॉड की संगृहीत सामग्री का पूरा पूरा उपयोग न हो सका, श्रीर कुछ लेखा के ठीक न पढ़े जाने के कारण भी उसके इतिहास में कुछ श्रयुद्धियां रह गई। राजाश्रों से उनके यहां के तिखे हुए जो इतिहास मिले, उनके श्रितशयोक्तिपूर्ण होने एवं विशेष खोज के साथ न लिखे जाने के कारण भी इतिहास में कई स्थल दोषपूर्ण हैं। भाटो श्रौर चारणों की ख्यातों तथा गीतों को आधारभूत मानने के कारण एवं बहुतसी श्रनि-श्चित दन्तकथाश्चों का समावेश होने से भी शुटियां रह गई हैं। संस्कृत भाषा तथा भारतीय पुरुषों या स्थानो के नामों से पूर्ण परिचय न होने से कई जगह नामों की श्रशुद्ध करपना हुई है। कही यूरोप श्रौर मध्य एशियां की जातियो तथा राजपूतों के रीति-रिवाज़ो का मिलान करने मे अमपूर्ण श्रमान भी किये गये हैं। कुछ लोगों की लिखवाई हुई बातों की ठीक ठीक जांच न कर उनको ज्यां-की-त्यो लिखने से भी अगुद्धियां रह गई हैं। इसपर भी टॉड का इतिहास एक ऋपूर्व ग्रंथ है। यह इतिहास श्रपने विषय का सबसे पहला श्रीर सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है। टॉड के बाद किसी भी यूरोपियन या भारतीय विद्वान् ने इन सौ वर्षों में राजपूताने के इतिहास के लिए इतना श्रगाध श्रौर प्रयंसनीय परिश्रम नहीं किया। श्राज भी राज-पूताने का इतिहास लिखने में टॉड का' श्राधार लिये विना काम नहीं चलें सकता।

<sup>(</sup>१) ई० स० १६०१ में मैंने 'कर्नल जैम्स टॉड का जीवनचरित्र' नामंक छोटी पुस्तक लिखी थी, जो ई० स० १६०२ में खड़विलास प्रेस, बाकीपुर (पटना)

कर्नल टॉड का इतिहास प्रकाशित होने के पीछे के राजपृताने के इतिहास के लिए नीचे लिखे हुए ग्रंथ उपयोगी हैं। एचिसन की 'कलेक्श्रन श्रॉवें ट्रीटीज़, एक्नेज्मेंट्स एएड सनद्ज़' (राजपृताने के सम्यन्ध की दूसरे संस्करण की तीसरी जिल्द), जे. सी. ग्रुक-कृत 'हिस्ट्री श्रॉव् मेवार' श्रीर 'ए पोलिटिकल हिस्ट्री श्रॉव् दी स्टेट श्रॉव् जयपुर', जनरल शावर्स की 'ए मिसिंग चैप्टर श्रॉव् दी इंडियन स्युटिनी', ई० स० १८४७ के विद्रोह के संबंध की कई श्रंग्रेज़ी पुस्तकें, जे. पी. स्ट्रेटन-कृत 'चित्तोर एएड दी मेवार फ़ैमिली', राजपृताने के भिन्न भिन्न राज्यों के गैज़ेटियर (पुराने श्रीर नये), 'इम्पीरियल गैज़ेटियर श्रॉव् इंडिया, राजपृताने की भिन्न भिन्न एकें सियों श्रौर राज्यों की सालाना रिपोटें', चीक्षस एएड लीडिंग फ़ैमिलीज़ इन राजपृताना', कर्नल वॉल्टर का मेवाड़ के सरदारों का इतिहास श्रादि।

कर्नल टॉड के पीछे वृंदी के महाराव रामसिंह के समय मिश्रण सूर्यमल्ल ने वंशमास्कर नामक किवतावच्च वड़ा ग्रंथ लिखा, जिसमें वृंदी के राज्य का उस समय तक का तथा राजपूताने के भिन्न भिन्न राज्यों एवं राजवंशो का भी कुछ इतिहास है। इस वृहद्यम्थ का कर्ता उत्तम किव श्रीर श्रव्छा विद्वान् था, परन्तु इतिहासवेत्ता नहीं इसलिए उसने विक्रम संवत् की सोलहवी शताब्दी के प्रारंभ के श्रासपास तक का इतिहास श्रिधकतर भाटों के श्राधार पर लिखा, जो वहुधा विश्वास-योग्य नहीं है। पिछला इतिहास ठीक है, परन्तु उसमें भी विशेष श्रवसंधान किया हो, पेसा पाया नहीं जाता।

भरतपुर-निवासी मुंशी ज्वालासहाय ने 'वकाये राजपूताना' नाम की पुस्तक उर्दू भाषा में तीन जिल्दों में लिखी, जिसमें राजपूताने के समस्त राज्यों का इतिहास देने का यल किया है, परन्तु पहले का सारा इतिहास

से प्रकाशित हुई श्रीर उसका दूसरा संस्करण खड़ाविलास प्रेस से प्रकाशित 'हिंदी टॉड-राजस्थान' के प्रथम खंड के प्रारंभ में प्रकाशित हुश्रा है। उसका गुजरावी अनुवाद गुजराती भाषा के 'राजस्थान नो इतिहास' की पहली जिल्द से प्रकाशित हुआ। जो महाशय कर्नल टॉड श्रीर उसके ग्रंथ के विषय में श्रिधिक जानना चाहें, वे उसे पेंदें।

तो टॉड से ही लिया गया है श्रीर पिछला सरकारी रिपोर्टी, श्रन्य पुस्तकीं तथा श्रपने परिचय से लिखा है।

उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह ने श्रपने विद्यानुराग श्रीर इतिहास प्रेम के कारण महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलटास को 'वीरिवनोद' नामक उदयपुर का विस्तृत श्रीर राजपूताने के श्रम्य राज्यों तथा जिन जिनसे मेवाड़ का संवध रहा, उनका संक्षिप्त इतिहास लिखने की श्राक्षा दी। इस यहद् इतिहास के लिखने तथा छपने में श्रनुमान १२ वर्ष लगे श्रीर एक लाख रुपये व्यय हुए। कर्नल टॉड के ग्रथ के श्रातिरिक्त इसमे फ़ारसी तवारितों, कुछ शिलालेखों, ख्यातों तथा संस्कृत श्रीर भाषा के काव्यों से बहुत कुछ सहायता ली गई है। कई हजार पृष्टों में यह वृहद् ग्रंथ समाप्त हुश्रा है; टॉड के पीछे ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं वना। इसके पहले खंड के प्रारंभ में कई श्रनावश्यक वातें भर दी गई हैं तो भी यह ग्रंथ इतिहास के लिए श्रवश्य उपयोगी है। इसको छपे ३५ वर्ष हो चुके, परन्तु यह श्रव तक प्रकाशित नहीं हुशा। सोभाग्य की वात है कि इसकी कुछ प्रतियां वाहर निकल गई, जिनको प्राप्तकर श्राजकल के श्रंग्रेज़ी तथा हिन्दी मे इतिहास लिखनेवाले विद्वान इससे भी सहायता ले रहे हैं।

्वि॰ सं॰ १६४६ (ई॰ स॰ १६६२)मे चारण रामनाथ रत्नू ने 'इतिहास राजस्थान' नामक एक छोटी पुस्तक प्रकाशित की, जिसमे करौली, भरत-पुर, धोलपुर श्रोर टोंक को छोड़कर राजपृताने के १४ राज्यो का संस्तिप्त इतिहास है। यह भी बहुधा टांड के श्राधार पर लिखी गई है।

मुंशी देवीप्रसाद ने 'प्रसिद्ध चित्रावली' में उदयपुर, जोधपुर, बीका-नेर श्रीर जयपुर के कुछ राजाश्रों की जीवनियां हिन्दी या हिन्दी-उर्दू में प्रकाशित की थी, परतु वे बहुत ही संज्ञित हैं।

इन पुस्तकों के श्रितिरिक्त राजपूताना या उसके भिन्न भिन्न राज्यों के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ श्रीर भी पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित हुई, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से वे उल्लेखनीय नहीं हैं।

अब हमारे इतिहास के प्रकाशित किये जाने के सम्बंध में दो शब्द

कहना श्रनुचित न होगा। वंबई में रहते रामय विद्यार्थी-जीवन में ही मुक्ते इतिहास और पुरातत्व से श्रधिक प्रेम हुत्रा, और जब मेंने ग्रीस तथा रोम के गौरवपूर्ण प्राचीन इतिहास पढ़े, तव मेरे हृदय में प्राचीन भारत का इतिहास जानने की प्रवल उत्कंठा उत्पदा हुई। उसी समय से मेंने भारत के पुराने इतिहास का श्रध्ययन श्रारंभ किया श्रोर प्राचीन इतिहास या पुरातत्व संवन्धी जो कोई लेख, पुस्तक, शिलालेख या ताम्रपत्र मेरे दिएगोचर होता, दसे में अवश्यमेव पढ़ता। इस अध्ययन से सुभे वहुत कुछ लाभ हुआ और मेरी राचि पुरातन इतिहास तथा पुरातत्त्व की श्रोर निरंतर चढ़ती गई। इन्हीं दिनों कर्नल टॉड के राजस्थान के इतिहास को पढ़ने से मेरे हृदय पर यहा प्रभाव पड़ा । राजपूर्ती की स्वदेशभक्ति, श्रात्मत्याग तथा श्रादर्श वीरता के अनेक उदाहरण पढ़कर में मुग्ध हो गया और राजपताने का निवासी होने के कारण यहां का विस्तृत इतिहास जानने के लिए में उत्स्क हुआ श्रीर यह उत्कंठा इतनी वढ़ी कि मैंने राजपृताने के राजाश्रों के दरवार, प्राचीन दुर्ग, रण्दोत्रादि सव ऐतिहासिक स्थान देखने तथा शिलालेख, तास्रपत्र छादि संग्रह करने का निश्चय कर लिया। तदनुसार में वि० सं० १६४४ (ई० स०१ ८८८) में उदयपुर पहुंचा। उन दिनों 'वीर विनोद', जिसका वर्णन ऊपर किया है, सारा लिखा जा चुका था श्रीर दो-तिहाई छप भी गया था। मेरे इतिहास प्रेम के कारण में घहां के इतिहास-कार्यालय का मंत्री बनाया गया, जिससे मुक्ते मेत्राट के भिन्न पेतिहासिक स्थलों को देखने श्रीर ऐतिहासिक सामग्री (स्यातें, गीत श्रादि) एकत्र करने का वद्भत अच्छा अवसर मिल गया। जव उदयपुर मे विक्टोरिया हॉल के पुस्तफालय श्रौर स्यूजियम खे'ले गये, तव में ही उनका श्रध्यत्त नियत हुआ, जहां के पुरातत्त्व-विभाग के लिए भी मुक्ते शिलालेखा, सिका, सूर्तियो प्राचीन कारीगरी के सुन्दर नमूनों श्रादि के संग्रह करने का सुत्रवसर प्राप्त हुआ। अनेक शिलालेखों को पढ़ने या उनका संग्रह करने से मुभे यह श्रनुभव हुआ कि भारतवर्ष में श्रसंच्य शिलालेख, ताम्रपत्र श्रौर सिक्के उपलब्द होते हैं, प्रस्तु उनकी लिपियां इतनी प्राचीन और भिन्न-भिन्न हैं

कि उन्हें पढ़नेवाले विद्वान् इने गिने ही हैं। यदि संस्कृतक्षपंडित भी प्राचीन लिपियों को पढ़ना सीख जावें तो शिलालेखों को प्रसिद्धि मे लाने के लिए श्रधिक सुविधा हो जाय, परंतु इस विषय पर श्रंग्रेज़ी या श्रन्य किसी भाषा में भी उस समय तक कोई यन्थ न था। इस बुटि को पूर्ण करने के लिए मैंने वि० सं० १६४१ ( ई० स० १८६४ ) में 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' नामक पुस्तक प्रकाशित की श्रोर इस विषय की प्रथम पुस्तक होने के कारण भारतीय तथा यूरोपियन विद्वानों ने उसका श्रच्छा श्रादर कर मेरे उत्साह को श्रीर भी बढ़ाया। इन सब बातों से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास तथा प्राचीन शोध की तरफ मेरी प्रवृत्ति श्रौर भी बढ़ी, श्रौर मेंने भारतीय ऐति-हासिक ग्रंथमाला प्रकाशित करने का विचार किया। इसी विचार के फलस्वरूप उक्त माला का प्रथम पुष्प मेरे सोलंकियों के प्राचीन इतिहास के रूप मे विकसित हुआ, परन्तु कई कारणो से उक्त प्रथमाला के अन्य भाग प्रकाशित न किये जा सके। उदयपुर में रहते हुए श्रवकाश के समय इसी उद्देश्य से में राजपूताने के अन्य राज्यो तथा भारत के भिन्न भिन्न वि-भागों में भी भ्रमण करता रहा श्रौर वि० सं० १६४४ (ई० स० १८६८) में काठियावाड़ के जामनगर राज्य में तो काबो ने मुक्ते लूट भी लिया था: परन्तु मेरी तैयार की हुई वहां के श्रनेक शिलालेखों की छापें एवं प्राचीन सिक्के बच गये, क्योंकि वे उस समय मेरे साथ न थे।

वि० सं० १६६४ (ई० स० १६०८) में मेरी नियुक्ति अजमेर के राजपूताना म्यूज़ियम पर हुई, जिससे मुभे राजपूताने के बहुत से राज्यों में
भ्रमण करने का और भी अवसर मिला, कर्नल टॉड के देखे हुए स्थानों में
से अधिकांश के अतिरिक्त और भी अनेक स्थान मेंने देखे, और इन दौरों
में भी मैंने बहुतसे शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, गीत, ख्यातो आदि का संग्रह
किया। यही रहते हुए मैंने सिरोही राज्य के अधिकांश मे दौरा कर वहां
का इतिहास प्रकाशित किया। फिर मेरी 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' का
प्रथम सस्करण अप्राप्य होने पर कई एक मित्रों के साग्रह अनुरोध से चार
पर्ष तक सतत परिश्रम कर मैंने इसका परिवर्धित द्वितीय संस्करण प्रकाल

शित किया। हर्ष की वात है कि उसका भी देशी और विदेशी विद्वानों ने अच्छा आदर किया।

इस तरह राजपूताने में रहते श्रीर यहां का श्रनुसंधान करते हुए मुभे लगभग चालीस वर्ष हो गये। इस दीर्घ काल में में राजपूताने के इतिहास की सामग्री-शिलालेख, सिके, ताम्रपत्र, संस्कृत और हिन्दी श्रादि के प्राचीन या नवीन काव्य, रयातें, गीत, दोहे श्रादि—का निरन्तर यथाशक्ति संग्रह करता रहा। मैंने यह संग्रह केवल श्रपने इतिहास-प्रेम से प्रेरित होकर ही किया था। इस प्रकार पाठक जान जावेगे कि मैंने श्रय तक श्रपनी ६४ वर्ष की श्रायु -विद्यार्थी-जीवन को छोड़कर-राजपूताने में ही विताई है श्रोर में गत चालीस वर्षों से राजपृताने के राज्यों में पेतिहा-सिक खोज करता रहा हूं। पेतिहासिक स्थलां को देखने की इच्छापति के लिए श्रनेक स्थानों—गांवों, जंगलों, पहाड़ों, प्राचीन नगरों के संडहरों, पुराने क्रिलों श्रादि—में भ्रमण करते हुए मैंने श्रनेक श्रमुविधाश्रों का सामना किया है। राजपुताने में रेल अन्य प्रान्तों की अपेचा बहुत थोड़ी होने के कारण तांगे, घोड़े, ऊंट, द्वाथी पर तथा पैदल भी मुभे श्रव तक कई हज़ार भील का भ्रमण करना पढ़ा है। सामग्री संग्रह करने का कार्य वरावर होता रहा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला का द्वितीय संस्करण प्रकाशित होने के श्रनन्तर मेरा ध्यान राजपूताने के इतिहास की तरफ़ गया। यह तो सब को भलीभांति विदित है कि राजपूताने के इतिहास को प्रकाश में लाने का प्रथम परिश्रम कर्नल टॉड ने किया था, परन्तु उस समय प्राचीन शोध के कार्य का श्रारम्भ ही हुश्रा था, श्रतएव कर्नल टॉड को श्रपने ग्रंथ की रचना बड़वे-भाटों की ख्यातों, प्रत्येक राजवंश की प्रचलित दन्तकथात्रों श्रीर प्रत्येक राज्य ने जो कुछ श्रपना इतिहास दिया, उसी पर करनी पड़ी। उसके राजस्थान के इतिहास को प्रकाशित हुए १०० वर्ष होने आये हैं। इस अर्से में कई पुरातत्त्ववेताओं के वड़े परिश्रम और सतत खोज से राज-पूताना श्रीर उससे संबंध रखनेवाले बाहरी प्रदेशों से हज़ारों शिलालेख, सैकड़ों दानपुत्र, कई राजवंशों के प्राचीन सिक्के, अनेक संस्कृत, प्राकृत,

हिन्दी एवं डिंगल भाषा के काव्य, मुँहणोत नैणसी की ख्यात, वड़वे भाटों की श्रनेक पुस्तकें, कई स्वतंत्र पुरुषो-द्वारा संगृहीत भिन्न भिन्न राज्यों की ख्यातें, वंशाविलयों की कई पुस्तके, श्रानेक फ़ारसी तवारीखें तथा पुराने पत्र-व्यवहार संगृहीत हुए हैं। बड़वे-भाटों की ख्यातों में दिये हुए प्राचीन इतिवृत्त पुरानी वंशाविलयां तथा विक्रम संवत् की पन्द्रहवी शताब्दी से पूर्व के राजाओं के संवत् प्राचीन शोध की कसोटी पर प्रायः कपोलकिएत सिद्ध हुए । नवीन शोध से भारत के इतिहास के साथ साथ राजपूताने के इतिहास मे भी वहुत कुछ परिवर्तन करने की श्रावश्यकता हुई है। इतनी सामग्री उपस्थित हो जाने पर भी, जहां तक हम जानते हैं, टॉड की पुस्तक की बहुत सी श्रुटियां श्रव तक दूर नही हुई हैं। वि० सं० १६६५ (ई० स० १६०८) मे खड़विलास प्रेस, वांकीपुर से प्रकाशित होनेवाले टॉड-राज-स्थान के हिन्दी अनुवाद का संपादन करते हुए हमने यथामति टॉड के अपूर्व प्रंथ के कुछ प्रकरणों की पेतिहासिक घुटियो को अपनी विस्तृत टिप्पाणियों द्वारा दूर करने तथा जो नई वातें मालूम हुई, उनको वढ़ाने का प्रयत्न किया था, परन्तु कई कारणो से उस श्रुतवाद के केवल १४ प्रकरण ही छप सके. जिससे उक्त महानुभाव के श्रंश्रेज़ी श्रंथ का वहुत ही थोड़ा श्रंश हिन्दी संसार के सामने रक्खा जा सका।

जहां तक हम जानते हैं, श्राधुनिक शोध के श्राधार पर राजपूताने का वास्तविक इतिहास श्रव तक लिखा ही नहीं गया। जहां श्रन्य स्वतन्त्र एवं समुन्नत देशों में ज़रा ज़रा-सी घटना को लेकर वड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं, फिर उन्नति के इस युग मे—श्रीर वह भी इतिहास का महत्त्व पूर्णित्या श्रनुभव करते हुए—जिस राजस्थान की वीरता न केवल भारतवर्ष में वरन संसार में श्रद्धितीय कही जा सकती है, श्रीर जिसका वर्णन हमारे देशवासियो-द्वारा स्वर्णाचरों में लिखा जाना चाहिये था, उसका कोई क्रमच्यद, खोजपूर्ण, विशद, प्रमाणभूत तथा सच्चा इतिहास श्रभी तक नहीं लिखा गया। जिस देश की भूमि को महाराणा प्रताप, राठोड़ दुर्गादास श्रादि वीरप्रक्रवों ने श्रपने जन्म से श्रलंकृत किया है, उसके इतिहास के श्रभाव।से

किस इतिहास-प्रेमी के एदय में दुःय न घोगा ? फ्रांस में नेपोलियन एक वड़ा वीर पुरुष हुआ। उस देश पर दृष्टिपात करने से ज्ञान परृता है कि नेपो-लियन के जीवन पर सेकड़ों आलोचनात्मक प्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, और उसके समय की कोई घटना ऐसी नहीं है, जो उन इतिहास-प्रंथों में श्रकित न हुई हो। प्रातःस्मरणीय राणा प्रताप के प्रताप की मूंज जिस देश के कोने कोने में सुनाई देती है, थार जिसने भारतवर्ष और विशेषकर राजपूर्वाने का मुख उज्वल किया है, फ्या शिज्ञित वर्ग को उस देश के सधे इतिहास का श्रभाव नहीं जान पड़ता ? किसी समय शीर्य, पराक्रम, तेज एवं घीरता-धीरता में सबसे बढ़ा-चढ़ा श्रीर स्वतन्त्रता की रद्या के लिए श्रान्मीत्सर्ग करने में सर्वांत्रणी दोनेताला यद राजपूनाना शास अपने श्रानीत गौरव को भूल गया है। चीसर्जी शतान्दी के आरंभ से भारतीय विजानी ने इतिहास लिएने की और विशेष ध्यान दिया है, परन्त जहां अनेक भारतीय विद्वान भारतवर्ष के भिन्न भिन्न फालों और प्रान्तों के इतिहास लिएने में संलग्न हो रहे हैं, वहां राजपूताने के इतिहास की तरफ किसी विद्वान् का प्यान नहीं गया। में चाहता था कि यदि कोई सुयोग्य पेतिहासिक तथा पुरातत्ववेत्ता इस कार्य को अपने दाथ में ले, तो में अपनी संग्रद की हुई सामग्री-हारा उसे पूर्ण रूप से सहायता हूं, परन्तु जब इतने दपीं में किसी विज्ञान ने इस तरफ ध्यान ही न दिया, तव मेरी संगृदीत सामग्री और इतने घपाँ के अध्ययन तथा भ्रमण से प्राप्त राजपूताने के इतिहास का मेरा अनुभव निष्कल न हो, यह विचार कर-श्रपनी वृद्धावरया एवं शारीिक श्रस्वस्थता होते हए भी-भेंने यह निश्चय कर लिया कि यथाशक्ति श्रापनी शेष श्रायु राज-पताने का एक स्वतन्त्र इतिहास लिखने में व्यतीत की जाय, ताकि हिन्दी-साहित्य में राजपुताने के इतिहास का जो श्रभाव है, उसके कुछ श्रंश की तो पूर्ति हो जाय । इसी निश्चय फे श्रानुसार मेंने वि० सं० १६=२ ( ई० स० १६२५ ) के आरंभ से इसका खंडशः प्रकाशन आरंभ किया । यह प्रन्थ कर्र जिल्दों में समाप्त होगा।

पहली जिल्द के प्रथम चार अध्यायों का संबंध समस्त राजपूताने

से है। उनमें जो कुछ लिखा है, पाठकों के सुभीते के लिए उसका संचिप्त परिचय पृ० ३४४-३४६ में दे दिया गया है, श्रतएव उसे यहां दुहराने की श्रावश्यकता नहीं। फिर वर्तमान राज्यों का इतिहास श्रारम्भ होता है। राजपूताने के राज्यों में सबसे प्राचीन उदयपुर श्रौर वंशों में सबसे श्रधिक गौरवान्वित गुहिलवंश है। इसी लिए हमने उदयपुर राज्य के इतिहास को प्रथम स्थान देना उचित समका। उक्त राज्य के इतिहास के पहले अध्याय में भूगोल-सम्बंधी वर्णन देकर दूसरे में वहां के राजवंश की प्राचीनता एवं उसके गौरव का वर्शन श्रौर उसके संवंध की कई विवादग्रस्त वातों का सप्रमाण निराकरण किया है। तीसरे श्रध्याय में मेवाड़ का प्राचीन इतिहास लिखा गया है, जो अब तक अंधकार में ही था। कर्नल टॉड ने आज से सौ वर्ष पूर्व जो कुछ थोड़ासा प्राचीन इतिहास लिखा, वह मुटिपूर्ण तथा नाममात्र का है। टॉड के बाद वहां के प्राचीन इतिहास को प्रकाश में लाने का किसी ने उद्योग किया ही नहीं, इसलिए हमने प्राचीन इतिहास पर श्रपने श्रनसंधानों द्वारा कुछ नया प्रकाश डालने का भरसक प्रयत किया है। परन्तु यह हम अवश्य कहेंगे कि यदि प्राचीन शोध के कार्य में विशेष उन्नति हुई, तो मेवाङ़ में श्रनेक स्थानो से प्राचीन इतिहास की प्रचुर सामग्री उपलब्ध होगी. जिसकी सहायता से भविष्य में वहां का एक सर्वा-गपूर्ण प्राचीन इतिहास लिखा जा सकेगा। उक्त तीसरे अध्याय के साथ ही हमारे इतिहास की पहली जिल्द समाप्त होती है। दूसरी जिल्द में मेवाड़ का इतिहास पूर्ण करने का यत्न किया जायगा । फिर क्रमशः डूंगरपुर, बांस-बाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, श्रलवर, बंदी, कोटा. सिरोही, करौली, जैसलमेर, भालावाङ, भरतपुर, घौलपुर, टोंक और स्रजमेर के सरकारी इलाके व इस्तमरारदारो का इतिहास रहेगा। हमारा विचार है कि प्रत्येक राज्य के इतिहास के प्रारंभ में वहां का भूगोल-संबंधी वर्णन श्रौर वहां के प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थानों का विवरण तथा ग्रंत मे प्रसिद्ध सरदारों श्रादि का संचित्र परिचय दिया जाय। प्राचीन स्थानों, प्रसिद्ध राजाओं तथा सरदारों श्रादि के चित्र देने का भी यथाशक्ति यत्न किया जायगा।

इम किसी प्रकार यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि इमारा यह इतिहास सर्वागपूर्ण है, क्योंकि श्रव तक हम इस वात को भली-भांति जानते हैं कि इस इतिहास में अनेक अटियां रह गई होंगी। हमारा अनुभव पर्याप्त नही हुआ है, कई बातों की हमे श्रव तक जानकारी न हो, इस कारण कई श्रुटियां रह जाना संभव है। साथ ही हमारी यह भी धारणा है कि राजपूताने का वास्तविक इतिहास लिखे जाने का समय श्रभी दूर है, क्योंकि उसके लिए विशेष खोज की श्रावश्यकता है। यदि शोध के कार्य में निरन्तर उन्नति होती गई, तो श्राधी शताब्दी के भीतर इतिहास की कायापलट हो जायगी और उस परिपूर्ण शोध के आधार पर राजपूताने का एक सर्वोत्कृप्ट एवं सर्वागसंदर इतिहास लिखने का श्रेय किसी भावी विद्वान को ही मिलेगा, परन्त हम इतना अवश्य कहेगे कि भविष्य में जो कोई इतिहासवेत्ता इस देश का ऐसा इतिहास लिखने मे प्रवृत्त होगा, उसको हमारा यह इतिहास कुछ-न-कुछ सहायता श्रवश्य देगा। हमारी श्रांतरिक इच्छा यही है कि इस पुस्तक-द्वारा राजपूताने के भावी इतिहास-कारों के लिए कुछ सामग्री तैयार कर रख दी जाय तो इतिहास-निर्माण में उनको कुछ सुगमता हो। दूसरी बात यह है कि हमने अपने इतिहास के पृष्ठों मे 'नासूलं लिख्यते किञ्चित्', सिद्धान्त का यथाशक्ति पालन करने का प्रयत्न किया है। इसका कारण यही है कि पाठको को प्रत्येक बात का प्रमाण वही मिल जाय श्रौर उसके लिए विशेष श्रम न करना पड़े। श्रप्र-काशित शिलालेखादि के आधार पर जो कुछ लिखा है, उसके साथ टिप्पण में मूल श्रवतरण दे दिये हैं श्रीर प्रकाशित शिलालेखादि से श्रावश्यकता के श्रवसार।

इस इतिहास में हमने राजपूताने के प्रचलित प्रान्तीय शब्दों का उपयोग भी किया है, जो आवश्यक था, जैसे 'राणा', 'राणी' और 'घाट' इत्यादि। 'राणा', 'राणी' शब्दों का प्रयोग देखकर युक्त प्रदेश के कुछ विद्वान इनको ठीक न समभेगे, परन्तु उनके 'राना' और 'रानी' शब्द वास्तव में राजाओं के यहां प्रयुक्त नहीं होते। राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठिया-

वार, बुंदेलखंड श्रीर यघेलखंड श्रादि प्रदेशों में, जहां राजाश्रों के राज्य हैं, ये शब्द 'राणा' श्रौर 'राणी' ही बोले जाते हैं, न कि 'राना' श्रौर 'रानी'। फ़ारसी श्रोर श्रंग्रेज़ी की वर्णमाला की श्रपूर्णता के कारण उनमें 'गा' श्रद्धर न होते से उसके स्थान पर 'न' ही लिखा जाता है, जिसका श्रनुकरण कुछ हिन्दी-लेखक भी करने लगे हैं। जब हिन्दी-लेखक नागरी श्रवारों के नीचे विन्दियां लगाकर उनको फारसी उचारण के समान वनाने की चेष्टा करते हैं, तो ऐसे विशाल प्रदेश में बोले जानेवाले शब्दों को ज्यां-के-त्यों रखना हमें अनुचित प्रतीत नहीं होता। श्रंग्रेज़ी की श्रपूर्ण वर्णमाला में लिखे हुए राज-पूताने के कई नामों का अनुकरण कर हिन्दी लेखक उनको अंश्रेज़ी सांचे में ढालते हैं, जैसे चीतोर, राठौर, श्रारावली (श्राङ्गवळा) श्रादि, जो वस्तुत: ठीक नहीं हैं, क्योंकि जिन स्थानों या पुरुपों से उनका संवन्ध है, वहां ये शब्द इस तरह वोले ही नही जाते । इसी तरह कई आधुनिक हिन्दी-लेखक 'राजा', 'महाराजा' श्रादि शन्दों के वहुवचन 'राजे', 'महाराजे' चनाते हैं, जो यहुत ही कर्णकटु प्रतीत होते हैं श्रीर राजपूताने में इनका प्रयोग विलक्कल नहीं होता। कई वर्ष पूर्व स्व० विद्वहर पंडित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने 'समालोचक' पत्र में इस विषय में एक लेख प्रकाशित कर इन शब्दों के श्रुदाश्रुद्ध होने की श्रोर हिन्दी-पाठकों का ध्यान श्राक्तित किया था। इसी तरह वंश या शाखा के परिचायक शब्द भी राजपूताने में प्रचलित बोलचाल के अनुसार ही दिये गये हैं, जैसे चूंडावत, शक्तावत, सारंगद्वीत आदि, क्योंकि उनसे उस पुरुप का विशेष परिचय हो जाता है। राजपृताने की बोलचाल के श्रद्धसार हमने कही कही 'छ' श्रद्धर का भी प्रयोग किया है । इस ग्रंथ में कई एक हस्तलिखित पुस्तकों के पृष्ठांक टिप्पण में दिये गरी हैं, जो हमारे संग्रह की हस्तलिखित पुस्तकों के ही हैं।

इतिहास-प्रेमी पाठकों से हमारा सविनय निवेदन है कि इस प्रंथ में जो-जो ऐतिहसिक श्रुटियां उनके हिएगोचर हों, उनकी सप्रमाण सूचना यदि वे हमारे पास भेजने की छपा करेगे, तो इसके द्वितीय संस्करण मे, जो शीघ ही प्रकाशित होगा, हम उन्हें सहर्ष स्थान देंगे, परन्तु जो प्रमाण्ह हमारे पास श्रावं, वे ऐसे हो कि ऐतिहासिक कसौटी पर जाँच करने से उनकी सचाई पर हमें विख्ञास हो जाय।

में उन सब ग्रंथकत्तांश्रो का उपकृत हूं, जिनके ग्रंथों श्रथवा लेखें। श्रादि से मुक्ते श्रपने इतिहास के प्रणयन में सहायता मिली है श्रीर जिनके नाम स्थान स्थान पर दिये गये हैं। मैं रायसाहब हरविलास सारड़ा तथा उदयपुर-निवासी बाबू रामनारायण दूगड़ श्रादि श्रपने मित्रों का भी कृतक्ष हूं, जिन्होंने समय समय पर श्रपने परामर्श से मुक्ते बाधित किया है। यहां पर मैं श्रपने श्रायुष्मान् पुत्र रामेश्वर का नामोक्केख करना श्रावश्यक समभता हूं, क्योंकि उसने बड़े उत्साह के साथ इस श्रन्थ का पृक्त-संशोधन किया श्रोर मेरी श्रस्वस्थता के दिनों में विशेष श्रम कर प्रकाशन-कार्य को स्थिगत न होने दिया।

हमारे यहां ऐतिहासिक ग्रंथो की वड़ी कमी है, ऐसी दशा में यदि इस ग्रंथ से राजपूताने के इतिहास की नाममात्र को भी स्रति-पूर्ति होगी, तो मैं अपना सारा श्रम सफल समभूंगा। श्रान्तिम निवेदन यही है कि—

पष चेत् परितोषाय चिदुषां ऋतिनो षयम् ॥

श्रजमेर, वसंत-पंचमी, वि० सं० १६८३

गौरीशंकर हीराचंद स्रोभा

## द्वितीय संस्करण की भूमिका

ई० स० १६२४ में प्रस्तुत पुस्तक का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। उसका हिन्दी-संसार में अञ्छा आदर हुआ और छः मास के स्वल्प समय में ही उसकी सारी प्रतियां समाप्त हो गईं। भारतीय विद्वत्समाज ने तो उसका आदर किया ही, साथ ही यूरोपीय देशों में भी उसको सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ और अनेकों लब्धप्रतिष्ठ विदेशीय विद्वानों ने उसपर अपनी यहुमूल्य सम्मतियां भी लिख भेजने का कप उठाया। इससे उत्साहित होकर मैंने राजपूताने के इतिहास का दूसरा, तीसरा और चौथा खएड क्रमशः ई० स० १६२७, १६२६ और १६३२ में प्रकाशित किया। इन चार खंडों मे उक्त इतिहास की दो जिल्दें पूर्ण हो चुकी हैं।

इस इतिहास को काशी विश्वविद्यालय, राजपूताना एवं सेन्ट्रल इिएडया के हाई स्कूल और इएटरमीडियट वोर्ड ऑव एज्यूकेशन तथा देश के अन्य शिक्ताविभागों ने अपने पाठ्यकम में सम्मिलित किया है। पंजाब विश्वविद्यालय में तो यह वहां की सन्वेचि परीक्ता 'हिन्दी प्रभाकर' की पाठ्यपुस्तकों में नियत हुआ है। फलस्वरूप इसकी मांग उत्तरोत्तर बढ़ने के कारण अब लगभग सभी खाड अप्राप्य हो गये हैं।

मेरा विचार था कि राजपूताने का इतिहास सम्पूर्ण होने पर उसका दूसरा संस्करण निकाला जावे, किन्तु इतिहासप्रेमी व्यक्तियों के विशेष आग्रह के कारण मेंने उक्त इतिहास के अप्राप्य खएडों का दूसरा संस्करण अभी निकाल देना ही निश्चय किया। परिणामस्वरूप प्रथम खएड का दूसरा संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण पाठकों के समन्न उपस्थित है, जिसमें अब तक के शोध से झात नई वातों का यथास्थान समावेश कर दिया गया है।

इस बार पाठक इसके आकार-प्रकार में कुछ अन्तर पायेंगे। अब तक चार-चार सो पृष्ठों का एक-एक खंड प्रकाशित किया जाता था, पर उससे पाठकों को असुविधा होने की अनेको शिकायतें मेरे पास पहुंची।

साथ ही मुक्त से यह श्राग्रह किया गया कि भविष्य में इतिहास खएडश: प्रकाशित न करके प्रत्येक राज्य का इतिहास एक या दो भागों में निकाला जावे श्रीर प्रत्येक राज्य के इतिहास के श्रन्त में श्रनुक्रमणिका लगा दी जाय तो पाठकों को विशेष सुभीता हो। इसको ध्यान में रखते हुए राजपूताने के इतिहास के पांचवें खएड श्रर्थात् तीसरी जिल्द से प्रत्येक राज्य का सम्पूर्ण इतिहास श्रलग-श्रलग निकालना प्रारम्भ कर दिया गया है। तीसरी जिल्ह के प्रथम भाग में 'हूंगरपुर राज्य का इतिहास' प्रकाशित हुन्ना है । उसके श्रागे के दूसरे एवं तीसरे भागों मे क्रमशः वांसवाटा श्रीर प्रतापगढ़ राज्यों के इतिहास रहेंगे। भविष्य में भी इसी क्रम का पालन होगा। राजपृताने के इतिहास की पहली जिल्द के प्रथम राएड में भूगोल श्रीर प्राचीन राज-वंशों के इतिहास के अतिरिक्त पहले उदयपुर राज्य के इतिहास का कुछ प्रारंभिक श्रंश भी शामिल था, जो हटाकर श्रव केवल भूगोल श्रीर प्राचीन राजवंशों के इतिहास की श्रलग जिल्द कर दी गई है । 'चत्रियों के गोव' श्रीर 'चत्रियो के नामान्त में सिंह पद का प्रचार' शीर्वक दो परिशिष्टों को, जो पहले राजपृताने के इतिहास की पहली जिल्द के दूसरे खंड में सिम-लित थे, प्राचीन राजवंशों के इतिहास से सम्बन्ध रखने एवं इतिहास के लिए उपयोगी होने के कारण इसके साथ शामिल कर दिया है । साथ में अनुक्रमणिका भी लगा दी गई है। मुक्ते पूर्ण विश्लास है कि पाठकगण इस परिवर्तन से सन्तुष्ट होंगे।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में मुक्ते अपने पुत्र प्रोफ़ेसर रामेखर स्थोक्ता, एम० ए०, से चड़ी सहायता मिली है तथा प्र्फ़ एढ़ने एवं श्रनुकममिणिका तैयार करने में मेरे निजी इतिहास विभाग के कार्यकर्ता एं० नाथ्खाल व्यास तथा एं० चिरंजीलाल व्यास ने चड़ी तत्परता से कार्य किया है, जिनका यहां नामोक्षेस्न करना में श्रावश्यक समकता है।

श्रजमेर कार्तिक कृष्णा १३ वि० सं० १६६३

गौरीशंकर हीराचंद श्रोकाः

## विषय-सूची

### पहला श्रध्याय

## भृगोल-सम्बन्धी वर्णन

| विषय        |             | Z.1161.71 |     |     | <u>पृष्टांक</u> |
|-------------|-------------|-----------|-----|-----|-----------------|
| 'राजपृताना' | नाम         |           | •   | •   | १               |
| स्थान छोर   | चेत्रफल     | •         | ••  | ••  | ३               |
| सीमा        |             | •         | •   | ••• | ३               |
| वर्तमान राज | य श्रीर उनर | के स्थान  | ••• | •   | ३               |
| पहाड़       |             |           | ••  | •   | 8               |
| नदियां      | •••         | •••       |     | *** | ×               |
| भीलें       | ••          | •         | ••• | ••  | ሂ               |
| ञलवायु      | •••         | •••       | • • | *** | Ę               |
| यर्पा       | ••          | ***       | ••• | ••• | Ø               |
| जमीन श्रीर  | : पैदावारी  | •••       | • • | *** | v               |
| धानं        | • •         |           | 4.  | ••• | O               |
| क्रिक्त     | •           | •         | ••• | ••• | =               |
| रत्ये       | • •         | ••        | • • | >   | <b>E</b>        |
| अनसम्या     | * *         | ***       | ••  | ••• | १०              |
| धर्म        | •••         | •••       | *** | •   | १०              |
| जानियाँ     | • •         | ***       | •   | ••  | रंक             |
| पेशा        | • •         | ••        |     | *** | 33              |
| पोशाक       | •••         | ***       | ••  | *** | १६              |
| िरदा        | ***         |           | **  | *** | 3.3             |
| भाषा        | ***         | ***       |     | * • | २३              |
| निर्वि      | ,           | • •       | *** | ••  | <del>५</del> ४  |

| विषय         | ĩ            |                        |               |              |                   | पृष्ठांक         |
|--------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|
| शिल्प        |              | • •                    |               | • •          | •••               | ર્ડ્ડ            |
| चित्रकला     | · •          | • •                    |               |              | ••                | <b>٦</b> ٤       |
| संगीत        | •••          | •••                    |               | •••          | •••               | 32               |
| सिके         | •            | ••                     |               | •••          | •                 | <b>₹</b> ⊏       |
|              |              | दुर                    | नरा           | <br>अध्याय   |                   | -                |
|              |              | ۵                      |               | नपूत         |                   |                  |
| 'राजपूत' न   | ाम •         | •••                    |               | •••          | •                 | धर्              |
| विन्सॅट रि   | सथ श्रावि    | दे विदेशी वि           | डानों         | की राजपूतों  | के शक,            |                  |
| कुशन         | । श्रोर हुर  | । एवं गोंड,            | भड़ र         | तथा गुर्जर ज | ातियों से उत्पन्न |                  |
| होने व       | ती निर्मूल   | कल्पना                 |               | •••          | •••               | ४३               |
| उपर्युक्त व  | ज्ल्पना क    | ो जांच के इ            | प्रन्सर्ग     | त शक जाति    | का विवेचन         | દક               |
| "            | <b>3</b> >   | "                      | "             | कुशन जाति    | का विषेचन         | ८७               |
| ,,           | 79           | "                      | 7)            | ह्रणों का वि | वेचन              | ४७               |
| हुणों के वर् | हे विभाग व   | को गुर्जर मान          | ाने की        | स्मिथ की क   | ल्पना की जांच     | ६४               |
| स्मिथ के     | माने हुए     | राजपूतों के            | उद्य-         | काल की जांग  | ਕ                 | દ્દષ્ઠ           |
| नंद वंश वे   | पीछे भी      | चित्रयों का            | विद्य         | मान होना     | •••               | ६६               |
| चौहान, स     | ो्लंकी, प्र  | तिहार श्रोर            | परमा          | रवंशियों को  | श्रक्ति-          |                  |
| वंशी मा      | नने की व     | हल्पना की प            | <b>ग</b> रीचा | ·            | •••               | ७२               |
| शक, कुश      | न श्रादि ि   | वेदेशी श्रार्य         | जाति          | यों के भारत  | में               |                  |
| श्राने से    | पूर्व के राज | नपूतों के रीटि         | ा-रिवा        | ज            | •••               | હફ               |
| उस समय       | न<br>की उनक  | े.<br>ते राज्य-व्यव    | स्था          | •••          | •••               | <b>७</b> =       |
| उनका सेन     | ा-प्रबन्ध इ  | <b>प्रौर युद्ध</b> निय | ाम            | •••          | •••               | ૭૨               |
|              |              | _                      | _             | वीरता श्रादि | गुण               | <del>ದ</del> ರ್ಥ |
| ~            | _            | क्ति, श्रात्मत्य       |               | _            | •••               | <u>ج</u> و       |
| •            | _            | प्रोर श्रधःपत          |               |              | •••               | 03               |
|              |              |                        |               |              |                   |                  |

## तीसरा अध्याय

## राजपूताने से संबंध रखनेवाले प्राचीन राजवंश

| विषय                                    |           |             | पृष्टांक               |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|
| रामायण श्रोर राजपृताना                  | • •       | ***         | ध्य                    |
| महामारत श्रोर राजपूताना                 | •••       | •••         | <b>£</b> 8             |
| मार्य वंरा                              | ***       | ***         | iz.                    |
| चन्द्रगुप्त मैर्ग्य .                   | ••        | ***         | €=                     |
| विंदुसार                                | • •       | * + 2       | र्०इ                   |
| श्रशोक .                                | •••       | **          | १०४                    |
| श्रशोक के उत्तराविकारी                  | •••       | •••         | १०६                    |
| राजपृताने के पिद्यने केर्पवंशी रा       | ता        | •••         | १०७                    |
| मालय                                    |           | 454         | १०५                    |
| यूनानी या यवन ( श्रीक ) राज्ञ           | ***       | ***         | <b>१०</b> ६            |
| श्रर्जुनायन ,,                          | ***       | ***         | ११२                    |
| धात्रप (शक)                             | • •       | ***         | ११२                    |
| पश्चिमी चन्न                            | •         | ***         | ११४                    |
| राजा रहतामा क्रीर उसके बंग्रवर          | •••       | ***         | ११७                    |
| पंधिमी जप्रयो का देउहुन                 | •••       | •••         | १२३                    |
| पश्चिमी राजने। क्रोत सहज्ञत्रें। की नाम | प्रकी (सं | वित् सहित ) | १२४                    |
| ्रमा प्रम                               | ***       | •••         | १२४                    |
| गुन दग                                  | ***       | ***         | ६२७                    |
| गुण्यंकी बलगुर                          | •••       | •••         | इद <sup>ह</sup><br>१वण |
| समुद्रगुर                               | ***       | •••         | <u> </u>               |
| बन्द्रशः (दिवंद्र) .<br><b>र</b> मग्रत  | •••       | •••         | {II                    |

| विषय                    | •             |           |     | पृष्ठांक |
|-------------------------|---------------|-----------|-----|----------|
| स्कंदगुप्त श्रौर उस     | के वंशज       | ***       | ••• | १३६      |
| गुप्तों का वंशवृत्त     | •••           | •••       | ••• | १४०      |
| गुप्तवंशी राजाओं की ना  | मावली ( ज्ञात | समय सहित) | • • | १४०      |
| <del>व</del> ़रीक वंश…  | •••           | 400       | ••• | १४१      |
| वर्मीतनामवाले राजा      | •••           | •••       | ••• | १४१      |
| हूण वंश                 | •••           | ***       | *** | १४२      |
| गुर्जर ( गूजर ) वंश     | ***           | 4         | ••• | १४७      |
| बङ्गूजर                 | •••           | ***       | •   | १४१      |
| राजा यशोधर्म            | 141           | •••       | • • | १४३      |
| वैस वंश                 | •••           | •••       | ••• | १५४      |
| <b>ह</b> र्षवर्द्धन     | ***           | •••       | ••• | १४६      |
| चावड़ा वंश              | •••           | •••       | *** | १६२      |
| प्रतिहार वंश            | •••           | •••       | • • | १६४      |
| मंडोर के प्रतिहार       | ***           | •••       | ••  | १६६      |
| रघुवंशी प्रतिहार        | ***           | •••       | ••• | १७२      |
| प्रतिहार नागभर          | ***           | •••       | ••• | ३७१      |
| वत्सराज                 | •••           | •••       | • • | ३७१      |
| नागभट ( दूसरा )         | •••           | ***       | ••• | १८०      |
| भोजदेव                  | •••           | • •       | ••• | १८२      |
| महेन्द्रपाल             | • •           | •••       | •   | १८२      |
| महीपाल                  | •••           | •••       | ••• | १८३      |
| विनायकपाल तथा उ         | उसके वंशधर    | •••       | ••  | १८३      |
|                         | •••           | •••       | ••  | १८७      |
| रघुवंशी प्रतिहारो का वं | रावृत्त       | •••       | ••  | १८७      |
| प्रतिहारों की शाखाएं    | • •           | •••       | *** | १८८      |
| परमार वंश ( आबू का )    | •••           | ••        | ••• | १६०      |

| विषय                 |              |         |     | पृष्ठांपः |
|----------------------|--------------|---------|-----|-----------|
| धागार्प              | ***          | ***     | *** | ११७       |
| सोगसिंह चीर उप       | के पश्च      | • •     | ••  | হতত       |
| आतु के परमारों का पं | ขฐส          | **      |     | २०३       |
| जालोर थेः परमार      | • •          | ••      | ••  | 203       |
| किराह के परमार       | •            | ••      | *** | २०५       |
| माता के के परमार     | * *          | ••      | * * | マッン       |
| सुंच                 |              | ***     | *** | २०=       |
| सिंभुगन              | •            | ***     | **  | स्व       |
| भोग                  | ••           | • •     | •   | २११       |
| त्रवसिंह, डायादि     | य भीर उसप    | र धंगधर | ••• | २१४       |
| यागङ् येः परमार      | ••           | ••      | *** | २३०       |
| मानया छीर घागड् पेरप | रमारे।'का यह | JŢ7     | ••  | ગ્રહ      |
| परमारों की शानाएं    | * *          | ***     | *** | ર્ટ્ડ     |
| सोनंकी षश            | **           | ***     | *** | २३≒       |
| मृलगज आदि            |              | •••     | ••  | સ્ટ્રદ    |
| जयसिंद (सिद्धराज     | <b>)</b>     | ***     | *** | ર્ઇક      |
| कुमारपाल धोर उर      | कं पराज      | ***     | *** | ગ્રેકદ્   |
| चचेल सोलंकी          |              | •••     | *** | २५१       |
| गुजरात के सोलिकियाँ  | का वंशरूदा   | ***     | • • | २५६       |
| गुजरात के पंचलां का  | वंशनुन       | ***     | ••• | হ্ধও      |
| सोलंकियां की शासायं  | •••          | ••      | •   | २४७       |
| नाग वंश              | •••          | •••     | *** | २६१       |
| योधेय                | ***          | • •     | ••• | २६३       |
| तंवर वंश             | ••           | ***     | *** | રહ્ય      |
| द्दिया वंश           | ***          | ***     | *** | २६≍       |
| दाहिमा घंश           | •••          | •••     | ••  | २७०       |
|                      |              |         |     |           |

|            |     | ` ' '            |     |          |
|------------|-----|------------------|-----|----------|
| वियय       |     |                  |     | पृष्ठांक |
| निकुंप वंश | ••• | •••              | *** | २७१      |
| डोडिया वंश | ••• | •••              | • • | २७१      |
| गौड़ वंश   | • • | • •              | ••• | २७३      |
|            |     | المعتمدة والمراه |     |          |

#### चौथा अध्याय

## म्रुसलमानों, मरहटों श्रीर श्रंग्रेज़ों का राजपूताने से संवंध

| विपय                                           |       | पृष्ठांक    |
|------------------------------------------------|-------|-------------|
| मुसलमानों का संवंध                             | •••   | २५०         |
| मुसलमानी धर्म की छारव में उत्पत्ति             | •••   | २८०         |
| मुसलमानों की उन्नति श्रौर उनके साम्राज्य का वि | स्तार | २८२         |
| मुसलमानो की भारत पर चढ़ाइयां                   | •••   | २८३         |
| मुहम्मद विन कासिम का सिंध पर श्रधिकार          | ••    | २८४         |
| ग्रज़नी पर युसलमानों का श्रधिकार               | •••   | <b>२</b> ६१ |
| सुबुक्तगीन की पंजाव पर चढ़ाई                   | •••   | २६२         |
| महसूद् गज़नवी के भारत पर श्राक्रमण्            | •••   | २६३         |
| महसूद की सोमनाथ पर चढ़ाई                       | •••   | २६६         |
| ग़ज़नी के सुलतान                               | •••   | ३०३         |
| शहाबुद्दीन ग्रोरी का पृथ्वीरात चौहान पर        |       |             |
| ञ्राक्रमण श्रौर उसकी पराजय                     | •••   | ३०४         |
| उसकी दूसरी चढ़ाई श्रोर पृथ्वीराज की पराजय      | •     | ३०६         |
| गुलाम, खिलजी, तुगलक आदि सुसलमान वंशो का        | शासन  | হ্2০৩       |
| वावर का भारत में राज्य स्थापित करना            | ••    | ३११         |
| श्रकवर की राजपृता के साथ की नीति               | •••   | ३१३         |
| श्रजवर के पीछे के मुगल वादशाह                  | •••   | ३१३         |
| मुगल-साम्राज्य का श्रधःपतन                     | •••   | ३१४         |
| मरहर्टों का लंबंध                              | •••   | ३१६         |

| शिवाजी के पूर्वज २१ शिवाजी २१ शिवाजी के वंशधर श्रोर पेशवा ३२ होत्कर, सिंधिया श्रोर धार के मग्हटा-राज्यों की रथापना ३२ राजणृताने में मरहटों के श्राक्रमण ३३ | ह<br>इ<br>इ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| शिवाजी के वंशधर श्रोर पेशवा ३२<br>होत्कर, सिंधिया श्रोर धार के मग्हटा-राज्यों की रथापना ३२                                                                 | 3<br>1<br>2 |
| द्दोरकर, सिंधिया श्रोर धार के मग्हटा-राज्यों की स्थापना ३२                                                                                                 | १           |
|                                                                                                                                                            | ११          |
| राजपृताने में मरहटों के श्राक्रमण ३३                                                                                                                       | -           |
| **                                                                                                                                                         | _           |
| श्रंग्रेज़ों का संबंध 33                                                                                                                                   | ्३          |
| भारत के साथ यूरोप का व्यापार-संवध . ३३                                                                                                                     | ઇ           |
| ईस्ट इगिडया कम्पनी ३३                                                                                                                                      | ሂ           |
| श्रंग्रेज़ों श्रोर फेचो की लट़ाइयां ३३                                                                                                                     | દ           |
| पलासी का युद्ध श्रोर ईस्ट इिएडया कम्पनी को                                                                                                                 |             |
| वंगाल स्रादि की दीवानी मिलना ३३                                                                                                                            | છ           |
| श्रंग्रेज़ों श्रौर तरहटों के युद्ध ३४                                                                                                                      | o           |
| राजपूताने पर श्रग्रेज़ों का श्रविकार ३८                                                                                                                    | <b>!</b> ३  |
|                                                                                                                                                            |             |
| र्सिद्दावलोकन ३४                                                                                                                                           | ાક          |
|                                                                                                                                                            |             |
| परिग्रिप्ट                                                                                                                                                 |             |
| १—त्तियों के गोत्र ३४                                                                                                                                      | હ           |
| २— चत्रियो के नामान्त में 'सिंह' पद का प्रचार ३४                                                                                                           | X           |
| ३—इस ग्रन्थ में जिन पुस्तकों से सहायता ली गई                                                                                                               |             |
| उनकी सूची ३४                                                                                                                                               | 3,          |
| <b>त्र</b> नुक्रमणिका                                                                                                                                      |             |
| १—(क) वैयक्तिक                                                                                                                                             | १           |
| २—(ख) भौगोलिक ३                                                                                                                                            | X           |

असदराने के अन्याप की पानी किन्त में दिने गुए प्रकारी है। मंदिय नाम और मंदिनी का परिचय

r miss miskramsklemmi. \* : श्रीन्यत्योशियोः The fact of the क्ष्मिक्स ना १०६६ क्षिकारिकार कार्ड नातृ TT 71 5 ) mr. 22 (5 1 m 5 - 1779\* धी को भा मारित भी नेत्रकर होगा के लोग की असनीय प्राथीत िशिक्षण्या । हि वेष स्वस्त्रमा ) ता को मो मा ह. नीर्गात्तर रामधार नोम्स का 'सोर्गाकर्या का sieln termi (son um) ष भी दगर ) दर्भ नाम निर्मातिवाहिक कीमार्थी काम re er rift mei i \* 111 no or oil, a क्रांच का कि बाले होन की कि अपन - the Rich was 1 f where ber ringed भारतीय न ११ विकास मिलिमहिन सीमाहरी। rt, 17 ri\*. \* 41 77 77 en menden micht mit gegennte feinemit gefen? \* \*\*\* with wat interesting the transfer that had • 77 ा क्रम्बार प्रदिशी परिषय ( वर्ग स बावल वार ) THE PERSON 44 44 وأورووه والإنجاب والهوالي والمراجو والمراجو والمراجو Tr Y. 442 11 18/197 · \*\* \* \*\* \*\* , ो भारत र भी रकार अधिकार वेशाने र स्थापित \*\* \* \*\* \* 77 × 7 17 - 32 M 1 4 " fine languite art ferheit effent. The second of the second second second sections and the second sections of the section sections of the second sections of the second sections of the second sections of the section section section section section section section section section sectio · "一个一个一个 The the regard of the state of \*\* 4.

THE ME STEET THE

#### ग्रन्थकर्ता-द्वारा रचित तथा संपादित ग्रन्थ चादि ।

| स्वतन्त्र रचनाएं                             |       | सूल्य            |
|----------------------------------------------|-------|------------------|
| (१) प्राचीन लिपिमाला (प्रथम संस्करण)         |       | श्रप्राप्य       |
| (२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला                  |       |                  |
| ( द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण )              | • • • | £0 80)           |
| (३) सोलंकियो का प्राचीन इतिहास-प्रथम भाग     | •••   | श्रप्राप्य       |
| (४) सिरोही राज्य का इतिहास                   | •••   | <b>স্থ্য</b> প্ৰ |
| (४) बापा रावल का सोने का सिका                | •••   | 11)              |
| (६) वीरशिरोमिण महाराणा प्रतापिसह             | •••   | 11=)             |
| (७) * मध्यकालीन भारतीय संस्कृति              | ••    | ₹)               |
| (६) राजपूताने का इतिहास—पहली जिल्द           |       |                  |
| ( दूसरा संशोधित श्रौर परिवर्द्धित संस्करण )  | ***   | <b>(</b> 9)      |
| (६) राजपूताने का इतिहास—दूसरा खंड            | -     | श्रप्र(प्य       |
| (१०) राजपूताने का इतिहास—तीसरा खड            | •••   | ₹० ६)            |
| (११) राजपूताने का इतिहास—चौथा खंड            | •••   | <b>इ० ६</b> )    |
| (१२) राजपूताने का इतिहास—जिल्द तीसरी,        |       |                  |
| ( पहला भाग, डूंगरपुर राज्य का इतिहास )       | •••   | <b>रु०</b> ४)    |
| (१३) राजपूताने का इतिहास—तीसरी जिल्द         |       |                  |
| ( दूसरा भाग, वांसवाड़ा राज्य का इतिहास )     | •••   | क्र ४॥)          |
| (१४) उदयपुर राज्य का इतिहास—पहली जिल्द       | •••   | श्रप्राप्य       |
| (१४) उदयपुर राज्य का इतिहास—दूसरी जिल्द      | • •   | रू० ११)          |
| (१६) † भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री | • •   | H)               |
| (१७) ‡ कर्नल जेम्स टॉड का जीवनचरित्र         | •••   | 1)               |
| (१८) ‡ राजस्थान-ऐतिहासिक-दन्तकथा, प्रथम भाग  |       |                  |
| ( एक राजस्थान निवासी नाम से प्रकाशित )       | ***   | श्रप्राप्य       |

अ प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडेमी-द्वारा प्रकाशित । इसका उर्दू अनुवाद भी उक्त संस्था ने प्रकाशित किया है । गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी ( अहमदावाद ) ने भी इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) रु० में मिन्नता है ।

<sup>🕇</sup> काशी नागरीप्रचारिग्णी सभा-द्वारा प्रकाशित ।

İ खड़विलास प्रेस बांकीपुर से प्राप्त ।

#### सम्पादित

| _                                                  | सू             | <b>्</b> य |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| (१६) × नागरी श्रंक श्रौर श्रज्ञर                   | ( श्रप्राप्य ) | •          |
| (२०) * श्रशोक की धर्मिलिपियां—पहला खंड             |                |            |
| ( प्रधान शिलामिलेख )                               | रु०            | ₹ <b>)</b> |
| (२१) अ सुलेमान सौदागर                              | "              | १।)        |
| (२२) * प्राचीन मुद्रा                              | "              | ₹)         |
| (२३) * नागरीप्रचारिग्गी पत्रिका ( त्रैमासिक ) नवीन | संस्करण        |            |
| भाग १ से १२ तक प्रत                                | येक भाग "      | 80)        |
| (२४) कोशोत्सव स्मारक संग्रह                        |                | ₹)         |
| (२४-२६) ‡ हिन्दी टॉड राजस्थान—पहला श्रीर दूसर      | ा खंड          |            |
| ( इनमे विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियो-द्वा            | ारा टॉडकृत     |            |
| राजस्थान की श्रानेक ऐतिहासिक ब्रुटियां             | ग्रद्ध की      |            |
| गई हैं )                                           |                |            |
| (২৬) जयानक-प्रगीत 'पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्य' सर्ट   | ोक (प्रेस      | मे)        |
| (२८) जयसोमरचित 'कर्मचंद्रवशोतकीर्तनकं काव्यम्'     | ( प्रेस        | मे)        |
| (२६) * मुहणोत नैणसी की ख्यात—दूसरा भाग             | रु०            | ક)         |
| (३०) गद्य-रत्न माला (हिन्दी)—संकलन                 | रु०            | १।)        |
| (३१) पद्य-रत्न-माला (हिन्दी)—संकलन                 | रु०            | III)       |
|                                                    |                |            |

ग्रन्थकर्ता—द्वारा रिवत पुस्तकें 'व्यास एएड सन्स', श्रजमेर के यहां भिक्तती हैं।

<sup>🗴</sup> हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग-द्वारा प्रकाशित ।

काशी नागरीप्रचारिग्गी सभा-द्वारा प्रकाशित ।

<sup>‡</sup> खड़वितास प्रेस ( बांकीपुर ) द्वारा प्रकाशित । ———:o:——

# राजपूताने का इतिहास

## पहली जिल्द

#### पहला ऋध्याय

#### भूगोलसंवंधी वर्णन

"There is not a petty State in Rajasthan that has not had its Thermopylae, and scarcely a city that has not produced its Leonidas".—James Tod.

राजपूताना नाम अंग्रेज़ों का रक्खा हुआ है। जिस समय उनका संबंध इस देश के साथ हुआ उस समय इस सारे देश के, भरतपुर राज्य नाम को छोड़कर, राजपूत राजाओं के अधीन होने से, गोडवाना, तिलिंगाना आदि के ढंग पर उन्होंने इसका नाम भी राजपूताना अर्थात् राजपूतों का देश रक्खा। राजपूताने के प्रथम और प्रसिद्ध इतिहास-लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने इस देश का नाम राजस्थान या रायथान दिया है, जो राजाओं या उनके राज्यों के स्थान का सूचक है, परन्तु अंग्रेज़ों के पहले

<sup>(</sup>१) ''राजस्थान में कोई छोटासा राज्य भी ऐसा नही है, कि जिसमे थर्मी-पिली जैसी रणभूमि न हो श्रीर शायद ही कोई ऐसा नगर मिले, जहां लियोनिडास जैसा वीर पुरुप उत्पन्न न हुश्रा हो"।

<sup>—</sup>जेम्स टॉइ

<sup>् (</sup> थर्मोपिली श्रौर लियोनिडास के लिए देखों खड़विलास प्रेस ( बांकीपुर ) का छुपा हुआ हिदी 'टॉड-राजस्थान', प्रथम खड, पृ० २७, टिप्पण १४, ११)

यह सारा देश उस नाम से कभी प्रसिद्ध रहा हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, अतएव वह नाम भी किएत ही है, क्यांकि राजस्थान या उसके प्राकृत (लोकिक) रूप रायथान का प्रयोग प्रत्येक राज्य के लिए हो सकता है। सारे राजपूताने के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग होना नहीं पाया जाता। उसके कितने एक अंशों के तो प्राचीन काल में समय-समय पर भिन्न-भिन्न नाम थे और कुछ विभाग अन्य वाहरी प्रदेशों के अन्तर्गत थें।

(१) पहले सारा बीकानेर राज्य तथा जोधपुर राज्य का उत्तरी विभाग, जिसमें नागोर श्रादि परगने हैं, जागल देश कहलाता था। उसकी राजधानी श्राहिच्छ्रत्रपुर ( नागोर ) थी । वही देश चौहानों के राज्य-समय सपादलच नाम से प्रसिद्ध हुन्ना श्रीर उसकी सीमा दूर-दूर तक फैली । सपादलच की पहली राजधानी सांभर ( शाकमरी ) श्रोर दूसरी श्रजमेर रही। श्रलघर राज्य का उत्तरी विभाग कुरु देश के, टिचणी श्रोर पश्चिमी मत्स्य देश के श्रीर पूर्वी विभाग शूरसेन देश के श्रन्तर्गत था। भरतपुर श्रीर धीलपुर राज्य तथा करीली राज्य का अधिकाश शूरसेन देश के अन्तर्गत थे। शूरसेन देश की राजधानी मधुरा थी श्रीर मधुरा के श्रासपास के प्रदेशों पर राज्य करनेवाले चत्रप राजार्थों के समय शुरसेन देश को राजन्य देश भी कहते थे। जयपुर राज्य का उत्तरी विभाग मास्य देश के श्रन्तर्गत श्रौर दिन्छी विभाग चौहानो के राज्य-समय सपादलु में गिना जाता था। मत्स्य देश की राजधानी वैराट नगर ( जयपुर राज्य ) थी । उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिवि देश था, जिसकी राजधानी मध्यमिका नगरी थी । उसके खंडहर इस समय नगरी नाम से प्रसिद्ध हैं श्रीर चित्तोड़ से ७ मील उत्तर में हैं। वहां पर मेव जाति का प्राधिकार होने से उक्न देश का नाम मेदपाट या मेवाड हुन्ना, जिसको प्राग्वाट देश भी कहते थे। मेवाड़ का पूर्वी हिस्सा चौहानों के राजत्वकाल में सपादलक्त देश के श्रन्तर्गत था। इंगरपुर श्रीर वासवादा राज्यों का प्राचीन नाम वागड़ (वार्गट) था श्रीर श्रव भी वे उसी नाम से प्रसिद्ध हैं। जोधपुर राज्य के सारे रेतीले प्रदेश का सामान्यत. मरु देश में समावेश होता था, परन्तु इस समय खास मरु ( सारवाड़ ) में उक्त राज्य के शिव, मालागी श्रौर पचभदा के परगने ही माने जाते हैं। जैसलमेर राज्य से मिले हुए जोधपुर राज्य के दक्षिणी श्रथवा पश्चिमी ( <sup>१</sup> ) विभाग का नाम वल्ल देश था छोर मालाणीया उसके पास का एक प्रदेश कलोज के प्रतिहारों (पिंदिहारों) के समय त्रवणी कहलाता था। गुर्जरों (गूजरों) के प्रधीन का, जोधपुर राज्य की उत्तरी सीमा से लगाकर दिचणी सीमा तक का सारा मारवाड़ गुर्जरत्रा या गुर्जर (गुजरात) के नाम से प्रसिद्ध था। सिरोही राज्य थ्रौर उससे मिले हुए जोधपुर राज्य के एक विभाग की गर्याना श्रर्श्वद (श्रावू) देश मे होती थी। जैसलमेर राज्य का नाम माढ था श्रीर राजपूताना २३° ३' से ३०° १२' उत्तर श्रद्धांश श्रोर ६६° ३०' से स्थान भीर क्षेत्रफल ७५° १७' पूर्व देशान्तर के वीच फैला हुश्रा है। इसका स्रोत्रफल लगभग १३०४६२ वर्ग मील है।

राजपूताने के पश्चिम में सिंध, उत्तर-पश्चिम में पंजाव का वहावलपुर राज्य, उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में पंजाव, पूर्व में श्रागरा तथा श्रवध का संयुक्त सीमा प्रदेश श्रीर ग्वालियर राज्य, तथा दिच्छा में मध्यभारत के कई राज्य, वंबई हाते के पालनपुर, ईडर श्रादि राज्य तथा कच्छ के रण का उत्तर-पूर्वी हिस्सा है।

इस समय राजपूताने में १ मुख्य राज्य हैं, जिनमें से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा श्रौर प्रतापगढ़ गुहिल वंशियो (सीसीदियों) के जोधपुर, बीकानेर श्रौर किशनगढ़ राठोड़ों के; जयपुर वर्त्तमान राज्य श्रीर उनके स्थान श्रीर श्रलवर कछवाहों के, वृंदी, कोटा श्रीर सिरोही चौहानो के, जैसलमेर श्रौर करौली यादवो के; भालावाड़ भालो का, भरत-पुर श्रीर धौलपुर जाटो के तथा टोक मुसलमाना का है। इनके श्रुतिरिक्त श्रजमेर मेरवाड़े का सरकारी इलाक्षा तथा शाहपूरा (फूलिया) श्रौर लावा के ठिकाने हैं। इनमें से जैसलमेर, जोधपुर श्रौर वीकानेर पश्चिम तथा उत्तर में, शेखावाटी ( जयपुर राज्य का श्रंश ) श्रीर श्रलवर उत्तर-पूर्व में, जयपुर भरतपुर, धौलपुर, करौली, बूंदी, कोटा श्रौर भालावाड़ पूर्व श्रौर दिल्ला पूर्व मे, प्रतापगढ़, वांसवाड़ा, डूंगरपुर श्रीर उदयपुर दक्तिण मे, सिरोही दिच्चिण-पश्चिम में श्रौर मध्य में श्रजमेर-मेरवाई का सरकारी इलाका, किशनगढ़ राज्य, शाहपुरा (फ़ुलिया ) श्रौर लावा के ठिकाने तथा टोक राज्य के हिस्से हैं।

इस विषय के सप्रमाण विस्तृत वर्णन के लिए देखी 'राजपूताने के भिन्न-भिन्न विभागों के प्राचीन नाम' शीर्षक मेरा लेख (ना॰प्र॰ पत्रिका, भाग २, एष्ट ३२७-३४७) (१) राजपूताने में एक टोक राज्य ही ऐसा है, जिसके भिन्न-भिन्न विभाग एक

श्रव भी वहां के लोग उसे मांड ही कहते हैं। प्रतापगढ़, कीटा ( जिसका कुछ उत्तरी श्रंश सपादलच के श्रन्तर्गत था ), भालावाड़ राज्य श्रोर टोक के छवड़ा, दिशवा तथा सिरोज के ज़िले मालव देश के श्रन्तर्गत थे।

श्रर्वली पर्वत राजपूताने के ईशान कोण से शुरू होकर नेर्ऋत्य कोण तक चला गया है। वहां से दिन्त की श्रोर श्रागे वढ़ता हुश्रा गुजरात के महीकांठा श्रादि में होकर सतपुरा से जा मिला है। उत्तर में इसकी श्रेणियां बहुत चौड़ी नहीं हैं, परन्तु श्रजमेर से दिनण मे जाकर वे वहत चौड़ी होती गई हैं। सिरोही, उदयपुर राज्य के दिच्छा श्रीर पश्चिमी हिस्से, इंगरपुर, वांसवाटा श्रीर प्रतापगढ़ राज्य का पश्चिमी हिस्सा इन श्रेणियों से बहुत कुछ ढका हुआ है। एक दृलरी श्रेणी उदयपुर राज्य के पूर्वी परगने मांडलगढ़ से प्रारम्भ होकर वृंदी, कोटा श्रीर जयपुर राज्य के दिच्छ तथा भालावाड़ में होकर पूर्व और दिच्छ में मन्यभारत मे फैलती हुई सतपुड़ा से जा मिली है। श्रलवर राज्य के पिश्यमी हिस्से तथा उससे मिले हुए जयपुर राज्य में कुछ दूर तक एक श्रोर श्रेणी चली गई है। जोधपुर राज्य के दिनणी विभाग में एक दूसरी से विलग पहाड़ियां तथा द्त्रिण्-पूर्वी विभाग में एक श्रेणी श्रागई है। श्रर्वली पहाड़ का सवसे ऊंचा हिस्सा सिरोही राज्य में श्रावू पर्वत है, जिसकी गुरु-शिखर नामक सव से ऊंची चोटी की ऊंचाई समुद्र की सतह से ४६४० फुट है। हिमालय श्रोर नीलगिरि के चीच में इतनी ऊंचाईवाला कोई दूसरा पहाड़ नहीं है।

श्रवंती पर्वत-श्रेगी राजपृताने को दो प्राकृतिक विभागा में विभक्त करती है, जिनको पश्चिमी श्रोर पूर्वा विभाग कहना चाहिये। पश्चिमी विभाग में वीकानेर, जेसलमेर, जोधपुर श्रोर जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रदेश का पश्चिमी श्रंश है। यह प्राय: रेगिस्तान है, जिसमें राजपृताने की है भूमि

दूसरे से मिले हुए नहीं हैं। उक्त राज्य के ६ हिस्सों में से टोक, अलोगढ़ श्रीर नीवाहेड़ा थे तीन प्रगने राजपूताने में श्रीर छवड़ा, पिरावा तथा सिरॉज मध्यभारत में है।

<sup>(</sup>१) राजपूताने में यह पहाद ध्रादावळा या वळा नाम से प्रसिद्ध है। यहां की भाषा में 'वळा' शब्द पहाद का सूचक है। श्रग्नेज़ी वर्णमाला की श्रपूर्णता के कारण उसमें लिए। हुआ नाम शुद्ध श्रोर एक ही तरह से पढ़ा नहीं जाता, इसी दोप से ध्रादावळा का श्रवेली नाम श्रग्नेजों के समय में प्रचलित हो गया है, परन्तु राजपूताने के लोग श्रव तक इसको श्रादावळा ही कहते है। (टॉड राजस्थान का हिन्दी ध्रनुवाद, प्रथम खड, पृ० ४६-४७, टिप्पण १०)

का समावेश होता है। पूर्वी विभाग मे श्रम्य राज्य हैं जहां की भूमि उपजाऊ है।

चंवल—राजपूताने की सबसे वड़ी नदी है। यह मध्यभारत के इंदौर राज्य (मऊ की छावनी से ६ मील दिल्ला-पश्चिम) से निकलती है श्रीर निद्यां ग्वालियर, इंदौर तथा सीतामऊ राज्यों में वहकर राजपूताने में प्रवेश करती हुई भैंसरोड़गढ़ (मेवाड़), कोटा, केशवराय पाटण श्रीर धौलपुर के निकट बहती हुई संयुक्त प्रदेश में इटावा से २४ मील दिल्ला-पश्चिम जमुना से जा मिलती है। इस नदी की पूरी लंबाई ६४० मील है।

वनास—यह उदयपुर राज्य के प्रसिद्ध कुंभलगढ़ के किले से ३ मील दूर की पर्वत-श्रेणी से निकलकर उदयपुर, जयपुर, चूंदी टोक श्रोर करौली राज्यों में वहती हुई रामेश्वर तीर्थ (ग्वालियर राज्य) के पास चवल में जा गिरती है। इसकी लंवाई श्रनुमान से २०० मील है।

कालीसिंध—यह मध्यभारत से निकलती श्रौर ग्वालियर, देवास, नर्रासेहगढ़ तथा इन्दौर राज्यों में वहती हुई राजपूताने में प्रवेश करती है। किर भालावाड़ तथा कोटा राज्यों में वहती हुई पीपरागांव के पास चंवल में मिल जाती है। राजपूताने में इसका वहाव ४४ मील है।

पारवती—यह भी मध्य भारत से निकलकर टोक तथा कोटा राज्यों में वहती हुई पालीघाट (कोटा राज्य) के पास चंवल मे गिरती है। इसकी कुल लंवाई २२० मील है।

लूणी—यह श्रजमेर के पास से निकलती है, जहां इसको सागरमती कहते हैं। फिर जोधपुर राज्य मे वहती हुई कच्छ के रण मे विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई २०० मील है।

मही (माही)—यह मध्यभारत से निकलकर राजपूताने में डूंगरपुर श्रौर बांसवाड़ा राज्यों की सीमा वनाती हुई गुजरात मे प्रवेशकर खंभात की खाड़ी में जा गिरती है। इसकी पूरी लंबाई ३०० से ३५० मील है।

राजपूताने में वड़ी प्राकृतिक भील सांभर है। पूरी भर जाने पर उसकी लंवाई २० मील श्रीर चौड़ाई २ से ७ मील तक हो जाती है। उस् भीलें समय उसका चेत्रफल ६० वर्ग मील होता है। यह खारे पानी की भील जोधपुर तथा जयपुर राज्यों की सीमा पर है। जहां ३४००००० मन से भी श्रिधिक नमक प्रतिवर्ष पैदा होता है। इस समय इस भील को श्रंत्रेज़ सरकार ने श्रपने श्रधिकार में कर लिया है श्रीर जोधपुर तथा जयपुर राज्यों को उसके वदले नियत रक्षम साताना दी जाती है।

कृतिम अर्थात् वंद वांधकर वनाई हुई भीलां में सव से वृशे भील जयसमुद्र (हेवर) उदयपुर राज्य में है। उसके भर जाने पर उसकी अधिक से अधिक लंबाई ६ मील से ऊपर और सबसे प्यादा चौड़ाई ६ मील से कुछ अधिक हो जाती है। उसके अतिरिक्त उक्त राज्य में राजसमुद्र, उदय-सागर और पिछोला नामक भील भी बड़े विस्तारवाली हैं। ये सब भीलें पहले समय की बनी हुई हैं। अभी जयपुर, अलबर, जोधपुर आदि राज्यों में कई नई भीलें भी बनीं और बनती जाती हैं।

राजपूताने का जलवायु सामान्य रूप से आरोग्यप्रद माना जाता है।
रेगिस्तानी प्रदेश अर्थात् जोधपुर, जैसलमेर, वीकानेर और शेखावाटी
जलवाय आरोग्य के विचार से विशेष उत्तम हैं। पहाड़ी प्रदेशों का जल
भारी होने के कारण वहां के निवासियों का स्वास्थ्य रेगिस्तानवालों के
जैसा अच्छा नही रहता। राजपूताने के अन्य विभागों की अपेक्षा रेतीले
प्रदेशों मे शीत काल में अधिक सदीं और उप्ण काल में अधिक गर्मी
रहती और लू तथा ऑधियां भी बहुत चलती हैं। मेबाड़ आदि के पहाड़ी
प्रदेशों मे ऊंचाई के कारण गर्मा कम रहती है और लू भी उतनी नहीं
चलती। आवू पहाड़ पर उसकी अधिक उंचाई के कारण न तो उप्ण काल
में पसीना आता और न गरम हवा चलती है, इसीसे वह राजपूताने का
शिमला कहलाता है।

राजपृताने के पश्चिमी रेगिस्तानी विभाग में पूर्वी विभाग की अपेता वर्षा कम होती है। जैसलमेर में वर्षा की श्रौसत ६ से ७ इंच, वीकानेर में

<sup>(</sup>१) ता॰ १० जून सन् १८६७ ई॰ को जोधपुर में १२१ डिगरी गर्मी हो गई थी। जैसलमेर में जनवरी महीने में रात के वक्र कभी-कभी इतनी सदीं पड़ती हैं कि पानी जम जाता है।

वर्ष १२, जोधपुर मे १३, सिरोही, श्रजमेर, किशनगढ़ श्रीर वृंदी में २०-२१ के बीच, श्रलवर में २२, जयपुर में २३, उदयपुर में २४, टोंक, भरतपुर श्रीर धौलपुर में २६, इंगरपुर में २७, करौली में २६, कोटे में ३१, प्रतापगढ़ में ३४, भालावाड़ में ३७ श्रीर वांसवाड़ा में ३८ इंच के क़रीब है। श्राबू पर श्रधिक ऊंचाई के कारण वर्षा की श्रीसत ४७ श्रीर ४८ इंच के बीच है।

रेगिस्तानवाले प्रदेश में रेता श्रधिक होने से विशेष कर एक ही फ़सल खरीफ़ (सियालू) की होती है श्रीर रवी (उनालू) की बहुत कम। कोटा, बूंदी, भालावाट, वांसवाड़ा श्रौर प्रतापगढ़ पामीन और पैदावारी के पूर्वी विभाग श्रादि में माळ की ज़मीन श्रधिक होने से विना सीचे ही रवी की फसल हो जाती है, परन्तु कुए या तालाव से सींची जानेवाली ज़मीन की अपेचा उसमें उपज कम होती है। वाक़ी के हिस्सों में, जहां न तो विशेष रेतीली श्रौर न माळ की भूमि है, कुश्रो श्रादि से पानी देने पर दोनों फ़सलें अच्छी होती हैं। पहाड़ों की ढाल मे भी खरीफ मे खेती होती है, जिसको यहां वालरा (प्राकृत वल्लर) कहते हैं। पहाड़ों के वीच की भूमि में, जहां पानी भर जाता है, चावल की खेती भी होती है। राजपूताने की मुख्य पैदायशी चीज़ें गेहूं, जौ, मक्का, जवार, वाजरा, मोठ, मूंग, उड़द, चना, चावल, तिल, सरसों, श्रलसी, सुश्रा, जीरा, रुई, तंवाकू श्रौर श्रफ़ीम हैं। श्रफ़ीम की खेती पहले वहुत होती थी, परन्तु श्रव तो सरकार श्रंग्रेज़ी ने रियासतों में इसका बोना प्रायः वन्द करा दिया है। उक्त पैदावारी की चीज़ों में से रुई, अफीम, तिल, सरसों, ऋलसी और सुआ वाहर जाते हैं, श्रौर शक्कर, गुड़, कपड़ा, तंवाक़ू, सोना, चांदी, लोहा, तांवा, पीतल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि वहुत सी ज़रूरी चीज़ें बाहर से आती हैं।

राजपूताने में लोहा, तांचा, जस्ता, चांदी, सीसा, स्फटिक, तामड़ा, श्रभ्रक श्रौर कोयले की खानें हैं। लोहे की खानें उदयपुर, श्रलवर श्रौर खानें जयपुर राज्यों में, चांदी श्रौर जस्ते की खान उदयपुर राज्य के जावर स्थान में, सीसे की खान श्रजमेर के पास श्रौर तांवे की जयपुर

राज्य में खेतड़ी के पास सिंघाणे मे है। ये सव खाने पहले जारी थी, परन्तु वाहर से आनेवाली इन घातुओं के सस्तेपन के कारण अब वे सव वंद हैं, केवल उदयपुर राज्य के वीगोद गांव मे कुछ लोहा अब तक निकाला जाता है, जिसका कारण यही है कि लोग उस लोहे को विदेशी लोहे से अच्छा समस्ते हैं। बीकानेर में कोयले की खान (पलाना मे) वि० सं० १६५५ (ई० स० १८६८) से जारी है। अभ्रक और तांमड़े की खाने ज़िला अजमेर, उदयपुर, किशनगढ़ आदि राज्यों मे जारी हैं, क्योंकि ये दोनो वस्तुएं विकी के वास्ते वाहर जाती हैं। संगमरमर कई जगह निकलता है, परन्तु सव से उत्तम मकराणे का है। इमारती काम का पत्थर, पिट्टयां आदि अनेक जगह निकलती हैं। नमक की पैदायश का मुख्य स्थान सांभर है, उसके अतिरिक्त जोधपुर राज्य के डीडवाना, पचभद्रा आदि स्थानों मे, वीकानेर राज्य के छापर और लूं एकरनसर मे, तथा जैसलमेर राज्य के काणोद मे भी नमक वनता है। नमक के सव स्थान अब सरकार अंग्रेज़ी के हस्तगत हैं।

मेवाड़ में चित्तोड़गढ़, कुंभलगढ़ और मांडलगढ़, मारवाड़ में जोध-पुर, जालोर और सिवाना, जयपुर में रणधंभोर, वीकानेर में भटनेर, कोटे किले में गागरीन और अजमेर में तारागढ़ के प्रसिद्ध किले हैं। इनके सिवा छोटे-चड़े गढ़ वहुत से हैं।

राजप्ताने मे रेल की सड़के छोटे और वड़े दोनो नाप की हैं, परन्तु अधिक प्रमाण में छोटे नाप की ही हैं, जितमें मुख्य 'वंवई वड़ीदा एंड सेट्ल रेलें इंडिया रेल्वे' है, जो अहमदावाद से आवूरोड, अजमेर, फुलेरा, वांदीकुई होती हुई दिल्ली तक चली गई है। अजमेर से एक शाखा चित्तोड़, रतलाम होती हुई खंडवे तक, दूसरी शाखा वांदीकुई से भरतपुर होती हुई आगरे तक, और तीसरी फुलेरे से रेवाड़ी तक जाती है तथा एक छोटी शाखा फ़लेरे से कुचामण्रोड़ तक है।

देशी राज्यो की छोटे नाप की रेत्वे मे मारवाड़ श्रौर वीकानेर राज्यों की रेत्वे मुख्य हैं। मारवाड़ राज्य की रेत्वे की सबसे लंबी लाइन मारवाड़ जंक्शन से पाली, लूणी जंक्शन, समदरड़ी, वालोतरा श्रीर वाहड़मेर होती हुई हैदरावाद (सिंध) में जाकर वड़े नाप की रेल्वे से मिल गई है। समदरड़ी से एक शाखा जालोर श्रीर भीनमाल होती हुई राणीवाड़े को तथा यालोतरा से एक शाखा पचभद्रा को गई है। दूसरी लंबी लाइन लूणी जंक्शन से निकलकर जोधपुर, पीपाड़, मेंड़ता-रोड, डेगाना श्रीर मकराणा होती हुई कुचामन-रोड में बीठ बीठ पराट सीठ शाई० रेल्वे से मिल जाती है। जोधपुर से एक शाखा उत्तर की तरफ मडोवर, श्रीसियां श्रीर लोहावट होकर फलोदी को गई है। पीपाड़ से एक शाखा बीलाड़ा तक गई है। मेंड़तारोड से एक शाखा मेंड़ता शहर तक श्रीर दूसरी शाखा उत्तर में मूंडवा, नागोर होती हुई चीलो जक्शन पर वीकानेर स्टेट रेल्वे से जा मिलती है। डेगाना से एक शाखा खाद्र, डीडवाना, जसवंतगढ़ श्रीर लाडनू होकर यीकानेर स्टेट रेल्वे के खुजानगढ़ जंक्शन से जा मिलती है। मकराणे से एक छोटी शाखा परवतसर को भी गई है।

वीकानेर राज्य की मुख्य लाइन चीलो जंक्शन से देशणोक, वीकानेर, स्रतगढ़ और इनुमानगढ़ होती हुई भिंटडा तक चली गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन से एक शाखा श्रीगंगानगर, रायसिंहनगर और सरूपसर होती हुई स्रतगढ़ को गई है। सरूपसर से एक हुकड़ा श्रम्पगढ़ को गया है। वीकानेर से दूसरी लंबी लाइन रतनगढ़, चूरू श्रीर सादुलपुर होकर हिसार तक चली गई है। वीकानेर से एक शाखा गजनेर होकर कोलायतजी को श्रीर रतनगढ़ से एक शाखा सुजानगढ़ तक जाकर मारवाड़ स्टेट रेढ़वे से मिल गई है, एवं रतनगढ़ से दूसरी शाखा सरदारशहर तक गई है। हनुमानगढ़ से एक शाखा नोहर, तहसील भादरा होती हुई सादुलपुर में जाकर हिसार जानेवाली लाइन से मिल जाती है।

जयपुर राज्य की श्रवतक केवल एक ही लाइन है, जो सवाई माधे।पुर से चलकर जयपुर, रींगस श्रौर पलसाना होती हुई भूंभरण तक चली गई है।

उदयपुर राज्य में चित्तोड़गढ़ जंक्शन से एक शाखा उदयपुर की गई है, उसी के मावली जंक्शन से एक दूसरी शाखा नाथद्वारा रोड, कांक- रोली श्रोर देवगढ़ होती हुई कामली के घाटे तक चली गई है, जो कुछ समय में मारवाड़ जंक्शन से मिल जायगी।

धौलपुर से वाड़ी तक धौलपुर राज्य की एक श्रौर भी छोटे नाप की रेल बनी हुई है।

चड़े नाप की रेलों में 'वंवई वड़ौदा एएड सेंट्रल इंडिया रेल्वे' की सड़क वंवई से वड़ौदा, गोधरा, रतलाम, नागदा होती हुई पचपहाड़, कोटा, सवाई माधोएर, वयाना, भरतपुर श्रीर मधुरा होती हुई दिल्ली तक चली गई है। इसकी एक शाखा वयाने से श्रागरे जाती है। जी० श्राई० पी० रेल्वे की एक शाखा वारां से कोटे तक श्रीर दूसरी ग्वालियर से धौलपुर होती हुई श्रागरे गई है।

राजपूताने में श्रव तक छः वार मनुष्यगणना हुई, जिससे पाया जाता है कि यहां की जनसंख्या ईसवी सन् १८८१ में १०४६१२६४, ई० स० १८६१ जनसंख्या मे १२७१४१०७; ई० स० १६०१ में १०३३०२७८, ई० स० १६२१ में ११०३१८२७, ई० स० १६२१ में १०३३६६४४ श्रीर ई० स० १६३१ में ११७८६००४ थी।

महाभारत के युद्ध से पूर्व और वहुत पीछे तक भी भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के समान राजपूताने में भी वैदिक-धर्म का प्रचार था। वैदिक-धर्म प्रमं धर्म में यज्ञ ही मुख्य था और राजा लोग वहुधा अश्वमेध आदि कई यज्ञ किया करते थे। यज्ञों में जीवाहेंसा होती थी और मांस-भन्नण का प्रचार भी बढ़ा हुआ था। जीवद्या के सिद्धान्तों का प्रचार करनेवाले भी समय-समय पर हुए, किन्तु उनका लोगों पर विशेष प्रभाव न पड़ा। विक्रम संवत् के पूर्व की पांचवीं शताब्दी में मगध के राजा अजातशत्र के समय गौतम बुद्ध ने बौद्ध-धर्म के, और उसी समय महावीर स्वामी ने जैन-धर्म के प्रचार को बढ़ाने का बीड़ा उठाया। इन दोनों धर्मों के सिद्धान्तों में जीवद्या मुख्य थी और वैदिक वर्णाश्रम को तोड़, साधर्म्य अर्थात् उन धर्मों के समस्त अनुयायी एक श्रेणी के गिने जावे, ऐसी व्यवस्था की गई, जिसमें ऊंच-नीच का भाव न रहा। गौतम ने जीवमात्र की भलाई के विचार से

श्रपने सिद्धान्तो का प्रचार वड़े उत्साह के साथ किया। उनकी जीवित दशा में ही अनेक ब्राह्मण, चित्रय तथा अन्य वर्ण के लोगों ने उक्त धर्म को स्वीकार किया और दिन-दिन उसकी उन्नति होती गई। मौर्यवंशी राजा श्रशोक ने कलिंग-युद्ध में लाखा मतुष्या का संहार किया, जिसके प्रीछे उसकी वौद्ध धर्म की छोर रुचि वदी। उसने उस धर्म को स्वीकार कर उसे वड़ी उन्नति दी, श्रपने विस्तृत राज्य में यद्यों का होना चंद कर दिया श्रीर हिंसा को भी चहुत कुछ रोका। राजपूताने में भी उसी के समय से बौद्ध धर्म का प्रचार वढ़ा। बौद्ध धर्म के सामने वैदिक धर्म की सुदृढ़ नींव हिलने लगी, तो ब्राह्मण लोग श्रपने धर्म को फिर से उन्नत करने का प्रयत्न करने लगे । सौर्यवंश के श्रंतिम राजा बृहद्रथ को मारकर उसका शुंगवंशी सेनापति पुष्यमित्र मौर्य-साम्राज्य का स्वामी वना। उसने फिर वैदिक धर्म का पत्त-ग्रहण कर दो श्रश्वमेध यज्ञ किये। उसने वौद्धों पर श्रत्याचार भी किया हो ऐसा वौद्ध ग्रंथों से पाया जाता है। राजपूताने में मध्यमिका नगरी (चित्तोड़ के प्रसिद्ध किले से ७ मील उत्तर) के राजा सर्वतात ने (जो संभवत: शुंगवंशी हो) भी वि० सं० पूर्व की दूसरी शताब्दी के स्रासपास स्रश्वमेध यज्ञ किया, जिसके पीछे राजपूताने में प्राचीन शैली से श्रश्वमेध करने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। गुप्तां के राज्य के प्रारम्भ तक बौद्ध धर्म की · उन्नति होती-रही, किर-समुद्रगुप्त-ने बहुत समय से न होनेवाला अश्वमेध यज्ञ किया। गुतों के समय से ही बौद्ध धर्म का पतन श्रौर वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होने लगा । वि० सं० ६६७ (,ई० स० ६४० ) के श्रासपास चीनी यात्री हुएन्त्संग राजपूताने में श्राया उस समय यहां वौद्ध धर्म की श्रव-नित हो रही थी। वह गुर्जर देश की राजधानी भीनमाल ( जोधपुर राज्य ) के प्रसंग में लिखता है—"यहां की वस्ती घनी है, विधर्मियो (वैदिक धर्म को माननेवालों) की संख्या वहुत श्रौर बौद्धों की थोड़ी है। यहां एक ही संवाराम (वौद्ध-मठ) है, जिसमें हीनयान संप्रदाय के १०० साधु रहते हैं, जो सर्वास्तिवादी हैं। ब्राह्मणों के देव-मंदिर कई दहाई (बहुत से) हैं, जिनमें भिन्न-भिन्न संप्रदायों के श्रमुयायी वास करते

हैं "। वि० सं० ६६२ (ई० स० ६३५) के श्रासपास वही यात्री तथुरा से १०० मील पश्चिम के एक राज्य में पहुंचा, जिसका नाम उसने 'पो-लि-ये-टो-लो' दिया है। संभव है कि यह नाम वैराट (जयपुर राज्य) का स्चक हो। यह तो निश्चित है कि हुएन्त्संग का लिखा हुश्रा यह स्थान राजपूताने में ही था। उसके संबंध में वह लिखता है—"यहां के लोग वोद्ध धर्म का सम्मान नहीं करते। यहां श्राठ संघाराम हैं, जो प्रायः ऊजड़ पड़े हुए हैं। उनमें थोड़े से हीनयान संप्रदाय के वौद्ध साधु रहते हैं। यहां (ब्राह्मणों के) १० देव-मंदिर हैं, जिनमें भिन्न भिन्न संप्रदायों के १००० पुजारी छादि रहते हें "। उसी समय मथुरा में श्रनुमान २० संघारामों का होना वही यात्री वतलाता है, जिनमे २००० श्रमण रहते थे। साथ ही वहां ब्राह्मणों के केवल ४ देव-मंदिरों का होना उसने लिखा है। वि० सं० १०७४ (ई० स० १०१८) में महमूद गज़नवी ने मथुरा पर चढ़ाई की उस समय वहां ब्राह्मण मत के १००० मंदिर थे। राजपूताने से वि० सं० की नवीं शताब्दी के श्रासपास बौद्ध धर्म का नाम निशान भी उठ गया श्रीर जो लोग वौद्ध हो गये थे वे समय-समय पर फिर वैदिक धर्म श्रहण करते रहें ।

यद्यपि जैन-धर्म की स्थिति के ऐसे प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं मिलते, तो भी श्रजमेर ज़िले के वर्ली नामक गांव से वीर संवत् प्रध

<sup>(</sup>१) बील, बु॰ रे॰ वे॰ व॰, जि॰ २, पृ॰ २७०।

<sup>(</sup>२) वही, जि॰ १, पृ॰ १७६।

<sup>(</sup>३) बैदिक काल में ब्रास्य श्रर्थात् पतित एवं विधिमियों को बैदिक धर्म में लेने के समय 'ब्रात्यस्तोम' नामक शुद्धि की एक क्रिया होती थी, जिससे उन ब्रात्यों की गणना द्विज वर्णों में हो जाती थी। ब्रात्यस्तोम का वर्णन सामवेद के 'तांड्यब्राह्मण' (प्रकरण १७) श्रीर 'लाट्यायन श्रीतसूत्र' (६। ८) में भिलता है (बंब० ए० सो० ज०, जि० १६, ए० ३४७-६४)। बौद्धधर्म की उन्नति के समय में करोड़ो बैदिक-मतावलम्बी (हिंदू) बौद्ध हो गये थे, परन्तु उक्न धर्म को श्रवनित के समय वे फिर हिन्दू धर्म को ग्रहण करते गये। उस समय ब्रात्यस्तोम जैसी कोई शुद्धि की क्रिया यहां, होती रही हो ऐसा नहीं पाया जाता।

(वि० सं० पूर्व ३८६=ई० स० पूर्व ४४३) का एक शिलालेख मिला हैं, जिससे अनुमान होता है कि अशोक से पूर्व भी राजपूताने मे जैन धर्म का प्रचार था। जैन-लेखको का यह मत है कि राजा संप्रति ने, जो अशोक का वंशधर था, जैन धर्म को वड़ी उन्नति दी और राजपूताने तथा उसके आसपास के प्रदेशों में भी उसने कई जैन-मंदिर वनवाये। वि० सं० की दूसरी शताब्दी के वने हुए मथुरा के कंकालीटीलेवाले जैन स्तूप से तथा इघर के कुछ अन्य स्थानों से मिले हुए प्राचीन शिलालेखों तथा मूर्तियों से पाया जाता है कि उस समय भी यहां जैन धर्म का अच्छा प्रचार था। वि० सं० की १३ वी शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने अपने प्रसिद्ध विद्वान गुरु हेमचंद्राचार्य के उपदेश से जैन धर्म प्रहण कर उसकी वहुत कुछ उन्नति की। उस समय राजपूताने के कई राजाओं ने हिंसा रोकने के लेख भी खुदवाये, जो अब तक विद्यमान हैं। कुमारपाल के पूर्व से लगाकर अब तक के सैकड़ों भव्य जैनमंदिर यहां विद्यमान हैं, जिनमें कुछ स्वयं कुमारपाल के वनवाये हुए हैं।

वौद्ध श्रौर जैन धर्मों के प्रचार से वैदिक धर्म को वड़ी हानि पहुंची, इतना ही नहीं, किन्तु उसमें परिवर्त्तन करना पड़ा श्रौर वह एक नये सांचे में ढलकर पौराणिक धर्म वन गया। उसमें वौद्ध श्रौर जैनो से मिलती-जुलती धर्मसंबंधी वहुतसी नई बातें धुस गई, इतना ही नहीं, किन्तु बुद्ध-देव श्रौर श्रादिनाथ (ऋषभदेव) की गणना विष्णु के श्रवतारों में हुई श्रौर मांस-भन्नण का भी वहुत-कुछ निषेध किया गया।

दिल्ली में मुसलमानों का राज्य स्थिर होने के पीछे उन्होने यहां के लोगो को बहुधा बलपूर्वक या लालच देकर भी मुसलमान बनाना शुरू किया, तभी से राजपूर्ताने में इस्लाम को माननेवालो की संख्या बढ़ने लगी।

ई० स० १८१८ (वि० सं० १८७४) से राजपूताने का संवंध सरकार श्रंश्रेंज़ी के साथ जुड़ने के पीछे ईसाई पादरी भी इस देश में श्राकर श्रपने धर्म का प्रचार करने श्रोर लोगो को ईसाई बनाने लगे। इन देशी ईसाइयो

<sup>(</sup>१) यह शिलालेख राजपूताना म्यूजिश्वम् ( श्रजमेरः) में सुरिक्त है।

मे प्रायः हलकी जाति के हिन्दू श्रोर कुछ मुसलमान ही हैं।

ज़रतुरत मत के माननेवाले थोड़े से पारसी भी नौकरी या व्यापार के निमित्त राजपूताने में रहते हैं।

ई० स० १६३१ (वि० सं० १६८७) की मनुष्यगणना के श्रनुसार सारे राजपूताने में मुख्य-मुख्य धर्मावलंवियों की संख्या नीचे लिखे श्रनु-सार है—

हिन्दू १०६०६००६, इनमें ब्राह्मण धर्म को माननेवाले ६६६६१४१, जैन ३२०२४४, सिम्ख ४१६४६, आर्य १४०७३, भील-मीने आदि जंगल के निवासी २३०६०१ हैं। मुसलमानें की संख्या ११६६४४८, ईसाई १२७२४ और पारसी, यहूदी आदि धर्मों को माननेवाले ८१४ व्यक्ति हैं।

प्राचीन भारत में ब्राह्मण, चित्रय, घेर्य श्रीर राष्ट्र ये चार वर्ण ही थे श्रीर वर्णव्यवस्था भी प्रायः गुण-कर्मानुसार होती थी। प्रत्येक वर्ण जातिया को श्रपने श्रीर श्रपने से नीचे के वर्णों में भी विवाह करने का श्रिधकार था, परस्पर के खानपान में कुछ भी प्रतिवंध न था, केवल शुद्धता का विचार रहता था। गुतवंशी राजाश्रों के राज्य-समय से प्राचीन वैदिक धर्म में परिवर्त्तन होकर पौराणिक मत का प्रचार होने के पीछे धार्मिक संप्रदायों के वढ़ जाने से पुराने रीति-रिवाजो का उच्छेद होकर जो श्रार्य जाति एक ही धर्म श्रीर एक ही राष्ट्रीय भाव में वंधी हुई थी उसके दुकड़े-दुकड़े हो गये। विक्रम संवत् की सातवीं शताब्दी के श्रासपास मारवाड़ के ब्राह्मण हरिश्चंद्र की दो पत्नियों में से एक ब्राह्मणी श्रीर दूसरी चित्रय जाति की थी, ऐसा विक्रम संवत् कर देश तथा

<sup>(</sup>१) ई० स० १९३१ की मनुष्य-गणना की रिपोर्ट में -श्रार्य, सिक्छ, जैन, भीज, मीने श्रादि को हिन्दुश्रो से भिन्न वतलाया है, परन्तु वास्तव में इन सब का समावेश हिन्दुश्रो में ही होता है इनमें केवल मतभेद है।

<sup>(</sup>२) विप्रः श्रीहरिचन्द्राख्य पत्नी भद्रा च चतृ(त्रि)या।...। तेन श्रीहरिचन्द्रेग परिगीता द्विजात्मजा। द्वितीया चतृ(त्रि)या भद्रा महाकुलगुगानिवता॥

६१८ के शिलालेखों से पाया जाता है। मारवाड़ ही से जाकर कन्नोज में श्रपना राज्य जमानेवाले प्रतिहारवंशी राजात्रां में से राजा महेन्द्रपाल के ब्राह्मरा गुरु राजशेखर की विद्वी पत्नी श्रवन्तिसंदरी चौहानवंश की थी। राजशेखर विक्रम संवत् ६४० के श्रासपास जीवित था। इस समय के पश्चात् ब्राह्मणो का चित्रय वर्ण में विवाह-संवंध होने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। पीछे तो प्रत्येक वर्ण मे भेदभाव यहां तक बढ़ता गया कि एक ही वर्ण की सेकड़ों शाखा-प्रशाखा होकर अपने ही वर्ण मे शादी विवाह का संवंध वना रहना तो दूर, किंतु खानपान का संसर्ग तक भी न रहा श्रौरएक ही जाति के लोग श्रापनी जातियालों के साथ मोजन करने में भी हिचकने लगे। इस तरह देशभेद, व्यवसाय-भेद श्रौर मतभेद से श्रनेक जातियां वन गर्ड, तो भी राजपूर्तो ( चत्रियों ) मे यह जातिभेद प्रवेश करने न पाया। उनमे विवाह-संवंध तो अपनी जाति मे ही होता है, परन्त अन्य तीनो वर्णों के हाथ का भोजन करने मे उन्हें कुछ भी संकोच नही। ब्राह्मण, वैश्य श्रीर श्रद्धों मे तो इतनी जातियां हो गई हैं कि उनके परस्पर के भेदभाव श्रीर रीति-रिवाज का सविस्तर वर्णने किया जाय तो कई जिल्हें भर जाय । हिन्दुस्रो में ब्राह्मण्, राजपूत, महाजन, कायस्थ, चारण्, भाट, सुनार, दरोगा, दर्ज़ी लुहार, सुथार ( वर्ड्ड ), कुम्हार, माली, नाई, धोबी, जाट, गूजर, मेर, कोलो, घांची, कुनबी, वलाई, रेगर, भांवी, महतर श्रादि श्रनेक

प्रतीहारा द्विजा भूता ब्राह्मएयां येभवन्सुताः । राज्ञी भद्रा च यानसूते ते भूता मधुपायिनः ॥

राजप्ताना म्यूजिश्रम् (श्रजमेर ) मे रक्ले हुए मूल लेख से ।

(१) विष्पा सिरिहरिश्रदो भज्जा स्त्रासित्ति खत्तिस्रा भद्दा।

घटियाले के शिलालेख की छाप से।

(२) चाहुऋाण्यकुत्तमोलिमालिऋा राऋसेहरकइन्दगेहिग्। । भतुगो किइमवन्तिसुन्दरी सा पउठजइउमेऋामिच्छइ ॥ ११ ॥ रीजशेखररचित 'कर्प्रमंजरी सदृक,' हार्वर्ड-संस्करण, ५० ७। जातियां हैं। जंगली जातियों मे मीने, भील, गिरासिये, मोगिये, वावरी, सांसी, सोंदिये छादि हैं। मुसलमानों मे मुख्य छार खान्दानी शेख, सैय्यद, मुगल छौर पठान हैं। छान्य मुसलमान जातियों मे रंगड़, कायमखानी, मेव, मेरात, खानज़ादे, सिलावट, रंगरेज़, घोसी, भिश्ती, क्रसाई छादि कई एक हैं। शिया फिर्के के मुसलमानों में एक क्रौम घोहरों की है, जो बहुधा व्यापार करती है।

राजपूताना के लोगों में श्रिधिकतर तो खेती करते श्रीर कई गाय, भैंस, भेड़, चकरी श्रादि जानवरों को पालकर उन्हींसे श्रपना निर्वाह करते पेशा हैं। कई सैनिक या श्रन्य नौकरी, दस्तकारी या मज़दूरी कर पेट भरते श्रीर कई व्यापार करते हैं। व्यापार करनेवालों में मुख्य महाजन हैं जो वंचई, कलकत्ता, मद्रास श्रादि दूर-दूर के श्रनेक शहरों में जाकर व्यवसाय चलाते हैं। ब्राह्मण विशेष कर पाठपूजन, पुरोहिताई, व्यापार, खेती, भिन्नावृत्ति श्रीर नौकरी करते हैं।

भारतवर्ष के उत्तरी विभाग शीतप्राय श्रौर दिल्ला उप्ण होने के कारण श्रपनी श्रपनी श्रावश्यकता के श्रनुसार वस्त्र भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रशाक पहने जाते थे। थोड़े शीतवाले प्रदेशों में रहनेवाले साधा-रण्तिया विना सिये हुए वस्त्र का उपयोग विशेष करते थे श्रौर शीतप्रदेश-वाले सिये हुश्रों का भी। दिल्ला में श्रय तक यहुधा मामूली वस्त्र विना सिये हुए ही काम में लाये जाते हैं। इन वातों को देखकर कोई-कोई यह मानने लग गये हैं कि भारत के लोग मुसलमानों के इस देश में श्राने के श्रन-तर सिया हुश्रा वस्त्र पहनना सीखे हैं, परन्तु यह भ्रम ही है। वैदिक काल से ही यहां कपड़ा वुनने की कला उन्नत दशा में थी श्रौर यह काम विशेषकर स्त्रियां ही करती थी। वस्त्र वुननेवालों के नाम 'वियत्री' 'वाय' श्रौर 'सिरी अरे थे। वस्त्र वुनने की ताने से संवंध रखनेवाली लकड़ी

<sup>(</sup>१) पंचिवश ब्राह्मण (१। ८। ६)

<sup>(</sup>२) ऋग्वेद (१०। २६।६)

<sup>(</sup>३) वही (१०।७१।६)

को 'मयुख'' (मेख ?) श्रौर वाने का धागा फेंकनेवाले श्रौज़ार श्रर्थात् ढरकी को 'वेम<sup>3</sup>' (वेमन्) कहते थे। येही नाम राजपूताने में श्रवतक प्रचलित हैं। वस्त्र बहुधा रंगे जाते थे श्रौर रंगनेवाली स्त्रियां 'रजियत्री<sup>3</sup>' फहलाती थी। सुई का काम भी उस समय में होता था। वेदों की संहिता तथा ब्राह्मण प्रंथों में सुई का नाम 'सूची " श्रौर 'वेशी " मिलता है । तैत्ति-रीय ब्राह्मण में सुई तीन प्रकार की अर्थात् लोहे, चांदी श्रौर सोने की होना वतलाया है $^{\varepsilon}$ । केंची को 'भुरिज" कहते थे। 'सुश्रुतसंहिता' में ''सीन्येत् सूद्मेण सूत्रेण'' (वारीक डोरे से सीना ) लिखा मिलता है। रेशमी चुगे को 'तार्प्य' श्रीर ऊनी करते को 'शामल'' कहते थे। 'द्रापि '' भी एक प्रकार का सिया हुआ वस्त्र था, जिसके विषय में सायण लिखता है कि वह युद्ध के समय पहना जाता था। सिर पर वांधने के वस्त्र को उप्णीष '' (पगड़ी या साफ़ा) कहते थे। स्त्रियो का मामूली वस्त्र श्रंतरीय श्रशीत साड़ी जो आधी पहनी और आधी ओढ़ी जाती थी और वाहर जाने के समय उसपर उत्तरीय (दुपट्टा) रहता था। स्त्रियां नाचने के समय लहंगे जैसा ज़री के काम का वस्त्र पहनती थी, जिसका नाम 'पेशस्त्र' था; शायद श्राजकल का पिशवाज इसीका श्रपश्चेश हो। ऐसे वस्त्रों को बनाने-

```
(१) ऋग्वेद (७। ६६। ३)। तैत्तिरीय संहिता (२।३।१।४)
(२) वाजसनेयी संहिता (१६। ८३)
(३) वही (३०।१२)। तैत्तिरीय ब्राह्मण् (३।४।७।१)
(४) ऋग्वेद (२।३२।४)। वाजसनेयी संहिता (२३।३३)
(६) तैत्तिरीय ब्राह्मण् (३।६।६)
(७) ऋग्वेद (६।४।१६)
(८) अधर्वेद (१८।४।१६)
(६) जैमिनीय उपनिपद् ब्राह्मण् (१।३८।४)
(१०) ऋग्वेद (१।२४।१३)
(११) ऐतरेय ब्राह्मण् (६।१)। शतपथ ब्राह्मण् (३।३।२।३)।
प्रथवेवेद (१४।२।१)
```

રૂ

वाली स्त्रियां 'पेशस्कारी'' कहलाती थी। स्त्रियों के पहनने के लहंगे विसे वस्त्र को, जो नाड़े से कसा जाता था, 'नीवि के कहते थे। विवाह के समय जामे जैसा वस्त्र जो वर पहनता था जिसको 'वाधूय" कहते थे। यह प्रथा त्राज्ञ तक भी कुछ रूपातर के साथ राजपूताने की वहुतसी जातियों में प्रचलित है। वस्त्र के नीचे लगनेवाली भालरी या गोट का नाम 'त्प'" था। ये सब वैदिक काल के वस्त्रों आदि के नाम हैं। सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के अतिरिक्त वृद्ध और पौधों के रेशों के वस्त्र भी वनते थे, जो 'वल्कल' कहलाते थे। महाभारत, रामायण आदि में इनका वर्णन मिलता है। ये वस्त्र वहुधा तपस्त्री तथा उनकी स्त्रियां पहना करती थीं। सीता ने भी वनवास के समय वल्कल ही धारण किये थे। समय के साथ पोशाक में परिवर्तन होता ही रहता है। पाटलीपुत्र के राजा उदयन की मृर्ति मिली है, जिसके वदन पर मिरज़ई है और उसकी कंठी पर बुनगट के काम का हाशिया है । गुतों

## (१) वाजसनेयी संहिता (३०।६)

- ( ६) स्रथर्ववेद ( = । २ । १६ )
- (४) ऋग्वेद (१०। ८४। ३४)
- (१) तैतिरीय संहिता (१। ८। १। १)
- (६) ना॰ प्र॰ पत्रिका, भा॰ १, ए० ४७ झीर उक्र मूर्ति के फोटो।

<sup>(</sup>२) मथुरा के कंकालीटीले से मिली हुई वि० सं० की पहली शताब्दी के स्रासपास के लेखवाली शिला पर एक राणी श्रोर उसकी दासियों के चित्र खुदे हुए हैं। राणी लहंगा पहने श्रोर उपर उत्तरीय धारण किये हुए हैं (स्मिथ, मथुरा ऐटिकिटीज़, प्लेट १४)। उसी पुस्तक में एक जैनमूर्ति के नीचे दो श्रावक श्रोर तीन श्राविकाश्रों की खड़ी मूर्तियां है। ये तीनो श्रियां लहंगे पहने हुई है (प्लेट मर)। उसी पुस्तक में हाथ में डंडा लिए बैल पर बैठे एक पुरुप का चित्र है, जो कमर तक करता या श्रंगरखा पहने हुए है (प्लेट १०२)। ये उदाहरण राजपूताने के ही समम्मने चाहियं। श्रजटा की गुफा में बच्चे को गोद में लिये हुए एक खी का सुन्दर चित्र बना है, जिसमें वह खी कमर से नीचे तक श्राधी बांहवाली सुन्दर छीट की श्रंगियां पहने हुए है (स्मिथ; श्रॉक्सफर्ड हिस्टरी श्रॉव् इंडिया, ए० १४६ पर दिया हुश्रा चित्र)। इससे स्पष्ट है कि दिश्य में भी सिये हुए वस्न पहने जाते थे।

के सिक्कों पर राजा सिये हुए वस्त्र पहने खड़ा दीख पड़ता है।

राजपूताने में पुरुषों की पुरानी मामूली पोशाक धोती, दुपट्टा श्रौर पगड़ी थी। शीतकाल में सिये हुए ऊनी वस्त्रों का उपयोग भी होता था। उत्सव श्रौर राजद्रवारों के समय की पोशाक रेशमी ज़री के काम की भी होती थी। कृषिकार या साधारण स्थित के लोग घुटनों या उनसे नीचे तक की कच्छ या कछनी भी पहना करते थे, जिसके चिह्न श्रव तक कही कही विद्यमान हैं। स्त्रियों की पोशाक विशेषतः साड़ी या नीचे लहंगा श्रौर ऊपर साड़ी होती थी। प्राचीन काल में स्त्रियों के स्तन या तो खुले रहते थे या उनपर कपड़े की पट्टी बांधी जाती थी, परन्तु राजपूताने की स्त्रियों में 'कंचुलिका' (कांचली) पहनने का रिवाज भी पुराना है।

राजपूताने के लोगों की वर्त्तमान पोशाक विशेषकर पगड़ी, श्रंगरखा धोती या पजामा है। बहुतसे लोग पगड़ी के स्थान में साफा या टोपी भी काम में लाते हैं। कोई कोई श्रंग्रेज़ी ढंग से कोट, पतलून या ब्रीचीज़ श्रौर श्रंग्रेज़ी टोप भी धारण करते हैं। स्त्रियों की पोशाक प्रायः साड़ी, लहंगा श्रौर कांचली है, परन्तु श्रब शहर की स्त्रियों में कमीज़ श्रौर जाकेट पहनने की चाल बढ़ती जाती है।

राजपूताने में प्राचीन काल में शिक्ता की वही पद्धति प्रचलित थी जो भारत के अन्य विभागों में थी, परन्तु इस प्रदेश में कोई ऐसी नदी नहीं है, शिक्ता जो वर्ष भर निरन्तर वहा करती हो। ऐसी दशा में यहां अन्य प्रदेशों के समान नदियों के तट पर वने हुए ऋषियों के आश्रमों में विद्या-धियों का पठनपाठन होता रहा हो ऐसा नहीं पाया जाता। संभव है कि यहां राजाओं की ओर से स्थापित पाठशालाओं में एवं विद्वानों के घर पर ही विद्याभ्यास होता हो। प्राचीन शैली से बालकों को अन्तरवोध, लिखने पढ़ने तथा सामान्य गणित का वोध हो जाने के पीछे ज्याकरण के लिए पाणिनि की अष्टाध्यायी कंठ कराई जाती थी। ज्याकरण का ज्ञान हो जाने

<sup>(</sup>१) जॉन् ऐलन्, कॉइन्स श्रॉव् दी गुप्त डाइनेस्टीज़, प्लेट १-४।

पर विद्यार्थी को वेद, वेदांग, दर्शनशास्त्र, न्याय, ज्योतिष, ऋर्थशास्त्र, वैद्यक श्रादि शास्त्र उसकी रुचि के श्रनुसार पढ़ाये जाते श्रौर उनकी शिला संस्कृत में ही दी जाती थी। जैन श्रीर घोद्धों के धर्मग्रन्थ प्राकृत श्रर्थात प्रचलित (लौकिक) भाषा में लिखे हुए होने के कारण उनके उपाश्रय ( उपासरों ) तथा मठो मे प्राकृत की पढ़ाई भी होती थी, परन्तु विशेष ज्ञान संपादन करनेवाले जैन श्रौर वौद्ध विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का पठन श्रनिवार्य था, क्योंकि काव्य, नाटक, तर्क श्रादि श्रनेक विषयों के ग्रंथों की रचना संस्कृत में ही हुई थी।इसी तरह नाटक श्रादि की रुचिवाले संस्कृत के विद्यार्थियों को प्राकृत भी पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि नाटकों में विदूषक, स्त्रियों तथा छोटे दर्जे के पात्रो की भाषा प्राकृत होने का नियम था। राज-पुत्रों की शिक्ता कभी अन्य विद्यार्थियों के साथ उक्त पाठशालाओं में और कभी नगरों के बाहर उनके लिए स्थापित किये हुए खतंत्र विद्यालयों में होती थी। उनको शास्त्रविद्या के साथ-साथ शस्त्रविद्या, श्रर्थशास्त्र तथा अश्वारोहण, गजारोहण आदि विषयो का ज्ञान संपादन कराया जाता था। ब्राह्मणों के समान चित्रिय, वैश्य, कायस्थ श्रादि जातियों में भी संस्कृत के श्रच्छे-श्रच्छे विद्वान् यहां हुए हैं,जिनके थोड़े से उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं। 'ब्राह्मस्फ्रटसिद्धान्त' नामक ज्योतिष के ग्रन्थ का रचयिता प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त, जिसने शक संवत् ४४० (वि० सं० ६८४=ई० स० ६२८) में श्रपने ग्रंथ की रचना की, भीनमाल (जोधपुर राज्य ) का निवासी था । 'शिशु-पालवध महाकाव्य' का कर्त्ता सुप्रसिद्ध माघ किव भी उसी नगर का रहने-वाला था। 'हरकेलिनाटक' का प्रणेता वित्रहराज (वीसलदेव चौथा) अजमेर का चौहान राजा था, जिसकी स्थापित की हुई संस्कृत पाठशाला के भवन को तोड़कर मुसलमानों ने उसकें स्थान पर अजमेर में 'ढाई दिन का भोंपड़ा' बनवाया। 'पार्थपराकमव्यायोग' का कर्त्ता प्रल्हादनदेव श्राबू के परमार राजा धारावर्ष का छोटा भाई था। जालोर (जोधपुर राज्य) के चौहान राजा उदयसिंह के वैश्य मंत्री यशोवीर को 'कीर्तिकौमुदी' के रचियता गुर्जरेश्वरपुरोहित सोमेश्वरदेव ने कालिदास से भी वदकर (?)

यतलाया है'। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने कई नाटक श्रौर संगीत के ग्रंथ रचे एवं चंडीशतक, गीतगोविन्द श्रौर संगीतरत्नाकर पर टीकाएं की थी। 'धर्मामृतशास्त्र' श्रादि श्रनेक जैन-ग्रंथों का रचिता वधेरवाल वैश्य श्राशाधर मंडलकर' (मांडलगढ़, उदयपुर राज्य) का निवासी था। श्रनेक शिलालेखों के रचिता कायस्थ भी पाये जाते हैं । राजपूताने से मिले हुए प्राचीन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि यहां कई श्रच्छे श्रच्छे विद्वान हो गये। यहां विद्या पढ़ाने के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं ली जाती थी, इतना ही नहीं, वरन निर्धन विद्यार्थियों को भोजन तथा वस्त्र तक भी गुरु या पाठशाला की तरफ़ से दिये जाते थे।

मुसलमानों के राजपूताने पर हमले होने तथा उनके साथ यहां के राजाओं की लड़ाइयां छिड़ने के समय से यहां पठनपाठन की दशा दिन दिन विगड़ती ही गई और चित्रय राजाओं तथा अन्य जातियों में प्राचीन शिचा-प्रणाली का हास होता गया। मुसलमानों के राज्यसमय में उनकी राजभाषा फ़ारसी होने के कारण यहां फ़ारसी की पढ़ाई भी कही कही प्रारम्भ हुई,

- (१) न माघः श्लाष्यते कैश्चिन्नामिनन्दोभिनन्दाते । निष्कलः कालिदासोपि यशोवीरस्य संनिधौ ॥
  - कीर्त्तिकामुदी, सर्ग १, स्रो॰ २६।
- (२) श्रीमानस्ति सपादंताच्चविषयः शाकंभरीभूषण्— स्तत्र श्रीरितधाममंडलकरं नामास्ति दुर्गे महत्। श्रीरत्न्यामुदपादि तत्र विमलब्याघ्रेरवालान्वया— ब्ब्रीसल्लाच्चणतो जिनेंद्रसमयश्रद्धालुराशाधरः॥

धर्मामृतशास्त्र के श्रंत की प्रशस्ति, श्लो॰ १।

(३) इमां प्रशस्ति नरसिघनामा चक्रे बुधो गौडमुखाञ्जभानुः। कायस्थवशे स्वगुग्गीघसंपदानंदिताशेषविदग्धलोकः॥

श्रांसवाड़ा राज्य के अर्थूणा नामक प्राचीन नगर से मिली हुई परमार राजा चामुंदराज के समय की प्रशस्ति, श्लो॰ ३७। क्योंकि यहां के राजाओं का संबंध शाही दरवार के साथ होने से उनकों पत्रव्यवहार फ़ारसी में करना पड़ता था। विशेषकर कायस्थों ने प्रथम संस्कृत पढ़ना छोड़ फ़ारसी पढ़ना आरंभ किया।

राजपूताने के साथ श्रंग्रेज़ों का सम्बन्ध होने के पूर्व यहां पर विद्या का प्रचार बहुत ही कम रह गया था। गांवों मे पढ़ाई का प्रबन्ध कुछ भी न था। नगरो में मामूली पढ़ाई जैन यतिया के उपासरों मे ही हुआ करती, जहां बाराचरी, पट्टीपहाड़े तथा कुछ हिसाव पढ़ाने के पीछे 'सिद्धो' ( 'कातंत्र-व्याकरण' का प्रारम्भिक संधिप्रकरण ) श्रौर 'चाणक्य नीति' के श्लोक श्रशुद्ध रटाये जाते, जिनका श्राशय विद्यार्थी कुछ भी नही समभते थे। ब्राह्मण लोग 'सारस्वत व्याकरण,' कुछ ज्योतिष तथा भागवत श्रादि पुराण पढ़कर जन्मपत्र, एवं वर्षफल वनाते श्रौर कथावाचक का काम चलाते थे। उस, समय छापे का प्रचार न,होने से धर्मशास्त्र, पुराण, वेद ्रश्रादि की पुस्तकों का मिलना कठिन था। महाजन लोग श्रज्ञरों का बोध ्होने श्रीर श्रपने मामूली हिसाव तथा व्याजवट्टा सीख जाने को ही काफ़ी समभते थे। संयुक्ताच्चर तथा स्वरों की मात्रात्रों का तो उनको कुछ भी क्षान नहीं होता था । वे या तो व्यंजनों को स्वरों की मात्राओं के बिना ही लिखते या विना श्रावश्यकता के कोई भी मात्रा चाहे जहां लगा देते, जिससे उनकी लिखावट 'केवळा' (केवल श्रक्तर-संकेतवाली) कही जाती थी। इसीसे उसमे "काकाजी अजमेर गया" के स्थान में 'काकाजी आज मर गया' पढ़े जाने की लोकोक्ति श्रव तक प्रसिद्ध है। उनकी १०० वर्ष पूर्व की बहियां इसी तरह लिखी मिलती हैं, जिनको पढ़कर ठीक ठीक अर्थ निका-लना कठिन काम है। राजकीय कर्मचारी कुछ ग्रुद्ध हिन्दी लिखना श्रवश्य जानते थे, जैसा कि उनके लिखे हुए तीन सौ वर्ष पूर्व तक के पत्रों से विदित होता है, परन्तु उन लोगां को भी हस्व, दीर्घ एवं संयुक्ताचरों का ज्ञान नहीं होता था। राजपूतों में चड़े घरानों के लोग लिखना पढ़ना कुछ सीखते थे। उनमे तथा कितने एक ब्राह्मणे श्रादि मे बजभाषा की कविता पढ़ने श्रीर बनाने का शोक्त श्रवश्य रहा, यही कारण है कि पहले की बनी

हुई कविता की श्रनेक पुस्तकें यहां मिलती हैं। उर्दू श्रौर फ़ारसी की पढ़ाई कहीं-कहीं मौलवियों के मक्तवों में हुआ करती थी, और विशेषकर मुसलमान एवं कुछ राजकीय सेवा करनेवाले श्रहलकार लोग ही उसमें श्रम करते थे। श्रव तो श्रंग्रेज़ी राज्य के प्रभाव से नये ढंग की एवं श्रंग्रेज़ी की पढ़ाई सारे देश में होने लगी है। श्रजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चीकानेर, श्रलवर, पिलानी, व्यावर श्रौर कोटे मे कॉलेज वन गये हैं। हाई स्कूल तथा मिड्ल श्रौर प्रारम्भिक शिचा की पाठशालाएं तो कई चल रही हैं श्रीर कई राज्यों तथा श्रजमैर के इलाक़े में लड़कियों की प्रारम्भिक एवं उच शिचा भी होती है। उच्च कोटि की विद्या के लिए जयपुर राज्य सर्वोपिर है। र्चहां के स्वर्गवासी विद्याप्रेमी महाराजा रामसिंह ने अपने राज्य में अंग्रेज़ी, हिन्दी, उर्दू एवं संस्कृत की पढ़ाई का उत्तम प्रवन्ध किया। संस्कृत की श्राचार्य परीचा तक का श्रध्ययन केवल जयपुर में ही होता है। उक्क महाराजा ने विद्या के साथ कलाकौशल का प्रचार भी अपनी प्रजा में करने के लिए जयपुर में एक श्रच्छा श्रार्टस्कूल (कलाभवन) खोला। प्रारम्भिक श्रीर माध्यमिक शिद्धा के लिए राजपूताने में भालावाड़ राज्य सर्वोपिर है। श्रामदनी के हिसाव से देखा जाय तो उस राज्य के समान विद्याविभाग में खर्च करनेवाला दूसरा कोई राज्य नहीं है, जिसका एकमात्र कारण वहाँ के भूतपूर्व नरेश महाराजराणा सर भवानीसिंह का विद्यानुराग ही था।

राजपूताने की प्राचीन राजकीय भाषा संस्कृत थी। विद्वान लोग अपने प्रन्थों की रचना उसी भाषा में करते और यहां के प्राचीन दानपत्र भाषा तथा शिलालेख भी बहुधा उसी भाषा में मिलते हैं, तो भी जनसाधारण की भाषा प्राकृत थी। मौर्यवंशी राजा अशोक का मगध के संघर के नाम का शिला पर खुदा हुआ आदेश जयपुर राज्य के वैराट (१ भाभू) नगर से मिला है, जो उस समय की प्राकृत में ही है। प्राकृत के रूपान्तर से 'अपअंश' भाषा वनी, जिससे हिन्दी, गुजराती तथा राजपूताने की भाषाओं की उत्पत्ति हुई। उस भाषा का प्राचीन साहित्य वि० सं० की नवी शताब्दी के आसपास से मिलता है। चारण, भाट आदि लोग सर्वन

साधारण के लिए श्रपनी कविता पीछे से उसी भाषा के कुछ परिवर्तित रूप में करते रहे, जिसको यहां 'डिंगल' कहते हैं। वि० सं० की १४ वीं शतान्दी के श्रासपास से यहां वजभाषा में भी कविता वनने लग गई थी। वर्त्तमान समय में यहां वोली जानेवाली भाषाश्रों को श्राधुनिक लेखक 'राजस्थानी' कहते हैं, जो वास्तव में पुरानी हिन्दी का ही रूपान्तर है।

यदि राजपूताने के भिन्न-भिन्न भागों की भाषाओं के सूदम विभाग किये जाय तो उनकी संख्या श्रमुमान सौ तक पहुंच जाय, परन्तु हम उनको निम्नलिखित मुख्य सात विभागों में ही विभक्त करते हैं—

- (१) मारवाड़ी—श्रजमेर मेरवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, वीकानेर श्रौर शेखावाटी में बोली जाती है।
  - (२) मेवाड़ी-मेवाड़ के मुख्य हिस्से की भाषा।
- (३) वागड़ी—डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ के दित्तिणी श्रीर दितिण पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश (भोमट) तथा सिरोही राज्य के पश्चिमी पहाड़ी विभाग में बोली जाती है। इस भाषा का गुजराती से विशेष सम्बन्ध है।
  - ( ४ ) ढूंढाड़ी—जयपुर राज्य के श्रधिकतर भाग की भाषा है।
- (४) हाड़ोती (खैराड़ी)—वृंदी, कोटा, शाहपुरा श्रौर मेवाड़ के पूर्वी हिस्से में बोली जाती है।
  - (६) मेवाती-श्रलवर के मेवात प्रदेश की भाषा।
- (७) व्रजभाषा—श्रलवर राज्य के पूर्वी हिस्से, भरतपुर, धौलपुर श्रीर करौली में बोली जाती है।

राजपूताने की प्राचीन लिपि ब्राह्मी थी। राजपूताना म्यूज़ियम् (अजमेर) में सुरिच्तित बलीं गांव का शिलालेख जो बीर संवत् प्रथ का है, लिपि जयपुर राज्य से मिले हुए अशोक के दो लेख, तथा वि॰ सं॰ पूर्व की दूसरी शताब्दी के मध्यमिका नगरी (मेवाड़) से प्राप्त दो शिलालेख इसी लिपि के हैं। इसी लिपि मे परिवर्त्तन होते होते गुप्तों के समय में जो लिपि प्रचलित हुई उसका नाम गुप्त लिपि हुआ। उसमे परिवर्तन होकर कुटिल लिपि बनी, जिसको केवल चित्रकारी की पूरी निपुणता रखनेवाले

ही सुन्दरता के साथ लिख सकते थे, क्योंकि उसमें विशेषकर स्वरों की मात्राओं में चित्रकला की श्रावश्यकता रहती थी। उस लिपि के उदाहरणों में वंस-खेड़ा से मिले हुए राजा हर्ष के हर्ष-संवत् २२ (वि० सं० ६८४-६=ई० स० ६२८-६) के दानपत्र के श्रंत में खुदे हुए राजा के हस्ताचर<sup>9</sup>, वि० सं० ७१८ ( ई० स० ६६१ ) का मेवाड़ के राजा श्रपराजित का शिलालेख<sup>२</sup>, वि० सं० ७४६ ( ई० स० ६८६ ) का भालरापाटन से मिला हुआ राजा दुर्गगए का शिलालेख तथा कोटे से कुछ ही मील दूर कणस्वा (करवाश्रम) के मेंदिर में लगा हुन्रा वि० सं० ७६५ ( ई० स० ७३८ ) का राजा शिवगण का शिलालेख<sup>3</sup> उत्तेखनीय हैं। वि० सं० की १० वी शताब्दी के श्रासपास से उक्त लिपि से नागरी लिपि वनने लगी, जो अब प्रचलित है। मुगलों के समय में यहां के कितने एक राज्यों के दफ्तरों में फ़ारसी लिपि का भी प्रवेश हुन्त्रा, किन्तु प्रजा की जानकारी के सम्बन्ध की लिखा पढ़ी बहुधा नागरी लिपि में ही होती रही। केवल जयपुर के राजाओं के समय के कुछ शिलालेख तथा पट्टे श्रादि ऐसे देखने में श्राये, जो फ़ारसी एवं नागरी दोनों लिपियों में लिखे हुए हैं। पीछे से कहीं कही फ़ारसी लिपि में भी लिखा-पढ़ी होती थी, परन्त प्रजा में तो नागरी का ही प्रचार रहा। इस समय जयपुर, धौलपुर, टोक श्रौर श्रजमेर-मेरवाड़े की श्रदालती लिपि फ़ारसी है, वाकी सर्वत्र नागरी का ही प्रचार है । श्रंलवर श्रौर क्तालावाङ की श्रदा-लतो में शुद्ध नागरी श्रौर श्रन्य राज्यों में घसीट नागरी लिखी जाती है।

प्राचीन काल मे भारतवर्ष अपने शिल्प के अनुपम सींद्र्य, भव्यता एवं स्थायित्व के लिए विख्यात था। अशोक के विशाल स्तम्भ, उनपर की शिल्प ंचमकीली पॉलिश, उनके सिंहादि आकृतियोवाले सिरे, एवं सांची और भर्हत आदि के स्त्प, अनुपम सींद्र्य को प्रकट करनेवाले गांधार और मथुरा शैली की तक्तण-कला के भिन्न-भिन्न भग्नावशेष, पहाड़ो

<sup>(-</sup>१) ए० इं०, जि० ४, पृ० २१० के पास का प्लेट।

<sup>(</sup>२) ए॰ इं॰, जि॰ ४, प्र॰ ३० के पास की प्लेट।

<sup>(</sup>३) इं०-पं, जि० १६, प्र० श्य के पास का प्लेट।

को काट-छांटकर बनाई हुई कालीं श्रादि की श्रनेक भव्य गुफ़ाएं, श्रनेक प्राचीन मंदिर तथा मूर्तियां श्रादि शिल्पकला के श्रनुपम नमूने—जो विध-मियों के द्वारा नष्ट होने से बच गये या टूटी-फूटी दशा में मिले हैं—उनके निर्माताश्रों के श्रसाधारण शिल्पक्षान, कार्यकुशलता श्रीर खुदाई के काम में सुन्दरता एवं वारीकी लाने के श्रद्भुत हस्तकौशल का परिचय देकर शिल्प के धुरन्धर ज्ञाताश्रों को मुग्ध किये विना नहीं रहते।

जब से राजपूताने पर मुसलमानो के हमले होने लगे तभी से वे समय-समय पर धर्म-द्वेष के कारण यहां के सुन्दर मंदिरों आदि को नष्ट करते रहे, इसलिए १२०० वर्ष से अधिक पूर्व के शिल्प के उत्तम नमूने यहां विरले ही रह गये हैं, तिसपर भी इस देश मे कई भव्य प्रासाद श्रादि श्रव तक ऐसे विद्यमान हैं. जिनकी बनावट श्रौर सुन्दरता को देखने से पाया जाता है कि प्राचीन काल में यहां भी भारत के समान तज्ञ एकला बहुत उन्नत दशा में थी। महस्रद ग्रज्जनवी जैसा कट्टर विधर्मी मथुरा के मंदिरों की प्रशंसा किये बिना न रह सका। उसने अपने ग्रज़नी के हाकिम को लिखा कि-"यहां ( मथुरा मे ) असंख्य मंदिरो के अतिरिक्त १००० प्रासाद मुसल-मानों के ईमान के सहश हढ़ हैं। उनमें से कई तो संगमरमर के वने हुए हैं, जिनके बनाने मे करोड़ो दीनार खर्च हुए होंगे। ऐसी इमारतें यदि २००वर्ष लगे तो भी नहीं वन सकती "। वाड़ोली (मेवाड़) के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर की तत्त्रणकला की प्रशंसा करते हुए कर्नल टॉड ने लिखा है कि ''उसकी विचित्र श्रौर भव्य वनावट का यथावत् वर्णन करना लेखनी की शक्ति के बाहर है। यहां मानो हुनर का खज़ाना खाली कर दिया गया है। उसके स्तम्भ, छतें श्रौर शिखर का एक एक पत्थर छोटे से मंदिर का दृश्य उप-स्थित करता है। प्रत्येक स्तम्भ पर खुदाई का काम इतना सुन्दर श्रौर ऐसी वारीकी के साथ किया गया है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। यह मंदिर सैकड़ों वर्षों का पुराना होने पर भी श्रव तक श्रच्छी दशा मे खड़ा है "

<sup>(</sup>१) विगः फ़िरिश्ताः जिल्द १, ५० ४५-४६।

<sup>(</sup>२) टॉड; राज॰; जि॰ ३, पृ॰ १७४२-४३ ( ब्रॉक्सफर्ड संस्करण )। इस

मंत्री चिमलशाह श्रीर वस्तुपाल के वनवाये हुए श्राबू पर के मंदिर भी श्रमुपम हैं। कर्नल टॉड ने, श्रपनी 'ट्रैवल्स इन् वेस्टर्न इंडिया' नाम की पुस्तक में विमलशाह के मंदिर के विषय में लिखा है कि "हिन्दुस्तान भर में यह मंदिर सर्वोत्तम है श्रीर ताजमहल के सिवा कोई दूसरी इमारत इसकी समता नहीं कर सकती"। वस्तुपाल के मंदिर के सम्वन्ध में भारतीय शिल्प के प्रसिद्ध द्वाता मि॰ फर्गुसन ने 'पिक्चर्स इलस्ट्रेशंस् श्रॉट् एन्श्यंट श्रार्किटेक्चर इन् हिन्दुस्तान' नामक पुस्तक में लिखा है कि ''इस मंदिर में, जो संगमरमर का वना हुआ है, श्रत्यन्त परिश्रम सहन करनेवाली हिन्दुओं की टांकी से फ़ीते जैसी वारीकी के साथ ऐसी मनोहर श्राकृतियां वनाई गई हैं कि उनकी नक़ल काग़ज़ पर बनाने में कितने ही समय तथा परिश्रम से भी में सफल नहीं हो सका"। ऐसे ही महाराणा क़ंभा का चित्तोड़ का कीर्तिस्तम्भ एवं वहां का जैनस्तम्भ, श्रावू के नीचे की चंद्रावती श्रीर भाल-रापाटन के मंदिरों के भग्नावशेष, तथा नागदा (मेवाड़) के मंदिर भी अनुपम शिल्पज्ञान, कौशल, प्राकृतिक सौंद्ये तथा दश्यो का पूर्ण परिचय श्रौर श्रपने वनानेवालों के काम में विचित्रता एवं कोमलता लाने की श्रसाधारण योग्यता प्रकट करते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु ये भव्य प्रासाद परम तपस्वी की भांति खड़े रद्दकर सूर्य का तीच्ण ताप, पवन का प्रचंड वेग श्रीर पावस की मूसलधार वृष्टियों को सहते हुए श्राज भी श्रपना मस्तक ऊंचा किये, श्रटल रूप में ध्यानावस्थित खड़े, दर्शकों की बुद्धि को चिकत कर देते हैं। इन थोड़े से उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त राजपूताने में कलाकाशल के उज्ज्वल उदाहरणरूप और भी अनेक स्थान विद्यमान हैं, जिनका वर्णन हम श्रागे यथाप्रसंग करेगे। इसी तरह मुसलमानों के इस देश पर श्रिधिकार करने के पूर्व की सुन्दर खंडित मूर्तियां जो मथुरा, कामां ( भरतपुर राज्य ), राजोरगढ़ ( श्रलवर राज्य ), हर्षनाथ के मंदिर ( जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रदेश मे ), हाथमो ( जोधपुर राज्य ), बघेरा

मंदिर की कारीगरी के लिए देखों उसी पुस्तक में ए॰ १७४२ से १७६० तक दिये हुए चित्र।

( श्रुजमेर ज़िला ), नागदा, धौड़, वाड़ोली, मैनाल ( चारों उदयपुर राज्य में ), वड़ौदा ( इंगरपुर राज्य की पुरानी राजधानी ), तलवाड़ा ( वांसवाड़ा राज्य ) श्रादि कई स्थानों से मिली हैं। उनको देखने से यही प्रतीत होता है कि मानो कारीगर ने उनमें जान ही डाल दी हो। मुसलमानों का इस देश पर श्रिधकार होने के पीछे तच्चणकला में क्रमश: भद्दापन श्राता गया।

पाषाण की शिल्पकला के समान ही सोने, चांदी, पीतल श्रादि की ठोस या पोली प्राचीन मूर्तियां एवं लोहे के त्रिश्ल, स्तंभ श्रादि, जो पुराने मिल श्राते हैं, शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। दिल्ली का लोहस्तंभ—जिसको 'कीली' या 'लोह की लाट' कहते हैं श्रीर जो वि० सं० की पांचवी शताब्दी मे राजपूताने पर भी राज करनेवाले राजा चन्द्र (गुप्तवंशी चंद्रगुप्त द्वितीय) ने विष्णुपद नाम की पहाड़ी पर विष्णु के ध्वज (गरुड़ध्वज) के निमित्त वनवाकर खड़ा कराया था—इतना सुन्दर, विशाल श्रीर श्रनुपम है कि इस वीसवी शताब्दी मे भी दुनियां भर का वड़े-से-चड़ा कोई भी लोहे का कारखाना ऐसा स्तम्भ घड़कर या ढालकर नहीं वना सकता।

शहाबुद्दीन गौरी ने जब श्रजमेर पर श्रधिकार किया उस समय तक तो राजपूताने में शिल्प के काम प्राचीन हिन्दू शैली के ही वनते थे, परन्तु पीछे से मुसलमानो के बनवाये हुए मसजिद श्रादि स्थानों में मुसलमानी (सारसेनिक्) शैली का मिश्रण होने लगा। यह मिश्रण सब से पहले श्रजमेर की 'ढाई दिन का भोण्ड़ा' नाम की मसजिद मे, जो वि० सं० १२४६ से १२७० (ई० स० ११६६ से १२१३) तक चौदह वर्षों में वनी थी, पाया जाता है। इसकी पश्चिम की श्रोर की दीवार में बने हुए संगमरमर के इमामगाह के महराब में, तथा पूर्व की तरफ़ की सात महराबवाली दीवार में जहां मध्य के वड़े महराब के किनारों पर कुरान की श्रायतें, कूफ़ी लिपि के लेख श्रीर श्रन्यत्र सुन्दर खुदाई का काम है—मुसलमानी शैली पाई जाती है। इन श्रंशों को छोड़कर बाक़ी का बहुधा सारा काम हिन्दू शैली का है, जिसमे हिन्दुश्रों के मंदिरों के स्तंम, गुंबज श्रादि ज्यों-के-त्यो लगाये गये हैं। श्रजमेर के 'मेगज़ीन' नामक स्थान के मध्य में पीले पत्थर का सुन्दर

ावन, जो वादशाह श्रकचर ने वनवाया था, वहुधा हिन्दू शैली का ही है। इसकी दीवारों की ताकों श्रादि में मुसलमानी शैली का मिश्रण है। वि० सं० की १७ वी शताब्दी के श्रासपास के वने हुए यहां के राजाश्रों के महलों तथा नगरों में रहनेवाले श्रीमंतों की हवेलियों श्रादि में भी कही-कही मुसल-मानी शैली का कुछ मिश्रण पाया जाता है।

राजपूताने का सम्वन्ध श्रग्रेज़ों के साथ होने के पीछे यहां पर जो ईसाइयों के गिरजे वने वे श्रंग्रेज़ी शैली के हैं। श्रव तो राजाश्रों के महलो तथा श्रीमंतों के वंगलों श्रादि में श्रंग्रेज़ी शैली भी प्रवेश होने लगी है।

शिल्प के समान चित्रकला भी प्राचीन भारत में बहुत बढ़ी चढ़ी थी।

मिस्टर ई० बी० हैवेल ने, जो भारतीय तच्च श्रोर चित्रकला का श्रसाधारण

चित्रकला झाता था, श्रपनी पुस्तक 'इंडियन स्कल्पचर्स ऐंड पोर्टेग्ज़'
(भारतीय तच्च श्रोर चित्रकला) में लिखा है कि "वन श्रोर वृत्तावली में बहुते हुए पवन, प्रकृति देवी के बनाए हुए हिमालय के जलप्रपात, उदयास्त होते हुए सूर्यविव की शक्ति श्रोर सोंद्य, मध्याह के चमकते हुए प्रकाश श्रोर उप्णता, पूर्वी देशो की निर्मल चांदनी रातो, पावस ऋतु में छाये हुए घटाटोप बादलो, श्रांधियों की प्रचडता, विजली की चमक, वादल की गरज तथा प्राणप्रद वर्षाकाल की श्रानन्दवर्धक वृंदों के दृश्यों को श्रपने चित्रों में श्रंकित करना हिंदू लोग भलीभांति जानते थे""।

उसने यह भी लिखा है कि "यूरोपियन चित्र ऐसे प्रतीत होते हैं मानों पंख कटे हुए हों क्योंकि वे लोग केवल पार्थिव सोंदर्य का चित्रण जानते थे। भारतीय चित्रकला श्रंतिर में ऊंचे उठे हुए दश्यों को नीचे पृथ्वी पर लाने के भाव श्रोर सोंदर्य को प्रकट करती है"। बड़े ही भावपूर्ण एवं श्रमुपम चित्र श्रमुमान १४०० वर्ष पूर्व के वने हुए श्रजंटा (हैदराबाद राज्य) की गुफाओं में श्रव तक विद्यमान है, श्रीर इतना समय बीतने पर भी उनके रंग की चमक-दमक श्राज भी वैसी ही चटकीली होने से बीसवी शताब्दी के यूरोपियन कला-कौशलधारी चित्रकार भी भारत के इन प्राचीन चित्रों के सम्मुख सिर भुकाते हैं।

यद्यपि राजपूताने मे अब तक इस कला को प्रकाशित करनेवाले इतने प्राचीन चित्र नहीं मिले तो भी अनुमान ४०० वर्ष पूर्व तक के बने हुए चित्रों के सौंदर्य को देखते हुए अनुमान हो सकता है कि यह कला भी पहले यहां अच्छी दशा मे थी।

राजपूताने मे प्राचीन चित्रों के संग्रह राजाओं, सरदारों तथा कई गृहस्थों के यहां विद्यमान हैं। उनमें विशेषकर श्रनेक देवी-देवताश्रों, राजात्रों, सरदारो, वीर एवं धनाढ्य पुरुषो, धर्माचार्यो, राजात्रों के दरवारीं, सवारियों, तुलादानो, राजमहलों, जलाशयों, उपवनों, रण्खेत की लड़ाइयों, शिकार के दृश्यों, पर्वतों की छुटाञ्चों, महाभारत, रामायण, भागवत श्रादि के कथाप्रसंगों, साहित्य शास्त्र के नायक-नायिकाश्रों, रसों, ऋतुश्रों, राग-रागिनियों आदि के चित्रण मुख्य हैं। ये चित्र बहुधा मोटे काग्रज़ों पर बने हुए मिलते हैं। राजाओं के यहां ऐसे संग्रह छूटे पत्रों की हस्तलिखित पुस्तकों के समान अपर नीचे लकड़ी की पाटियां रखकर कपड़े के वेष्टनों में बंधे रहते हैं, जिनको 'जोतदान' कहते हैं। ऐसे छटे चित्रों के श्रतिरिक्त कामशास्त्र या नायक-नायिका-भेद कें लिखित ग्रंथों, 'गीतगोविन्द' श्रादि पुस्तकों, श्रंगार रस स्रादि की वार्तास्रो एवं जैनधर्म की विविध कथास्रों की हस्तिलिखत पुस्तकों में भी प्रसंग-प्रसंग पर उनके भावसूचक सुन्दर चित्र मिलते हैं। ऐसे ही राजाओं के महलों, गृहस्थों की हवेलियों आदि में दीवारों पर तथा कई मंदिरों की छतों और गुंबजों में भी समय-समय के भिन्न-भिन्न चित्रांकण देखने में आते हैं। देशभेद के अनुसार चित्रशैली में भिन्नता पाई जाती है। राजपूताने में जो प्राचीन चित्र मिलते हैं, वे बहुधा यहां की अर्थात् राजपूत-शैली के हैं। आजकल कोई-कोई विद्वान् यह भी मानने लग गये हैं कि राजपूत-शैली के चित्रों पर मुग़ल-शैली का प्रभाव पड़ा है श्रीर राग-रागिनियों के चित्रों की कल्पना मुसलमानों की है, परन्तु वास्तव में वात इससे उल्टी ही है। अनेक देवी-देवताओं; विष्यु, शिव और

देवी के भिन्न-भिन्न श्रवतारों या रूपों, वेद, श्रग्नि, न्नृतु, श्रायुधं, ग्रह्रं, युग, प्रभात, मध्याह श्रादि समयविभागों तथा नचनों तक की मूर्तियों की कल्पना हिन्दुश्रों ने की, जिसके श्रनुसार उनकी मूर्तियां या चित्र भी वने। मुसलमानों में उनके धार्मिक सिद्धान्तों के श्रनुसार मूर्तियों एवं चित्रों का बनाना निषिद्ध था। यादशाह श्रकवर के धर्मसम्बन्धी विचार पलटे श्रीर उसने इस्लाम के स्थान पर 'दीन इलाही' नाम का नया धर्म श्रीर हिजरी सन् के बदले 'इलाही सन्' चलाने का प्रयत्न किया, तभी से मुग़ल शैली के चित्र यहां वनने लगे हैं। हिन्दुश्रों में तो चित्रकला बहुत प्राचीन काल से बड़ी उन्नति को पहुंच चुकी थी श्रीर न्मृतु, रस श्रादि के चित्र या मूर्तियां बनते' भी। ऐसी दशा मे चित्रण की राजपूत-शैली पर मुग़ल-शैली का प्रभाव पड़ना एवं राग-रागिनियों श्रादि के चित्रों की कल्पना मुसल-मानों की मानना श्रसंगत ही है।

राजपूताने के वने हुए पुराने चित्रों के रंग की चमक भी श्रव तक चैसी ही है कि मानों वे श्राज ही खींचे गये हों। श्रव तो यहां की चित्रकला पर यूरोप की चित्रकला का प्रभाव पड़ने लग गया है। जयपुर के कला-भवन (श्रार्ट स्कूल) में श्रन्य विषयों के श्रितिरिक्त चित्रकला भी सिखाई जाती है, परन्तु विशेषकर यूरोप की शैली से। राजपूताने में चित्रकला की शिक्षा का केवल यही एक स्थान है। जयपुर नगर श्रीर नाथद्वारा (मेवाड़)

<sup>(</sup>१) ऋतु श्रोर श्रायुधों की मूर्तियां चित्तोड़ पर के महाराणा कुंमकर्ण (कुंभा) के बनवाये हुए कीर्तिस्तंभ में खुदी हुई हैं श्रोर उनके ऊपर या नीचे उनके नाम भी खुदे हैं।

<sup>(</sup>२) नवग्रहों की मूर्तियां भारत के भिन्न-भिन्न विभागों में मिलती हैं श्रौर राजपूताना म्यूज़ियम् (श्रजमेर) में भी रक्ली हुई हैं।

<sup>(</sup>३) श्रजमेर के 'ढाई दिन के भोंपड़े' में खुदाई करते समय एक शिलाखंड मिला था जिसपर मूर्तियों की दो पंक्रिया बनी हैं। ऊपर की पंक्रि में कलि, प्रभात, प्रात, मध्याह, श्रपराह्ण श्रोर संध्या की मूर्तियां हैं श्रोर प्रत्येक मूर्ति के ऊपर उसका नाम खुदा हुश्रा है। नीचे की पंक्रि में मघा, पूर्वफालान, उत्तरफालान, हस्त, चित्र, स्वाति श्रोर विशाख की मूर्तियां हैं, जिनके नीचे उनके नाम खुदे हुए है।

श्रव भी श्रनेक भावपूर्ण चित्र बनकर देश-देशान्तरो मे जाते हैं।

यहां के चित्रों में काम आनेवाले सब प्रकार के रंग पहले यहीं चनते थे, परन्तु उनके बनाने में अम अधिक होने और यूरोप आदि के बने चनाये रंग, चाहे वे उतने स्थायी न हों, आसानी के साथ मिल जाने के कारण यहां के चित्रकार अब उन्हीं विदेशी रंगों का उपयोग करने लगे हैं, जिससे यहां की रंगसाज़ी का व्यवसाय भी अन्य व्यवसायों की भांति नष्ट हा गया।

यों तो प्राचीन भारत सब प्रकार की विद्या एवं कलाकौशल में बड़ी उन्नित कर ही चुका था, परन्तु संगीत-कला में तो इस देश ने सबसे सगीत श्रिधिक कौशल प्राप्त किया था। सामवेद का एक भाग गान है जो 'सामगान' नाम से प्रसिद्ध है और वैदिक यज्ञादि में प्रसंग-प्रसंग पर सामगान होता था। अर्वाचीन वैज्ञानिकों ने जिन-जिन वातों से संगीत का महत्त्व माना है वे सभी वैदिक काल में यहां विद्यमान थी। उस समय कई प्रकार की वीणा, कांक, वंसी, मृदंग आदि वाद्य काम में आते थे। वैदिक साहित्य में भिन्न-भिन्न प्रकार की वीणाओं के नाम 'वीणा', 'कांडवीणा' और 'कर्करी' आदि मिलते हैं। कांक को 'आघाटि'' या 'आघाटि' कहते थे और इस वाद्य का प्रयोग नृत्य के समय होता था'। वंसी के नाम 'तूणव''

<sup>(</sup>१) गीत (गाना), वार्च (वजाना) श्रीर नृत्य (नाचना) इन तीनो को संगीत कहते हैं। "गीतं वार्च तथा नृत्यं त्रय संगीतसुच्यते" (संगीतरत्नाकर, श्रध्याय १, श्रोक २१)

<sup>(</sup>२) तैत्तिरीय संहिता (६।१।४।१)। काठक संहिता (३४। १)

<sup>(</sup>३) काठक संहिता (३४। ४)

<sup>(</sup>४) ऋग्वेद (२। ४३।३)। श्रयर्ववेद (४। ३७।४)

<sup>(</sup>४) ऋग्वेद (१०। १४६। २)

<sup>(</sup>६) अप्रथर्ववेद (४। ३७। ४)

<sup>(</sup>७) ए. ए. मैकडॉनल थ्रोर ए. बी. कीथ, 'बेदिक इंडेक्स', जि॰ १, पृ०४३।

<sup>( = )</sup> तैत्तिरीय संहिता (६।१।४।१)। मैत्रायगी संहिता (३।६।=)

श्रीर 'नाड़ी'' मिलते हैं। मृदंग श्रादि चमड़े से मढ़े हुए वाद्य 'श्राडंवर'', 'दुंदुभि'', 'भूमिटुंदुभि'' इत्यादि नामो से प्रसिद्ध थे। श्राधुनिक वैज्ञानिकों का मत है कि भारतीय मृदंग श्रादि वाजे तक वैज्ञानिक सिद्धान्त पर वनाये जाते थे। पाश्चात्य विद्वानों का मानना है कि तार के वाद्यों का प्रचार उसी जाति में होना संभव है, जिसने संगीत में पूर्ण उन्निक कर ली हो। तंतुवाद्यों में वीणा सर्वोत्तम मानी गई है श्रीर वैदिक काल में यहां उसका वहुत प्रचार होना यही बतलाता है कि संगीतकला ने उस समय भी वड़ी उन्नित कर ली थी जब कि संसार की वड़ी-वड़ी जातियां सभ्यता के निकट भी नहीं यहुंचने पाई थी।

पेनी विल्सन लिखती है—"हिन्दुश्रो को इस बात का श्रिमान करना चाहिये कि उनकी संगीतलेखन-शैली (Notation) संसार भर में सबसे पुरानी है""। सर विलियम हंटर का कथन है कि "संगीत-लिपि (Notation) भारत से ही ईरान में, फिर श्ररव में श्रीर वहां से ई० स० की ११ वी शताब्दी में यूरोप में पहुंची "। यही मत प्रोफेसर वेवर का भी है"।

प्राचीन काल में भारत के राजा छाटि संगीत के ज्ञान को वहें गौरव का विषय समक्षते थे और अपनी संतान को इस कला की शिद्धा दिलाते थे। पांडव बनवास के पीछे एक वर्ष के छज्ञात-वास के लिए राजा विराट के यहां भेप बदलकर भिन्न-भिन्न नामो से सेवक बनकर रहे थे। उस समय छार्जुन ने अपने को बहुन्नला नामक नपुंसक प्रकट कर राजा विराट की

<sup>(</sup>१) ऋग्वेद (१०।१३५।७)। काठक संहिता (३३।४,३४।४)।

<sup>(</sup>२) वाजसनेयी संहिता (३०। ११)।

<sup>(</sup>३) ऋग्वेद (१।२८। ४,६। ४७। २६)। अधर्ववेद (४। २०।१)।

<sup>(</sup>४) तैत्तिरीय संहिता (७ । ४ । ६ । ३ )। काठक संहिता (३४ । ४ )।

<sup>(</sup> १ ) 'मार्ट प्रकाउंट स्रॉव् दी हिन्दू सिस्टम स्रॉव् म्यूज़िक्', पृ० १।

<sup>(</sup>६) 'इडियन गेज़ेटियर; इडिया', पृ० २२३।

<sup>(</sup>७) 'इंडियन लिटरेचर', ए० २७२।

पुत्री उत्तरा को संगीत सिखलाने की सेवा स्वीकार की थी'। पांडुवंशी जनमेजय का प्रपौत्र उदयन, जिसको चत्सराज भी कहते थे, यौगन्धरायण श्रादि मंत्रियों पर राज्यभार डालकर वीणा वजाने श्रीर मृगयादि विनोद में सदा लगा रहता था। वह श्रपनी वीणा के मधुर स्वर से हाथियों की वशमें कर वनों में से उनको पकड़ लाया करता था। एक समय श्रपने शशु उज्जैन के राजा चंडमहासेन (प्रद्योत ) के हाथ में वह क्रेंद हुआ और संगीत-कला में वड़ा निपुण होने के कारण चंडमहासेन ने उसे श्रपनी पुत्री वासवदत्ता को संगीत सिखाने के लिए नियत किया। उसी प्रसंग मं उनके वीच प्रेम-वंधन जुड़ गया, जिससे वह घासवदत्ता को लेकर श्रपनी राजधानी को भाग गया । इन दो ही उदाहरणां से स्पष्ट है कि प्राचीन काल के राजा संगीत-प्रिय होते थे श्रोर संगीत-चेत्ताश्रो को सादर श्रपने यहां रखकर इस कला की उन्नति करते थे। राजा कनिष्क के दरवार का प्रसिद्ध कवि अभ्वधीप धुरन्धर गायनाचार्य भी था। गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त अपने प्रयाग के स्तम्भ-लेख मे श्रपने को संगीत में तुंबुरु श्रीर नारद से वड़कर वतलाता है<sup>3</sup> श्रीर उसके एक प्रकार के सिकों पर वाद्य वजाते हुए उसी की सूर्ति वनी हैं । विक्रम संवत् की ४ ची शताब्दी में ईरान के वादशाह वहराम

<sup>(</sup>१) नृत्यामि गायामि च वादयास्यहं प्रानतेने कौशलनेपुरा मम ।
तदुत्तरायाः परिधत्स्व नर्तने भवामि देव्या नरदेव नर्तकी ॥१८॥
संमन्त्र्य राजा विविधेः स्वमन्त्रिभः परीच्यचेनं प्रमदाभिराशु वे।
ऋपुंस्त्वमप्यस्य निशस्य च स्थिरं ततः कुमारीपुरमुत्तसर्ज तं॥२२॥
स शिच्चयामास च गीतवादनं सुता विराटस्य धनंजयः प्रमुः ।
सखीश्च तस्याः परिचारिकास्तथा प्रियश्च तस्याः स वभूव पार्डवः ॥२३॥
महाभारत, विराटपर्व, श्रध्याय ११ ( वयई का निर्णयसागर-संस्करण )।

<sup>(</sup>२) गी. ही. स्रो, सो. प्रा. इ, पृ० ४७-४८ के टिप्पण।

<sup>(</sup>३) निशितविदग्धमतिगांधन्वेलिकतेत्रींडितित्रदशपतिगुरुतुंवुरुनारदादेन्वि-द्रज्जनो (प्रती; गु. इं; १० म)।

<sup>(</sup> ४ ) जॉ. ऐ, कॉ. गु. हा, पृ० १८-२०, भीर प्लेट ४, संख्या १-८।

सोर का हिन्दुस्तान पर श्राक्रमण करना श्रोर यहां से १२००० गवेयों को नौकरी के लिए ईरान भेजना वहां के इतिहास में लिखा मिलता हैं ।

संगीत के विषय के अनेक संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध हैं। वि० सं० की १३ वी शताब्दी के अंत के आसपास देविगरि के यादव राजा सिंघण के दरवार के प्रसिद्ध संगीताचार्य शाई देव ने 'संगीतरत्नाकर' नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उसने अपने पूर्व के इस विषय के कई आचार्यों का नामों खेख किया है, जिनमें भोज (परमार), परमिंद, सोमेश (सोमेश्वर चौहान) आदि कई राजाओं के भी नाम हैं ।

कप्तान डे ने लिखा है 3— "मुसलमानों के यहां श्राने से कुछ पूर्व का समय भारतीय संगीत के लिए सर्वेत्तम रहा"। जब से भिक्तमार्ग की उपासना प्रचलित हुई तब से संगीत में श्रीर भी उन्नति होती रही।

मुसलमानों के समय से उत्तर भारत के संगीत में परिवर्त्तन होने लगा, गायन-शैली पलटती गई, गान में श्रंगार रस प्रधान होने लगा और भिन्न-भिन्न स्थानों के रागों का मिश्रण होता गया। ऐसे रागों में राजपूताने के मारव (मारवा) और माड भी मिल गये। ये राग क्रमशः मारवाड़ और जैसलमेर के थे। वीणा में परिवर्तन होकर उसके सूद्म रूप सितार का पादुर्भाव हुआ और अन्य वादित्र भी वने। अरव और ईरान के 'दिलक्वा', 'क्रानून' आदि वाजों का भी प्रचार हुआ, परन्तु वीणा का महत्त्व सदा सर्वोपरि ही वना रहा।

<sup>(</sup>१) माल्कम, 'हिंस्ट्री श्रॉव् पर्शिया', ए० २२०।

<sup>(</sup>२) रुद्रटो नान्यभूपालो भोजभ्वल्लभस्तथा ।
परमदी च सोमेशो जगदेक(व)महीपितः ॥ १८ ॥
'सगीतरत्नाकर': श्रध्याय १ ।

<sup>(&#</sup>x27;३) 'म्यूज़िक् श्रॉव् सदर्न इंडिया', पृ० ३।

<sup>(</sup>४) प्राचीन शिलालेखों में जैसलमेर राज्य का नाम 'माउ' मिलता है श्रोर वहां के लोग उसे श्रभी तक 'माउ' ही कहते हैं। वहां की खियां बहुवा माड़ ही गाती है।

<sup>(</sup>४) वीगा पर से सितार किंसने बनाई यह अनिश्चित है तो भी अमीर खुसरो इसका निर्माता माना जाता है।

वि० सं० १५६० (ई० स० १५३३) में मेया के राज्यसिंहासन पर महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) श्रास्ट एश्रा। वह संगीत-शाख का धुरन्धर विद्वान् था। उराके रचे हुए दो ग्रंथ 'संगीतमीमांसा' श्रीर 'संगीतराज' उपलब्ध हुए हैं । उसके पीत्र महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) के पुत्र भीजराज की रशी मीरावाई, जो भगवद्गक्ति के लिए भारन भर में प्रसिद्ध है, कविता करने एवं गानविद्या में निपुण थी। उसका बनाया हुआ 'मीरावाई का मलार' नामक राग श्रव तक प्रचलित है। वि० सं० की १६ वी शताब्दी के मध्य में ग्वालियर का तोमरवंशी (तंबर) राजा मानसिंह संगीत के लिए प्रसिद्ध हुआ। वह संकीर्ण (मिश्र) रागों को श्रधिक महत्त्व देता था। उसने श्रपनी गृजरी राणी (मृगनयनी) के नाम पर 'गृजरी', 'बहुल गृजरी', 'माल गृजरी' ग्रोर मंगल गृजरी' राग बनाये । उसका रचा हुआ 'मानकुत्त्वल' नामक संगीत का श्रंथ रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में सुरिचत है। उसी के समय में धुपद गाने की शैली प्रचलित हुई, जो शीब्र ही चारों श्रीर फैल गई।

श्रकवर के दरवार में हिन्दू श्रोर मुसलमान गवेयों के जमघट में श्रुपद ही श्रिधक गाया जाता था। इस समय तक ईरानी राग भी मुसलमानों में प्रचलित हो गये थे श्रोर यहां के कई पुराने रागों के मुसलमानी नाम भी रख लिये गये थे, जैसे कि देवगांधार का नाम 'रहाई', कानड़े का 'निशावर', सारंग का 'माहुर' श्रादि<sup>3</sup>। मुगलों के समय में भी राजपूताने के राजाश्रों में संगीत का प्रेम पूर्ववत् वना रहा, जिससे उनके श्राश्रित विद्यान गायकों के वनाये हुए संगीत विषयक कई ग्रंथ मिलते हैं। श्रकवर के समय

<sup>(</sup>१) थ्रॉ, के. के; भाग १, ए० १११।

<sup>(</sup>२) कः श्रा. स. इं, जि. २, पृ० ६३-६४।

<sup>(</sup>३) रहायी देवगांधारे कानरे च निशावरः । सारगे माहुरो नाम जंगूलोऽथ वंगालके ॥

पुंडरीक विद्वलकृत 'रागमंजरी'; पृ० १६।

<sup>&#</sup>x27;रागमंजरी' मे इस प्रकार १४ रागो के मुसलमानी नाम दिये हैं।

कछ्वाहा राजा भगवन्तदास के पुत्र माधवासिंह ने खानदेश से पुंडरीक विट्ठल को अपने यहां बुलाया, जिसने वहां रहते समय 'रागमंजरी' नामक ग्रंथ लिखा । फिर पुंडरीक का प्रवेश श्रकवर के दरवार मे हुश्रा,जहां उसने 'मृत्यनिर्ण्य' लिखा। श्रकवर के दरवार के प्रसिद्ध गायक तानसेन के वंशज अब तक जयपुर राज्य के आश्रित चले आते हैं। वीकानेर के महा-राजा अनूपसिंह (अनोपसिंह) के दरवार के पंडित भावमङ ने 'अनूपांकुश', 'ग्रानूपसंगीतविलास' श्रौर 'श्रानूपरत्नाकर' नामक संगीत-ग्रंथो की रचना की। भावभट्ट का पिता जनार्दनभट्ट शाहजहां के दरवार का गवैया था। श्रकवर के पीछे जहांगीर श्रीर शाहजहां के दरवार में भी संगीतवेताश्रो का श्रादर होता रहा, परन्तु श्रौरंगज़ेव ने संगीत की चर्चा ही रोक दी, जिससे शाही दरबार के वहुतसे गवैयों ने राजपूताने के राजाओं के यहां श्राश्रय पाया। संभव है कि भावभट्ट श्रौरंगज़ेव के समय मे ही वीकानेर मे श्राया हो। जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह के दरवार में बहुत से गवैये नौकर थे श्रौर उक्त महाराजा की श्राज्ञा से 'संगीतसार' नामक वृहत् ग्रंथ लिखा गया था । मुग़ल-साम्राज्य के श्रस्त होने पर राजपूताने के राजाश्रों ने संगीत की श्रपनाया श्रौर श्रनेक गायको को श्राश्रय दिया, इसीसे यहां श्रव तक थोड़ा बहुत संगीत रह गया है।

संगीत का एक ग्रंश नृत्य (नाचना) है, जो भारत मे श्रत्यन्त प्राचीन काल से वैज्ञानिक पद्धति पर किया जाता है। वि० सं० पूर्व की छठी शताब्दी में पाणिनि ने 'श्रप्टाध्यायी' की रचना की उस समय भी शिलाली

<sup>(</sup>१) श्रीमन्माधविसहराजरुचिदा शृंगारहारा सभा ॥ ६ ॥ स्रगिणतगणकचिकित्सकवेदान्तन्यायशब्दशास्त्रज्ञाः । दृश्यन्ते बहवः संगीती नात्र दृश्यतेऽप्येकः ॥ ७ ॥ इत्युक्ते माधवे सिहे विठ्ठलेन द्विजन्मना । नत्वा गर्गेश्वर देवं रुच्यते रागमजरी ॥ ८ ॥

<sup>&#</sup>x27;रागमंजरी', पृ० २ ।

<sup>(</sup>२) 'रागमजरी' की मराठी भूमिका, पृ० २।

श्रीर कृशाभ्य के 'नटस्त्र' (नाट्यशास्त्र) विद्यमान थे'। भरत का 'नाट्य-शास्त्र' सुप्रसिद्ध है; उसके श्रितिरिक्त दंतिल, कोहिल श्रादि के नाट्य के नियमों के कई ग्रंथ मिलते हैं। नाट्यशास्त्र के नियमों के श्राधार पर भास, कालिदास प्रादि श्रनेक कियमों के सेकड़ों नाटकों की रचना हुई। शिवजी का उद्धत नृत्य 'तांडव' श्रोर पार्वती श्रादि का मधुर एवं सुकुमार नृत्य 'लास्य' कहलाया। स्त्रियां के नृत्य का लास्य में समावेश होता है।

मुगलों के समय से राजपूताने में परदे का प्रचार वढ़ने से मृत्यकता की श्रवनित होती गई, तो भी राजा से रंक तक की स्त्रियों में नाचने की प्रथा श्रव तक चली श्राती है श्रीर विवाह श्रादि प्रसगों पर वे नाचती हैं, परन्तु मृत्य की प्राचीन शैली तो लुमसी हो गई है। श्रव तो प्राचीन शैली का मृत्य दिनण के तंजोर श्रादि स्थानों में तथा कहीं-कहीं श्रन्यत्र पायाजाता है।

राजण्ताने में भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के समान प्राचीन काल में सोने चांदी और तांचे के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्कों के प्राचीन नाम सिके सुवर्ण, निष्क, शतमान, पल, दीनार, गद्याणक आदि; चांदी के सिक्कों के पुराण, धरण, पाद, पटिक (फदेया या फदीया), द्रम्म, रूपक, टंक आदि और तांचे के सिक्कों के नाम कार्पापण, पण, काकिणी आदि मिलते हें। राजण्ताने से मिलनेवाले सबसे पुराने सिक्के चांदी और ताबे के हैं, जो दूसरे प्रदेशों के सिक्कों के समान प्रारम्भ में चौकोर और पीछे से गोल भी बनने लगे थे। इनपर कोई लेख नहीं मिलता, किन्तु मनुष्य, पश, पन्नी, सूर्य, चंद्र, धनुष, वाण, स्तूप, वोधिद्रम, स्वस्तिक, बज्ज, पर्वत (मेरु), नदी (गंगा) आदि धार्मिक संकेत एवं अनेक अन्य चिद्व अंकित मिलते हैं, जिनमें से कई एक का वास्तविक आशय द्यात नहीं होता।

राजपूताने में सब से पुराने लेखवाले तांचे के सिक्के 'मध्यिमका' नामक प्राचीन नगर से मिले हैं, जिनपर "मक्तमिकाय शिविजनपदस'" (शिवि देश के मध्यिमका नगर का सिक्का) लेख है। ये सिक्के वि० सं०

<sup>(</sup>१) गौ० ही० ग्रो०, भा० प्रा० लि०, प्र० ७, टिप्पस ६।

<sup>(</sup>२) क, भ्रा. स. इं, जि॰ ६, ५० २०३।

के पूर्व की तीसरी शताब्दी के आसपास के हों ऐसा उनपर के लेख की लिपि से श्रद्धमान होता है। उसी समय के श्रासपास के मालव जाति के तांचे के सिक्के जयपुर राज्य के 'नगर' (कर्कोटक नगर) से मिले हैं, जिनपर 'मालवानां जय' या 'जय मालवानां'' ( मालवो की जय ) लेख है। ये सिक्के मालव गण या मालव जाति की विजय के स्मारक हैं। इनके पीछे श्रीक, शक, कुशन श्रीर सत्रपों के सिक्के मिलते हैं। श्रीक श्रीर सत्रपों के सिक्के तो यहां श्रव तक चांदी श्रीर तांचे के ही मिले हैं, परन्त कुशन श्रीर शकों के सोने के भी कभी-कभी मिल जाते हैं। फिर वि० सं० की चौथी शताब्दी से गुप्तवंशी राजाश्रो के सोने श्रीर चांदी के सिक्के विशेष रूप से मिलते हैं। हुणवंशियों के भी चांदी के सिक्के मिले हैं, परन्त संख्या में बहुत कम। हुए। ने अपने सिक्के ईरान के संसानियनवंशी राजाओं के सिक्कों की शैली पर बनाया, जिनकी नकल वि० सं० की १२ वी शताब्दी के श्रास पास तक यहां होती रही। फिर उनमें क्रमश: परिवर्त्तन होता गया श्रौर कारीगरी मे भद्दापन श्राता गया, जिससे उनपर राजा का चेहरा यहां तक विगड़ा कि उसका पहिचानना भी कठिन हो गया श्रीर लोग उसे गधे का खर मानकर उन सिक्को को 'गधैया' कहने लग गये। वि० सं० की सातवी शताब्दी से लेकर तेरहवी शताब्दी के मध्य तक राजपूताने के प्राचीन हिन्दू राजवंशों में से केवल तीन ही वंशों के सोने, चांदी या तांवे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के मेवाड़ के गुहिल, कन्नौज के प्रतिहार श्रौर श्रजमेर के चौहानों के हैं। इनमें सोने का सिक्का श्रवतक केवल गुहिलवंशी वप्प (रावल वापा) का ही मिला है। चौहानों के सिक्को में बहुधा एक त्रोर नंदी त्रौर दूसरी त्रोर हाथ में भाला लिये सवार होता था और कभी एक ओर लच्मी और दूसरी ओर केवल लेख रहता था। शहाबुद्दीन ग़ोरी के सोने के सिक्को पर एक श्रोर लदमी की मूर्ति श्रौर दूसरी श्रोर नागरी लिपि में 'श्रीमहमदिविनिसाम' ( मुहम्मद विन साम )

<sup>(</sup>१) क, श्रा. स. इ, जि॰ ६, पु॰ ३८१।

<sup>(</sup>२) ना. प्र. प., भाग १, ए० २४१-८४।

लेख है। इसी तरह उसके तांबे के सिक्कों पर एक ओर नंदी तथा त्रिश्ल के साथ 'स्नीमहमद साम' और दूसरी तरफ चौहानों के सिक्कों के समान सवार और 'स्नीहमीर' (अमीर) लेख है। इन दोनों प्रकार के सिक्कों में खौहानों के सिक्कों का अनुकरण स्पष्ट पाया जाता है। इसी अध्वनन्दी शैली के तांबे के सिक्कों खुलतान अल्तमश (शमशुद्दीन), रुकनुद्दीन फीरोज़शाह, मुइजुद्दीन केकोबाद और अलाउद्दीन खिलजी तक के मिलते हैं। अलाउद्दीन ने ही अपने पिछले समय में सिक्कों पर से राजपूत शैली के चिह्नों को विल्कुल उठा दिया।

वि० सं० की तेरहवी शताब्दी के पीछे राजपूताने के जिन-जिन विभागों पर मुसलमानों का अधिकार होता गया वहां उन्हीं का सिक्का चलने लगा। फिर तो केवल मेवाड़ के गुहिल (सीसोदिया) वंशियों में से महाराणा कुंभकर्ण, सांगा, रत्नसिंह, विक्रमादित्य और उदयसिंह के सिक्के मिलते हैं। महाराणा अमरसिंह ने वादशाह जहांगीर के साथ सुलह कर शाही अधीनता स्वीकार की तब से मेवाड़ के सिक्के भी अस्त हो गये और सारे देश में सिक्का और खुत्वा (नमाज़ के वक्त वादशाह को हुआ देना) वादशाही प्रचलित हो गया। फिर जब मुहम्मदशाह और उसके पिछले वादशाहों के समय मुगलों का राज्य निर्वल हो गया तब राजपूताने के राजाओं ने अपने-अपने राज्यों में वादशाहों की आज्ञा से टकसाले तो खोली, किन्तु सिक्को पर लेख वादशाहों के नाम के ही वने रहे। ई० स० १८१८ (वि० सं० १८७४) में सरकार अंग्रेज़ी से संधि होने के बाद मुगलों का नाम यहां के सिक्को पर से उठता गया। अब तो कुछ राज्यों को छोड़-कुर सर्वत्र अंग्रेज़ी सरकार का सिक्का (कलदार) ही चलता है।

इस प्रकरण में राजपूताने का भूगोलसम्बन्धी वर्णन हमने बहुत संचेप में लिखा है, आगे प्रत्येक राज्य के इतिहास में वह विस्तार से लिखा जायगा।

<sup>(</sup>१) ऐच. नेल्सन राइट, 'कैटैलॉग ऑव् दी कॉइन्स इन् दी इंडियन् म्यूजियम कलकत्ता', जि॰ २, पृ॰ २७-३०।

## दूसरा अध्याय

## राजपूत

जैसे 'राजपूतामा' नाम अंग्रेज़ों के समय मे प्रसिद्ध हुआ वैसे ही 'राजपूत' शब्द भी एक जाति या वर्ण विशेष के लिए मुसलमानों के इस देश में आंने के पीछे प्रचलित हुआ। 'राजपूत' या 'रजपूत' शब्द संस्कृत के 'राजपुत्र' का अपअंश अर्थात् लौकिक रूप है। प्राचीन काल मे 'राजपुत्र' शब्द जातिवाचक नहीं, किन्तु चित्रय राजकुमारो या राजवंशियो का सूचक था, क्योंकि वहुत प्राचीन काल से प्रायः सारा भारतवर्ष चित्रय वर्ण के अधीन था। कौटित्य के 'अर्थशास्त्र', कालिदास के काव्य और नाटकों', अश्वघोष के अंथों, वाणभट्ट के 'हर्षचरित' तथा 'कादंवरी '' आदि पुस्तकों एवं प्राचीन शिलालेखों तथा दानपत्रों मे राजकुमारो और राजवंशियों के

- (१) जन्मप्रमृतिराजपुत्रात्रचेत् कर्कटकसधर्माणो हि जनकभच्चाः राजपुत्राः। 'ऋर्थशास्त्र', ए० ३२।
- (२) राजसूयदी चितेन मया राजपुत्रशतपरिवृतं वसुमित्रं गोप्तारमादिश्य। 'मालविकाग्निमित्र नाटक', श्रक ४, ए० १०४।
- (३) स्रथ तेजस्विसदनं तपः चोत्रं तमाश्रमम्। केचिदिच्वाकवो जग्मू राजपुत्रा विवत्सव ।। ८॥ 'सौन्दरानन्द काव्य', सर्ग १।
- ( ४ ) केसरिकिशोरकैरिव विक्रमैकरसैरिप विनयव्यवहारिभिरात्मनः प्रति-विम्वैरिव राजपुत्रैः सह रममार्गः प्रथमे वयसि सुखमतिचिरमुवास । कादवरी, ए० १४-१४।
- ( १ ) भालिभाडाप्रभृतिग्रामेषु सतिष्ठमानश्रीप्रतीहारवंशीयसर्व्वराजपुत्रैश्च । यावृ पर तेजपाल के मंदिर का वि॰ स॰ १२८७ का शिलालेख। ए इ, जि॰ ८, ए॰ २२२।
- (६) सर्व्यानेव राजराजनकराजपुत्रराजामात्यसेनापति० खालिमपुर से मिला हुन्ना राजा धर्मपाल का दानपुत्र। पु इ, जि॰ ४, पु॰ २४१। ६

लिए 'राजपुत्र' शब्द का प्रयोग होंना पाया जाता है। चींनी यात्री हुएलसंग ने वि॰ सं॰ ६८६ से ७०२ (ई॰ स॰ ६२६–६४६) तक इस देश मे भ्रमण कर अपनी यात्रा का विस्तृत वर्णन लिखा, जो भारतवर्ष के उस समय के भूगोल, इतिहास, धर्म, लोगों के रहन-सहन आदि जानने के लिए वड़े महत्त्व का है। उक्त पुस्तक मे उसने कई राजाओं का नामोहिल कर उनको स्त्रिय' ही लिखा है, राजपूत कहीं नहीं।

मुसलमानों के राजत्वकाल में चित्रियों के राज्य कमशः श्रस्त होते गये श्रीर जो बच्चे 'उनको मुसलमानो की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, श्रत्यव वे स्वतन्त्र राजा न रहकर सामन्त से बन गये। ऐसी दशा में मुसलमानों के समय राजवंशी होने के कारण उनके लिए 'राजपूत' नाम का प्रयोग होने लगा। किर धीरे-धीरे यह शब्द जातिस्चक होकर मुगलों के समय श्रथवा उससे पूर्व सामान्य रूप से प्रचार में श्राने लगा।

चित्रय वर्ण वैदिक काल से इस देश पर शासन करता रहा और श्रायों की वर्णव्यवस्था के अनुसार प्रजा का रच्या करना, दान देना, यह

<sup>(</sup>१) हुएन्संग ने महाराष्ट्र के राजा पुलकेशी, वलसी के राजा ध्रुवपट (ध्रुवभट) आदि कई राजाओं को चित्रय ही लिखा है (बी, बु. रे. वे. व; जि॰ २, पू॰ २४६; २६७)।

<sup>(</sup>२) 'पृथ्वीराज रासे' से रजपूत (राजपूत) शब्द मिलता है 'लग्गो सुजाय रजपूत सिंद्र । धायो सु तेग किर किरय रीस' ('पृथ्वीराज रासा', पृ० २४०८, नागरी-प्रचारिणी सभा द्या संस्करण), परन्तु यह प्रंथ वि० सं० की १६ वी शताब्दी के पूर्व का बना हुआ नहीं है (

<sup>(</sup>३) इस पुस्तक सें 'छारये' शब्द का प्रयोग (सिवाय पृ० १४ के) देखकर पाठक यह अनुमान न करें कि यह शब्द आर्यसमाज के अनुयायियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। आजकल 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु उसके स्थान में प्राचीन काल में 'छार्य' शब्द का प्रयोग होता था। हिन्दू नाम वि० सं० की मर्वा शाताब्दी से पूर्व के प्रयो में नहीं मिलता है। फारस (ईरान) की भाषा में 'स' के स्थान से 'ह' बोला जाता था जैसे कि 'सस' का 'हफ्त' 'सिंधु' को 'हिंदू' आदि। इसी से ईरानियों ने सिधु के निकटवर्ती निवासियों को हिन्दू कहा। पीछे से सारे भारत के लोग हिन्दू और उनका देश हिन्दुस्तान कहलाया। सिकन्दर के समय के यूनानी

करना, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना और विषयासक्ति में न पड़ना आदि चित्रयों के धर्म या कर्म माने जाते थें । मुसलमानों के समय से वहीं चित्रय जाति 'राजपूत' कहलाने लगी । आजकल के कितने एक यूरोपियन विद्वान और उनके लेखों की छाया पर निर्भर रहनेवाले कुछ एतहेशीय विद्वान भी यही मानने लगे हैं कि राजपूत जाति प्राचीन आर्य चित्रय नहीं, किन्तु उत्तर की ओर से आये हुए सीथियन अर्थात् शक हैं । राजपूताने के प्रसिद्ध इतिहास-लेखक कर्नल टॉड ने राजपूतों के शक होने के प्रमाणों में उनके बहुत से प्रचलित रीति-रिवाजों का, जो शक जाति के रिवाजों से मिलते जुलते हैं, उन्नेख किया है । ऐसे प्रमाणों में सूर्य की पूजा या उपासना, तातारी और शक लोगों की पुरानी कथाओं का पुराणों की कथाओं से मिलना, सती होना, अश्वमेश पद्म करना, मह्मपान का शौक रखना, ग्रस्म और घोड़ों का पूजना आदि हैं ।

मिस्टर विन्सेट स्मिथ ने ''श्रलीं हिस्ट्री श्रोंच् इंडिया'' (भारत का प्राचीन इतिहास) में लिखा है—''प्राचीन लेखों में हुएों के साथ गुर्जरों का भी, जो श्राजकल की गूजर जाति है श्रौर हिन्हुस्तान के उत्तर-पश्चिम विभागों में फैली हुई है, नाम मिलता है। श्रवुमान होता है कि पुराने गूजर

लेखको ने सिंधु को इंडु (इंडज्) सौर वहां के निवासियों को 'इंडियन्' कहा, इसी से अंग्रेज़, भारतवासियों को 'इंडियन्' और भारत को 'इंडिया' कहते हैं। प्राचीन काल में आर्य शब्द वहें गौरव का स्चक था और सम्मान के लिए उसका प्रयोग होता था। शायियां एवं कियां अपने पति को संबोधन करने में 'आर्यपुत्र', ऐसे ही सासु और अधुर के लिए क्रमश. आर्या और आर्य शब्दों का प्रयोग करती थीं। बौद्धों में भी यह शब्द गौरव का बोधक माना जाता था, इसी से उनके कई प्रसिद्ध धर्माचार्यों आदि के नाम के साथ आर्य शब्द जुड़ा हुआ मिलता है, जैसे कि आर्यश्रसंग, आर्यदेव, आर्यपार्थिक, आर्यसिंह आदि। जैनों में साध्वी अवतक आर्या (आरजा) कहलाती हैं।

<sup>(</sup>१) प्रजानां रत्त्र्यां दानमिज्याध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसिक्तश्च त्त्वित्रयस्य समासतः ॥

<sup>&#</sup>x27;मनुस्मृति', १। ८६।

बाहर से श्राये हुए थे, उनका श्वेत-हुंगों के साथ निकट सम्बन्ध होना सम्भव है। उन्होंने राजपूताने में श्रपना राज्य स्थापित कर भीनमाल (श्रीमाल) को श्रपनी राजधानी बनाया, जो श्रावू से श्रनुमान ४० मील उत्तर-पश्चिम में है। समय पाकर भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार राजाश्चों ने कशोज को जीतकर उत्तर भारत में श्रपने साम्राज्य की स्थापना की। भड़ोच का छोटा गुर्जर राज्य भीनमाल के बढ़े राज्य की एक शाखा थीं।

"यहां में उस वात की श्रीर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसके विषय में घहुत दिनों से सन्देह था, परन्तु श्रव प्रमाणों-द्वारा निश्चित हो गया है कि राजपूताने श्रीर गंगा नदी के उत्तरी प्रदेशों में, वहां के निवासियों के साथ लड़ाई अगड़ा रहने पर भी, गुर्जरों काराज्य विलकुल नप्ट नहीं हो गया था। यद्यपिवहुतसेगुर्जरनष्टहुप, परन्तु कई वच भी गये, जो वहां के निवासियों में मिल गये श्रीर श्रव भी उनकी वहुतसी संतानें मौजूद हैं। श्रपने से पहले श्रानेवाले शक श्रोर यूची (कुशन) लोगों के समान यह विदेशी जाति भी शीव्र ही हिन्दू धर्म मे मिलकर हिन्दू वन गई। उसके जिन कुटुम्बों या पाखाओं ने कुछ भूमि पर श्रिधकार प्राप्त कर लिया वे तत्काल चित्रय या राजवर्श में मिला लिये गये और इसमें सन्देह नहीं कि पड़िहार और उत्तर के कई दूसरे प्रसिद्ध राजपूतवंश इन्ही जंगली समुदायों से निकले हैं, जो ई० स० की पांचवी या छुठी शताब्दी में हिन्दुस्तान में श्राये थे। इन विदे-शियों के लैनिकों एवं साथियों से गुजर श्रीर दूसरी जातियां वर्ना जो पद श्रीर प्रतिष्ठा में राजपूता से कम हैं। इसके श्रतिरिक्त दिक्त में कई मूल निवा-सियो या जंगली जातियों अथवा वंशो ने भी हिन्दू धर्म स्वीकार कर हिन्दू-समाज मे प्रवेश किया, जैसे कि गोंड, भड़, खरवड़ श्रादि से चंदेल, राठोड़, गहरवार श्रादि दूसरे प्रसिद्ध राजपूतवंश निकले श्रीर उन्होंने श्रपनी

<sup>(</sup>१) स्मि, घ. हि. इ, ए० ३२१-२२।

<sup>(</sup>२) श्राज-तक के प्राचीन शोध से इस बात का नाममात्र को भी यहा नहीं चजता कि चदेल, राठोइ, राहरवार श्रादि प्रसिद्ध राजवंश गोड, भइ, खरवद भादि

उत्पत्ति सूर्य श्रौर चन्द्र से जा मिलाई 1

उसी पुस्तक में आगे लिखा है— "पिट्टार, पॅघार (परमार), चंदेल आदि राजपूत जातियां कौने थीं, और इप्वधन तथा मुसलमाना की विजय के वीच की शताब्दियों में उन (राजपूतों) के कारण गड़यड़ फ्यों उत्पन्न हुई ? उत्तरी भारत के प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास में अन्तर डालनेवाली मुख्य वात राजपूत वंशों की प्रधानता ही होने से उसके स्पष्टी-करण को इच्छा उत्पन्न होती है। प्रश्न करना सहज है, परन्तु उत्तर देना सहज नहीं और यह विषय भी विलक्जल अनिश्चित होने से उसका सन्तोप-जनक निर्णय नहीं किया जा सकता, तो भी कुछ विचार प्रकट करना आवश्यक है, जिससे पाठकों को इन वंशों की भूलभुलेयों में मार्ग दूं ह निकालने में कुछ सहायता मिले।

"ई० स० की श्राठवां श्रोर नवी शताब्दी में राजपूत राज्यों का एकाएक उद्गम होना एक श्राश्चर्य की वात है। प्राचीन राजवंशों के वर्ण या
जाति के विषय में ठीक तौर से कुछ भी बात नहीं है। श्रशोक श्रोर समुद्रगुप्त के कुटुम्ब हिन्दू समाज के किस वर्ग के थे, यह कोई ठीक-ठीक नहीं
बतला सकता श्रोर इसका भी कोई उक्लेख नहीं मिलता कि रंगभूमि पर
श्राये हुए बड़े-चड़े राजा-महाराजाश्रों ने केवल श्रपने पराक्रम ही के द्वारा
राज्य प्राप्त किये थे श्रथवा वे बड़े-चड़े वंशों के मुखिया थे। पिछुले समय के
सब राजपूत श्रपने को प्राचीन चित्रय वर्ण का ही होना मानते हैं। वास्तव में
बहुत प्राचीन काल से, पिछुले राजपूत वशों के समान, चित्रय वंश भी
विद्यमान थे श्रोर इस माध्यमिक काल के सहश ही पहले भी नये-नये-राज्य
बरावर स्थापित होते जाते थे, परन्तु उनके लिखित प्रमाण नए हो गये श्रोर
केवल थोड़े से यशस्वी वशों की यादगार मात्र बनी रही। इतिहास मे

जातियों से निकले हो। यह केवल मि॰ विन्सेट स्मिथ की कपोलकल्पना मात्र है। यदि उक्त कथन में कुछ भी तथ्य होता तो उसके लिए कोई प्रमाण देने का साहस अवश्य किया जाता।

<sup>(</sup>१) स्मि, घ. हि. इं, ए० ३२२।

उनका उम्लेख इस ढंग से किया गया है कि उसकी विलक्कल सत्य ही नहीं कह सकते। चित्रय शब्द सदा से एक संश्यात्मक अर्थ का घोतक रहा है। उससे केवल राज्य करनेवाली जाति का वोध होता है, जो ब्राह्मण कुल की न हो। कभी-कभी ब्राह्मण जाति के भी राजा हुए, परन्तु राजदरयार में ब्राह्मण विशेष कर राजा का नहीं, किन्तु मन्त्री का ही काम करते थे। चंद्र-ग्रुप्त मौर्य चित्रय ही अनुमान किया गया है और उसका मंत्री चाणक्य या कौटित्य निश्चय ब्राह्मण ही था।

"प्राचीन और माध्यमिक काल में वास्तियक अन्तर यही है कि प्राचीन समय की दंतकथाओं की शृंखला टूट गई और माध्यमिक काल की दंतकथाएं अब तक प्रचलित हैं। मौर्य ओर गुप्त यंशों की वास्तियकता का पता नहीं चलता, फेयल पुस्तक, शिलालेख और सिक्कों ही के आधार पर उनकी स्मृतिमात्र स्थिर है। इसके विरुद्ध माध्यमिक काल के राजवंशों का परिचय वहुत छुछ प्राप्त है। टॉड और दूसरे पुराने लेखकों ने लिखा है कि राजपूत विशेषकर शक हैं तथा आजकल की यथेष्ट शोध से उनके कथन की पृष्टि होती है, और यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि कई मुख्यमुख्य राजपूत वंशों में विदेशियों का रुधिर मिल गया है। जो जातियां राजपूतों से कम दर्जें की गिनी जाती थी उनके साथ राजपूतों का निकट

<sup>(</sup>१) राजपूर्तों का सम्बन्ध राजपूर्ता में ही होता है न कि कम दर्जे की जातियों में । मि० स्मिथ का उपर्युक्त कथन अमपूरित ही है। यह बात अवश्य हुई है कि कुछ राजपूर्त कराने पहले राज करते थे या उनके पास अच्छी जागीरें थीं, परन्तु पीछे से समम के हेर फेर में उनकी जीविका छिन गई और वे लाचार नौकरी या खेती से अपना निर्वाह करने लगे, जिससे वे अच्छे राजपूर्तों की बराबर के नहीं, किन्तु कम दर्जे के गिने आने लगे । मेवाइ के महाराणा हम्मीरसिंह चंदाणा राजपूर्त की कम्या से उत्पन्न हुआ था यह प्रसिद्ध है। उस समय चंदाणे अच्छे राजपूर्त माने जाते थे। मुंहणोत नैयासी ने भी उनको चौहानों की सोनगरा शाखा में होना लिखा है ('नैयासी की ल्यात', जि० १, प० २२१) ऐसे ही नैयासी ने खरवड़ों को पिइहारों की शाखा होना बतलाया है ('नैयासी की ल्यात'; जि० १, प० २२१) और पहले उनके पास भी जागीरें होने के कारण अनकी गयाना अच्छे राजपूर्तों में होती थी, परन्तु अब मेवाइ के चंदाणा और खरवड़ों का शादी-स्यवहार बहुधा अच्छे राजपूर्तों के साथ नहीं रहा, जिसका कारण उनके पास

सम्बन्ध पाया जाता है। भारतवर्ष में सब से प्रथम ई० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी में बाहर से आनेवाली जाति, जिसके विषय में इतिहास साली है, शक थी। उसके पीछे यूची या कुशन जाति ई० स० की पहली शताब्दी में इधर आई। इन जातियों तक तो वर्तमान राजपूत वंश अपनी ठीक वंशपरम्परा नहीं पहुंचा सकते। निस्सन्देह शक और कुशनवंशी राजाओं ने जब हिन्दू-धर्म स्वीकार कर लिया तब वे हिन्दू जाति की प्रथा के अनुसार चित्रयों में मिला लिये गये। जो कुछ अवतक आत है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि वे वहुत पीछे हिन्दुओं में मिलाये गये होंगे, किन्तु इस कथन के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है।

"ऐतिहासिक प्रमाणों से भारत मे तीन बाहरी जातियों का आना सिद्ध होता है, जिनमें से शक और कुशन का वर्णन तो ऊपर हो चुका। तीसरी जाति हुण या खेतहूण थी, जो ई० स० की पांचवी या छठी शताब्दी के प्रारंभ में इधर आई। इन तीनों के साथ और भी कई जातियां आई। मनुष्यों की जातियां निर्णय करनेवाली विद्या (Ethnology), पुरातत्त्वविद्या और सिक्कों ने विद्वानों के चित्त पर आंकित कर दिया है कि हुणों ही ने हिन्दू संस्थाओं और हिन्दू राजनीति को अधिकतर हिला दिया हो?"। फिर आगे कुछ और बातें लिखकर उक्त महाशय ने निष्कर्ष यह निकाला है कि "हुण जाति ही विशेष कर राजपूताने और पंजाब में स्थायी रूप से आवाद हुई, जिसमें अधिकांश गुर्जर थे, जो अब गूजर कहलाते हैं"।

आगीरों का न रहना और खेती आदि से निर्वाह करना ही हुआ। राजपूताने में एक आति दरोगा, चाकर या गोला कहलाती है। इस जाति में विधवा की का नाता (पुनर्विवाह) होता है। जागीरें न रहने पर जब अच्छे राजपूत लाचार खेती या नौकरी से अपना निर्वाह करते हैं और राजपूतों की रीति के अनुसार परदे आदि का अपने यहां प्रवस्थ नहीं रख सकते तब उनको लाचार दरोगों में मिलना पढ़ता है। फिर उनका शादी-स्पवहार अच्छे राजपूतों के साथ नहीं होता। राजपूतों के साथ उनके शादी-स्पवहार के जो उदाहरण मिलते हैं वे उनकी पूर्व की अच्छी स्थिति के समय के सूचक है।

<sup>(</sup>१) स्मि, झ. हि. इं, पृ० ४०७-१०।

<sup>(</sup>२) वही, पृ० ४११।

यूरोपियन विद्वानों की शोधक बुद्धि वास्तव में प्रशंसनीय है, परन्तु उनमे गतानुगत वृत्ति एवं प्रमाण्युत्य मनमानी कल्पना करने की रुचि यहां तक वढ़ गई है कि कभी-कभी उनकी शोधक वृद्धि हमारे प्राचीन इतिहास की शृंखला मिलाने में लाभ की अपेद्मा अधिक द्यानि पहुंचानेवाली हो जाती है। आज तक कोई विद्वान् सप्रमाण यह नहीं चतला सका कि शक, कुशन या हुएं। से अमुक-अमुक राजपूतवंशों की उत्पत्ति हुई। एक समय राजपूतों को 'गूजर' मानने का प्रवाह ऐसे वेग से चला कि कई विद्वानों ने चावड़ा, पड़िद्दार ( प्रतिहार ), परमार, चौहान, तंघर, सोलंकी, कछवाहा श्रादि राजपूर्तों का 'गूजर' होना चतलाने के सम्यन्ध में कई लेख लिख डाले, परन्तु श्रपनी मनमानी करपना की घुड़दौड़ में किसीने इन वातों का तिनक भी विचार न किया कि प्राचीन शिलालेख श्रादि में उनके वंश-परिचय के विषय में क्या लिखा है, दूसरे समकालीन राजवंश उस विषय में क्या मानते थे, हुएन्त्संग ने उनको किस वंश का वतलाया है श्रीर यही कहते गये कि ये तो पीछे से अपने को चित्रय मानने लग गये हैं। जब तक सप्रमाण यह न वताया जा सके कि श्रमुक राजपूत जाति श्रमुक समय श्रमुक गूजर घंश से निकली तब तक ऐसे प्रमाणरहित काल्पनिक कथन स्वीकार नहीं किये जा सकते।

कर्नल टॉड ने तो श्रपना ग्रंथ सो वर्ष पूर्व रचा, उस समय भारत में प्राचीन शोध का प्रारम्भ ही हुआ था और प्राचीन शिलालेखादि का ठीक ठीक पढ़ा जाना आरम्भ भी नही हुआ था, अतएव टॉड का कथन तो अधिकतर काल्पनिक ही कहा जा सकता है, परन्तु इस वीसनी शतान्दी के लेखक मि० विन्सेंट स्मिथ ने भी कोई मूल प्रमाण उद्धृत कर यह नहीं चतलाया कि अमुक-अमुक राजपूत जातियां अमुक वाहरी जाति से निकली हैं। केवल अनुमान के आधार पर ही अपना लेख लिखा, इतना ही नहीं किन्तु यह भी स्पष्ट रूप से नहीं चतलाया जा सका कि राजपूत जाति की उत्पत्ति शक, कुशन और हुण इन तीन में से किससे हुई। उक्त महाशय को साध-साथ यह भी लिखना पड़ा कि 'निस्सन्देह शक और कुशनवशी

राजाओं ने जब हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया तब से हिन्दू जाति की प्रथा के श्रमुसार वे ज्ञियों में मिला लिये गये, परन्तु जो कुछ श्रव तक जाना गया उससे यही ज्ञात होता है कि वे बहुत काल पीछे हिन्दुश्रों में मिलाये गये हों, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है।"

श्रव हम सवसे पहले राजपूतों को चित्रय न माननेवालों की शक जाति सम्बन्धी मुख्य दलील की जांच करते हैं। 'मनुस्मृति' में लिखा है— 'पौंड्रक, चोड, द्रविड, कांबोज, यवन, शक, पारद, पल्हव, चीन, किरात, दरद श्रौर खश ये सव चित्रय जातियां थी, परन्तु शनैः शनैः कियालोप होने से वृषल (विधमीं, धर्मश्रप्ट) हो गईं''। इस कथन का श्रमिप्राय यही है कि वैदिक धर्म को छोड़कर श्रन्य (बौद्ध श्रादि) धर्मों के श्रनुयायी हो जाने के कारण वैदिक धर्म के श्राचार्यों ने उनकी गणना विधिमेयों (धर्म-अप्टो) में की।

पुराणों से पाया जाता है—"इच्चाकुवंशी राजा बृक के पुत्र बाहु (बाहुक) के राज्य पर हैहयों श्रीर तालजंधों (तालजंध के वंशजों) ने श्राक्रमण किया, जिससे वह पराजित होकर श्रपनी राणियो सहित वन में जा रहा जहां श्रीर्व ऋषि के श्राश्रम में उसका देहांत हुआ। श्रीर्व ने घाहु के पुत्र सगर को वेदादि सब शास्त्र पढ़ाये, श्रस्त्रविद्या की शिक्षा दी श्रीर विशेषकर भागव नामक श्रग्न्यस्त्र का प्रयोग सिखलाया। एक दिन उस (सगर) ने श्रपनी माता से ऋषि के श्राश्रम में निवास करने का कारण जानने पर कुद्ध होकर श्रपना पैतृक राज्य छीन लेने श्रीर हैहयो तथा तालजंधो

'मनुस्मृति,' १०। ४३-४४।

<sup>(</sup>१) शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः चित्रियजातयः।
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मग्रादर्शनेन च ॥
पौगड्काश्चोडद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः।
पारदाः पल्हवाश्चीनाः किराता दरदाः खंशाः॥

<sup>(</sup>२) हैहय श्रोर तालजघ यदुवंशी राजा थे। हैहय यदु का चौथा श्रीर ताल-जघ पन्दहवा वशघर था। इनके वंशज हैहय (कलचुरि) भ्रोर तालजंघ कहलाये।

को नए करने का प्रण किया। किर उसने यहुधा सब है इयों को नए किया और वह शक, यवन, कांबोज तथा पहहवों को भी (जो बाहु का राज्य छीनने में है इय आदि के सहायक हुए थे) नए कर देता, परन्तु उन्होंने अपनी रचा के लिए उसके कुलगुरु विसष्ठ की शरण जी, तय गुरु ने सगर को रोका और कहा कि अब तू उनका पीछा मत कर, मैंने तेरी प्रतिझापालन के निमित्त उनको दिजाति से च्युत कर दिया है। सगर ने गुरु का कथन स्वीकार कर उन जीती हुई जातियों में से यवनों को सारा सिर मुंउवाने, शकों को आधा मुंउवाने, पारदों को केश बढ़ाये रखने और पहहवों को दाढ़ी रखने की आज्ञा दी। उनको तथा अन्य चित्रय जातियों को सपहकार (अग्नि में आहुति देने का शब्द) और वेद के पठन से विमुख किया। इस प्रकार धर्म (वैदिक धर्म) से च्युत होने तथा ब्राह्मणों का संसर्ग छूट जाने के कारण ये भिन्न भिन्न जातियां म्लेच्छ हो गईं ।"

<sup>(</sup>१) रुरुकस्य च वृकस्ततो वाहुयोंसो हैहयतालाजंघादिभिरविजतोन्तर्वतन्या महिष्या सह वनं प्रविवेश । स च वाहुर्नृद्धमावादौर्वाश्रमसमीपे
ममार । तस्य भायी अनुमरण्निर्वधाद्विरराम । तेनैव भगवता स्वाश्रममानीयत अनुमरण्निर्वधाद्विरराम । तेनैव भगवता स्वाश्रममानीयत अनुमरण्निर्वधाद्विरराम । तेनैव भगवता स्वाश्रममानीयत अनुमर्व वालको जन्ने । तस्योवों जातकर्मादिकां क्रियां
प्रयशेषाणि अस्त्रं चान्नेयं भागवाख्यमध्यापयामास । उत्पन्नवृद्धिश्च मातरमपृच्छत् । अंव कथमत्र वयं क्ष तातस्ततोस्माकं क इत्येवमादिपृच्छतस्तनमाता सर्वमवोच्चत् । ततः पितृराज्यहरणामिपतो हैहयतालाजंघादिवधाय
प्रतिज्ञामकरोत् । प्रायश्यच हैह्यान् जधान शक्यवनकांवोजपारदपल्हवा
हन्यमानास्तत्कुलगुरुं विसष्ठं शरणां ययुः । अथैतान्विसष्ठो जीवन्मृतकाच्कृत्वा सगरमाह । वत्स वत्सालमेभिरतिजीवन्मृतकैरनुसृतैः । एते च मयैव
त्वत्प्रतिज्ञापरिपालनाय निजधमिद्विजसंगपरित्यागं कारिताः । स तथैति
तद्गुरुवचनमिभनंद्य तेषां वेषान्यत्वमकारयत् । यवनान्मुंहितशिरसोध्वेमुंद्धान्छकान् प्रलंबकेशान्पारदान् पल्हवांश्च श्मश्रधरान् निःस्वाध्यायवषद्-

पुराणों के इस कथन से स्पष्ट है कि शक श्रादि उपयुंक्त जातियां स्वित्र थी श्रीर राजा सगर के समय में भी वे विद्यमान थीं। पीछे से यौद्ध श्रादि धर्म स्वीकार करने पर वैदिक मतवालों ने उनकी गणना म्लेच्छों में कर ली। भारतवर्ष में जब बौद्धधर्म की प्रवलता हुई उस समय ब्राह्मणादि श्रानेक लोग बौद्ध हो गये तो उनकी भी गणना धर्महेप के कारण ब्राह्मणों ने श्रपनी स्वृतियों में शुद्धों में कर दी। इतना ही नहीं, किन्तु श्रंग, बंग, किलग, खुराष्ट्र, मगध श्रादि बौद्धप्राय देशों में यात्रा के श्रितिरक्त जाने पर पुनः संस्कार करने का विधान तक किया था । फिर बौद्ध धर्म की श्रवनित होने पर वे ही बौद्ध पीछे वेदधर्मानुयायियों में मिलते गये।

चंद्र वंश के मूलपुरुष पुरूरवा का चौथा वंश्वधर ययाति था। उसके पांच पुत्र यद्द, तुर्वसु, द्वसु, अनु श्रीर पुरु हुए। द्वसु का पांचवां वंश्वधर गंधार हुआ, जिसके नाम से उसका देश गांधार कहलाया, वहां के घोड़े उत्तम होते हैं। गंधार का पांचवां वंशज प्रचेता हुआ। मत्स्य, विष्णु श्रीर

कारान् एतानन्यांश्च चित्रयांश्चकार ते. च निजधर्मपरित्यागाद्ब्राह्मस्पैश्च परित्यकता म्लेच्छतां ययुः।

'विन्छुपुराणः' श्रंश ४, श्रध्याय-३। ऐसा ही 'वायुपुराणः' ( श्रध्याय मम, श्लोक १२१-४३) में लिखा मिलता है।

( १ ) स्रङ्गबङ्गकित्इगेपु सौराष्ट्रमगघेषु च । तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कारमहैति ॥

यह श्लोक 'सिद्धान्तकौ मुदी' की 'तत्ववोधिनी' टीका में 'परोच्चे जिद्' (३।२। १। ११४) सूत्र के वार्तिक के प्रसंग में उद्भृत किया गया है।

सिन्धुसौवीरसौराष्ट्रं तथा प्रत्यंतवासिनः । कलिङ्गकौङ्कग्णान्वङ्गान् गत्वा संस्कारमहिति ॥ १६ ॥ बानन्दाश्रम प्रथावाले (पूना ) के 'स्मृतिनां समुचयः' नामक प्रथ में प्रकाशित 'देवलस्मृति', ५० ८४ ।

इस प्रकार की कड़ी व्यवस्था ब्राह्मणों ने अपने स्पृतिग्रंथों में अनश्य की थी, परन्तु स्रोगों ने उसका कभी पादान किया हो ऐसा श्तिहास में कहीं पर्णित महीं है। भागवत पुराण में लिग्ना है—'प्रचेता के सी (बहुन से) एवं हुए, जो सब उत्तर (भारतवर्ष के उत्तर) के म्लेच्छ देशों के राजा हुए.'।' पतंजलि के महाभाष्य के श्रवसार भी श्रायीवर्त के बाहर उत्तरी प्रदेशों में श्रायों की बस्तियां थीं रे।

शकादि वाहरी श्रायं जातियों के सम्बन्ध में द्रमारे यहां ऊपर लिखे अनुसार उलेख मिलते हैं। श्रय हमें यह देखना चाहिय कि यूरोप के प्राचीन काल के दितहास-लेखक शकों के विषय में क्या लिखने हैं। 'एनसाहहों-पीडिया ब्रिटानिका' में लिखा है—"ज्योस नामक विद्यान का कथन है कि सुने कई प्रमाण ऐसे मिले हैं, जिनके अनुसार शकों का श्रायं होना निश्चित है। इस कथन की सादी हिरोडॉटस देना है कि सीवियन (शक) श्रीर समीटियन एक ही भाषा बोलने थे, श्रीर समीटियन के नि:सन्देह श्रायं होने की सादी प्राचीन ग्रंथकार देते हैं। स्टेपी के सारे प्रदेशों पर श्राक्स श्रीर जेहं निदयों से हंगेरिया के पुज्यास तक पहले श्रायों की एक शासा का श्रिक्तार था। शकों के देवता भी श्रायों के देवताश्रों से मिलते हुए थे।

ऐसा ही 'विष्णुपुराण्', श्रंश ४ श्रध्याय १७ में श्रोर 'भागवत', स्कंध ६, श्राध्याय १३, श्लो॰ १४-१४ में लिखा है।

<sup>(</sup>१) हुह्योस्तु तनयो शूरो सेतुः केतुस्तथेव च ।

सेतुपुत्रः शरद्वांस्तु गन्धारस्तस्य चात्मजः ॥ ६ ॥

ख्यायते यस्य नाम्नासो गन्धारिवपयो महान् ।

ग्रारद्वदेशजास्तस्य तुरगा वाजिनां वराः ॥ ७ ॥

गन्धारपुत्रो धर्मस्तु धृतस्तस्यात्मजोऽभवत् ।

धृताच्च विदुषो जज्ञे प्रचेतास्तस्य चात्मजः ॥ ८ ॥

प्रचेतसः पुत्रशतं राजानः सर्व एव ते ।

स्लोच्छ्रराष्ट्राधिषा सर्वे उदीची दिशमाश्रिताः ॥ ६ ॥

भत्यपुराष्ट्रां श्रध्याय ४६ ।

<sup>(</sup>२) ना॰ प्र॰ प॰ भाग ४, प्र॰ २१४-२०।

<sup>(</sup>३) स्टेपी-रूस के दक्षिण और साईबोरिया के पश्चिम का प्रदेश।

उनकी सब से बड़ी देवी तबीती (श्रन्नपूर्ण) थी, दूसरा देवता पपीना (पाकशासन, इन्द्र) श्रोर उसकी श्री श्रिपया (पृथ्वी) थी। इनके श्रिति सूर्य श्रादि दूसरे देवता भी पूजे जाते थे। राजवंशी शक समुद्र के देवता (वहण) की पूजा करते थे। वे ठीक ईरानी प्रथा के श्रनुसार देव-ताश्रों की मूर्तियां श्रीर मंदिर नहीं बनाते, किंतु एक खड़ को बड़ी वेदी पर रखकर प्रतिवर्ष उसको भेड़ श्रादि की बिल चढ़ाते थे। शक लोग लड़ाई के समय घोड़े पर सवार होते श्रीर धनुष वाण रखते थे?"।

उत्पर उद्धृत किये हुए मनुस्मृति, पुराण एवं प्राचीन यूरोपियन इतिहासलेखकों के प्रमाणों से स्पष्ट है कि शक जाति श्रायों से भिन्न नहीं, किंतु
उन्हीं की एक शाखा थी। यदि यह प्रश्न किया जाय कि वे श्राये थे तो पीछे
से वे पुराणों श्रादि में वृपल (विधर्मी, धर्मभ्रष्ट) क्यों कहलाये ? तो इसका
उत्तर यही है कि उन्होंने वैदिक धर्म से श्रलग होकर वौद्ध धर्म स्वीकार कर
लिया था। धर्मभेद के कारण वौद्धों श्रीर ब्राह्मणों में परस्पर परम शत्रुता
रही, इसी से जैसे ईरानियों ने शक शब्द का श्रर्थ 'सग' (कुत्ता) वतलाया
वैसे ही ब्राह्मणों ने उनका चित्रय होना स्वीकार करते हुए भी उनको वृपल
(धर्मश्रष्ट) ठहराया, किंतु शक श्रीर कुशनवंशियों के सिक्को, शिलालेखादि
एवं प्राचीन ग्रंथों में मिलनेवाले उनके वर्णन को देखते हुए यही कहना
पड़ता है कि वे जंगली श्रीर वृपल नहीं, किंतु श्रार्य ही थे श्रीर श्रायों की
सी सभ्यता रखते थे।

अपर हम वतला चुके हैं कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी राजा दुह्य गांधार देश का राजा था। उसके पांचवें वंशधर प्रचेता के अनेक पुत्रों ने भारतवर्ष से उत्तर के म्लेच्छ देशों मे अपने राज्य स्थापित किये थे। मुसल-मानों के मध्य पशिया विजय करने के पूर्व उक्त सारे देश मे भारतीय सभ्यता फैली हुई थी। सुप्रासिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. सर ऑरल स्टाइन ने ई० स०१६०१ (वि० सं०१६४८) में चीनी तुर्किस्तान में प्राचीन शोध का काम करते समय रेत के नीचे दवे हुए कई स्थानों से खरोंछी लिपि के लेखों का बड़ा

<sup>(</sup>१) 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका'; जि॰ २१, पृ॰ ५७६।

संग्रह किया। उक्त लेखों की भाषा वहां. की लौकिक (तुर्की) मिथित भारतीय प्राकृत है। उनमें से कितने ही का प्रारंभ 'महनुश्रव महरय लिहति' (महानुभाव महाराजा लिखता है) पद से' होता है। कई लेखों में 'महाराज' के श्रातिरक्त 'भट्टारक'', 'प्रियदर्शन'' (प्रियदर्शी) श्रोर 'देवपुत्र'' भी यहां के राजाश्रों के खिताव (विरुद्द ) मिलते हैं। 'भट्टारक' (परमभट्टारक) भारत के राजाश्रों का सामान्य खिताव था, 'प्रियदर्शन' . (प्रियदर्शी) मौर्य राजा श्रशोक का था, श्रोर 'देवपुत्र' भारतवर्ष में मिलनेवाले कुशनयंशी राजाश्रों के शिलालेखों के श्रनुसार उनकी कई उपाधियों में से एक थी। कई एक लेखों में संवत् भी लिखे हुए हैं, जो प्राचीन भारतीय शैली के हैं, श्रार्थात् उनमें 'संवतसर', 'मास' श्रोर सौर दिवस दिये हुए हैं"। ये लेख चीनी तुर्किस्तान में भारतीय सभ्यता के प्रचार की साम्नी दे रहे हैं।

- (२) भटरगस(भट्टारकस्य)प्रियदर्शनस प्रियपितु॰ ( लेखसंरया ११३) भटरगनां(भट्टारकाणां) प्रियदेवमनुशसंपुजितनां प्रियदर्शननां योग्यदिव्यवर्षशतत्र्ययुप्रमननां ( लेखसंख्या १४०)।
- (३) प्रियदेवमनुशास प्रियदर्शनस प्रियभ्रतु (लेखसंट्या १३६ और १४६)।
- (४) संवत्सरे ४ ३ (=७) महनुस्रव महरय जिटुघवंशमण देवपुत्रस मसे ४ २ (=६) दिवसे १० ४(=१४) तं कालंमि॰ ( सेससंस्या ११६)।

इस टिप्पण में तथा इसके पीछे के तीन टिप्पणों में जो भवतरया उद्भृत किये गये हैं वे चीनी तुर्किस्तान से मिले हुए खरोष्टी लेखों से है। खरोष्टी लिपि में बहुभा स्वरों की मात्राओं में इस्व-दीर्घ का भेद नहीं रहता। देखों 'भारतीय प्राचीन बिपिमावा'; पृ० ३१-३७; झौर लिपिपत्र ६४-७०।

(४) संवत्सरे १० १(=११) मसे४ १ (=५) दिवसे ४ ४(=८) तं कलंभि° (केखतंल्या ८)।

<sup>(</sup>१) ए० एम० योयर, ई० जे० राप्सन श्रीर ई० सेनार्ट के द्वारा संपादित 'खरोष्ठी इन्स्किप्शन्स दिस्कवर्ड बाइ सर श्रारत स्टाइन इन् चाइनीज तुर्विस्तान'नामक पुस्तक, भाग १, छेखसंख्या १, ३–११, १३–१४, १६–२२, २४, २६–३०, ३२, ३३, ३६–४०, ४२, ४३, ४४–४७, ४६, ४२–४७, ६२–६४, ६८, ७०–७२ श्रीर कई श्रनेक । उक्क पुस्तक में चीनी तुर्किस्तान से मिले हुए ४२७ शाकृत ठेखों का श्रक्षरान्तर छुपा है।

चीनी यात्री फाहियान ई० स० ३६६ (वि० सं० ४४६) में अपने देश से भारत की यात्रा को निकला और ई० स० ४१४ (वि० सं० ४७१) में समद्र-मार्ग से स्वदेश को लौटा। वह मध्य पशिया के मार्ग से भारत में श्राया था श्रीर अपनी यात्रा के वर्णन में लिखता है—"गोधी की मरुभूमि को सत्रह दिन में यड़ी कठिनता से पारकर हम शेनशन प्रदेश ( चीनी तुर्कि-स्तान ) में पहुंचे । इस देश का राजा बौद्ध है । यहां अनुमानतः ४००० से श्रधिक श्रमण ( बौद्ध साधु ) रहते हैं, जो सब हीनयान संप्रदाय के श्रमु-यायी हैं। यहां के लोग, क्या गृहस्थ क्या श्रमण, सब भारतीय श्राचार श्रौर नियम का पालन करते हैं, श्रंतर इतना ही है कि गृहस्थ सामान्य रूप से श्रीर श्रमण विशेष रूप से। यहां से पश्चिम के सव देशों मे भी ऐसा ही पाया गया। केवल लोगों की भाषा में श्रंतर है तो भी सब श्रमण भारतीय मंधों श्रीर भारतीय भाषा का अध्ययन करते हैं<sup>र</sup>।" यहां से पश्चिम में यात्रा करता हुआ वह खोतान में पहुंचा जहां के विषय में उसने लिखा है-"यह देश रम्य श्रौर समृद्धिशाली है। यहां की जनसंख्या वहुत वड़ी श्रौर जनता संपन्न है। सव लोग वौद्ध धर्म को मानते हैं और एकत्र होकर धार्मिक संगीत का श्रानंद लूटते हैं। यहां कई श्रयुत ( दस हज़ार ) श्रमण रहते हैं, जिनमें से श्रधिक महायान संप्रदाय के श्रनुयायी हैं। यहां का प्रत्येक कुटुंब अपने द्वार के सामने एक एक स्तूप बनवाता है, जिसमे से छोटे से छोटा

संवत्सरे २० १०(=३०) मसे ४ १(=५) दिवसे ४ ४(=८) तं कलंमि (लेखसंख्या ६०)। संवत्सरे २० १०(=३०) मसे १ दिवसे ४ ३(=७) तं कलंमि कल्यनभम (लेखसंख्या १२३)।

खरोष्टी लिपि के श्रंकों के लिए देखो 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला', पृ॰ १२८-२१, भौर लिपिपत्र ७४ वा, खंड तीसरा ।

<sup>(</sup>१) बोद्धों में तीन संप्रदाय 'हीनयान', 'महायान' श्रोर 'मध्यमयान' थे, जिनमे-से पहले दो के ही श्रनुयायी श्रधिक थे तीसरे के बहुत कम।

<sup>(</sup>२) जेम्स बेगे, 'फाहियान्स दैवरुस इन् इडिया एंड सीलोन', पू॰ १२-१४।

स्तूप वीस हाथ से कम ऊंचा न होगा। चारों श्रोर से श्रानेवालें श्रमणों के लिए लोग संघारामों (मठों) में कमरे वनाते हैं जहां उन(श्रमणों) कीं श्रावश्यकताएं पूरी की जाती हैं। यहां के राजा ने फाहियान श्रौर उसके साथियों को गोमती नामक निहार (संघाराम) में, जहां ३००० श्रमण रहते थे, वड़े सत्कार के साथ ठहराया था।" फाहियान श्रपने कुछ साथियों सहित रथयात्रा का उत्सव देखने के लिए यहां तीन मास ठहर गया। उसने रथयात्रा का जो वर्णन किया है वह वहुत श्रंश में जगदीश (पुरी) की घर्तमान रथयात्रा से मिलता जुलता है'। इसी तरह हुएन्त्संग ने श्रपनी भारत की यात्रा करते हुए भारत में प्रवेश करने के पूर्व श्रीर लौटते समय मध्य एशिया के देशों के धर्म श्रौर सभ्यता श्रादि का जो वर्णन किया है उससे भी वहां भारतीय सभ्यता का साम्राज्य होना पाया जाता है।

जिस समय मध्य एशिया से शक लोग इस देश में श्राये उस समय उनके धर्मसंबंधी विचारों एवं उनके साथ यहांवालों के वर्त्ताव का अव हम कुछ विवेचन करते हैं—

विजयी शक अपना राज्य वढ़ाते हुए शकस्तान (सीस्तान) तक पहुंच गये। फिर वि० सं० की पहली शताब्दी के आसपास उन्होंने अफ़गानिस्तान और हिन्दुस्तान में प्रवेश किया। इस देश में उनका एक राज्य पंजाव में, दूसरा मथुरा के आसपास के प्रदेश पर, और तीसरा राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठियावाड़ तथा महाराष्ट्र पर रहा। इन तीन राज्यों में से पहले दो तो शीघ्र ही अस्त हो गये, परंतु तीसरा राज्य समय की प्रगति के साथ घटता वढ़ता लगभग तीन सौ वर्ष तक किसी प्रकार वना रहा, जिसका अंत गुप्तवंश के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। इन शकों के समय के शिलालेख एवं सिक्कों पर के चिह्नों आदि से पाया जाता है कि उनमे से कोई वौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो कोई वैदिक धर्म को मानते थे। उक्त तीसरे शक राज्य के राजाओं (महाचत्रपों) के सिक्कों में एक और सूर्य-

<sup>(</sup>१) जेम्स लेगे, 'फाहियान्स ट्रैवल्स इन् इंडिया ऍड सीलोन'; ए० १६-१६।

<sup>(</sup>२) श्रक्रगानिस्तानं की दाचिया-पश्चिमी सीमा से मिला हुआ ईरान का एक अंश ।

चंद्र के वीच पर्वत (मेरु) का चिह्न और उसके तीचे नदी (गंगा) का चिद्ध है 1 श्राजकल जैसा ब्राह्मण धर्म श्रीर जैन धर्मवालों के वीच वर्ताव है, वैसा ही जनता में उस समय वैदिक और वौड धर्मवालों के वीच था। जैसे आजकल श्रोसवाल तथा श्रायवाल श्रादि महाजनों में कई कुद्रम्य वैदिक-धर्म के एवं कई जैन धर्म के अनुयायी हैं, कही कहीं तो पति वैण्एव है तो स्त्री जैन है। ऐसा ही प्राचीन समय में भी व्यवहार होता था।पश्चिमी चत्रप राजा नहपान का दामाद उपवदात ( ऋपभदत्त ), जो शक दीनीक का पुत्र था, वेदधर्म को माननेवाला था , परन्तु उसकी स्त्री दत्तमित्रा वौद्ध मत की पोषक थीं। सत्रप राजा रुद्रदामा को यहां की कई राजकन्यात्रों ने श्रपनी प्राचीन रीति के श्रमुसार स्वयंवर में वरमालाएं पहनाई थीं । उसी हद्रदामा की पुत्री का बिवाह पुराण-त्रसिद्ध एतदेशीय श्रांध्रवंशी राजा वासिष्ठीपत्र शातकर्णी के साथ हुआ थां , ऐसा प्राचीन शिलालेखा से स्पष्ट है। इन सब वातो का निष्कर्ष वही है कि उस समय यहांवाले वाहर से ष्राये हुए इन शकों को ऋसभ्य या जंगली नहीं, किन्तु ऋपने जैसे ही सस्य श्रौर श्रार्य जाति की संत्रति मानते श्रौर उनके साथ विवाह-संवंध जोड़ते थे। यहां के ब्राह्मण श्रादि लोग धर्म-संबंधी वातो में श्राज की भांति संकीर्ण विचार के न थे और अटक से आगे वढ़ने पर अपना धर्भ नष्ट होना नहीं मानते थे । श्रनेक राजाश्रों ने भारत से उत्तरी देशों के श्रतिरिक्त कई श्रन्य

<sup>(</sup>१) प्रोफेसर इ. जे. राज्यन् संपादित श्रांध्र श्रौर पश्चिमी चत्रमा श्रादि के सिक्की श्रुस्तक, प्लेट १०-१७।

<sup>(</sup>२) नासिक के पास की पांडव गुफ्ता का खेख (ए. इं, जि. म, ए. ७म, छेख-संख्या १०)।

<sup>(</sup>३) वही, प्ट ६१, ६४, लेखसंख्या ११, १३।

<sup>(</sup> ७ ) स्वयमधिगतमहाच्चत्रपनाम्ना नरेन्द्रकन्न्यास्वयंवरानेकमाल्यप्राप्त-दाम्ना महाच्चत्रपेण रुद्रदाम्ना ( ए. इं, जि. ८, ए० ४४ ) ।

<sup>(</sup>२) ए. इं, जि. १० का परिशिष्ट, ए० १०३, लेखसंख्या ६६४। सिम, ग्र. हि

<sup>(</sup>६) जब से अफ़्ग़ानिस्तान पर मुसलमानो का श्रिधकार हुश्रा श्रीर वहा के

देशों पर अपने राज्य स्थिर किये थे और वहां पर भारतीय सभ्यता का प्रचार किया था। सुमात्रा, जावा आदि जीवों में भी उनके राज्य थे। वहां अनेक हिन्दू मंदिर थे, जो अवतक विद्यमान हैं, और उनके संस्कृत शिलालेख भी कई जिल्दों में छप चुके हैं। वोर्तियों के टापू में राजा मूलवर्मा के यश आदि के लेखवाले कई स्तंभ खड़े हुए हैंं। आफ़ग़ानिस्तान पर मुसलमानों के पहले हिन्दू राजाओं का ही राज्य था, ईरान प्राचीन आयं सभ्यता और अग्नि की उपासना के लिए उन्नर का केंद्र था। ईरान तक ही नहीं, किन्तु वहां से पश्चिम के पशिया माइनर से मिले दुए कीलाचर (Cunetorm) लिपि के शिलालेखों से पाया जाता है कि उक्त प्रदेश के मलेटिआ (Malatia) विभाग पर ई० स० पूर्व १४०० और १४०० में राज्य करनेवाले मिटान्न (Mitanni) के राजा आर्य नाम भारण करते थे और ऋग्वेद के इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवताओं के उपासक भी थें।

ऐसी दशा में यदि राजपूतों के प्रचित रीति-रिवाज शकों के रीति-रिवाजों से मिलते हुए हों तो उसमें कोई आश्चर्य की वात नहीं है, क्योंकि दोनों ही चित्रय जातियां थी। सूर्य की उपासना वैदिक काल से आर्य लोगों मे प्रचित्त थी और जहां-जहां आर्य लोग पहुंचे वहां उसका प्रचार हुआ। शकों की पुरानी कथाओं का यहां की प्राचीन कथाओं से मिलना भी यहीं वतलाता है कि वे कथाएं यहां से ही मध्य एशिया आदि देशों में आयों के साथ पहुंची थी। सती होने की प्रथा भी शको के इस-देश में आने से पूर्व की है। पांडु की दूसरी स्त्री मादी सती हुई थी। अश्वमेध यहां आयों ने

लोग मुसलमान बनाये गये तब से भारतवासियों का श्रटक से परे जाना रुक गया था, परन्तु राजपूताने के कई राजा श्रादि श्रटक से परे श्राहग़ानिस्तान, बलख़ श्रादि प्रदेशों में गये श्रीर वहां विजय प्राप्तकर मुगलों का राज सुस्थिर किया। श्रव तो कई ब्राह्मण, वैश्य, खत्री श्रादि काबुल में ही नहीं, किन्तु दूर दूर के प्रदेशों में जाते हैं श्रीर वहां व्यापार करते हैं।

<sup>(</sup>१) डा. बोजेल, 'यूप इन्स्किप्शन्स श्रॉव् किंग मूलवर्मन् फ्रॉम कोएटी (ईस्ट बोर्नियो) पृ० १६६-२३२।

<sup>(</sup>२) प्रोफेसर इ. जे. राप्सन, 'एनश्यंट हांडिया', प्र० ७६-८०।

शकों से सीना, यह कथन सर्वथा निर्मूल है, क्योंकि वैदिक काल से ही भारतीय राजा अध्वमेध करते आये हैं। युधिष्ठिर आदि अनेक चित्रय राजाओं ने अध्वमेध किये थे। शख्न और घोड़ों की पूजा प्राचीन काल से लेकर अवतक वरावर होती है। एक दूसरे से बहुत दूर वसने के कारण इनकी भाषा, पेशाक, रहन-सहन में समयानुसार अंतर पड़ना स्वाभाविक है। मध्य पिश्या तक के दूरवर्ता देश की वात जाने दीजिये, यदि इन वातों की दृष्टि से कश्मीर और पंजाव के वर्तमान हिन्दुओं का वंगाल, राजपूताना, गुजरात और महाराष्ट्र के हिन्दुओं से मिलान किया जाय तो परस्पर वड़ा अन्तर पाया जाता है।

श्रव हम कुशन(यूची)वंशियों के विषय का कुछ विवेचन करते हैं—

ये लोग मध्य पशिया के उस प्रदेश के भारतवर्ष मे आये, जिसको तुर्किस्तान कहते हैं। इनके सिको में से अधिकांश पर एक तरफ़ राजा की खड़ी हुई मूर्ति और दूसरी ओर वेल (नंदी) के पास खड़े हुए शिव की मूर्ति वनी हैं। अन्य सिको पर सूर्य, वुद्ध तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अनेक सिकों पर राजा अग्नि में आहुति देता हुआ खड़ा है। इम ऊपर वतला खुके हैं कि तुर्किस्तान में आर्य लोग निवास करते थे और वहां आर्य सभ्यता फैली हुई थी। 'एन्साइक्रोपीडिया विटानिका' में लिखा है—'जब से इतिहास का पता है पूर्वा (मध्य पशिया के) तुर्किस्तान में आर्य जाति निवास करती थीं ।' उपर वर्णन किये हुए उनके सिकों से भी यही पाया जाता है। उक्त सिकों में राजा के सिर पर या तो लंबी टोपी या मुकुट, चदन पर कोट और पैरों में लंबे बूट दीख पड़ते हैं, जो उक्त शीतप्रधान देश के लिए आवश्यक हैं। हिन्दुस्तान में आने के पीछे भी वे वैदिक और वौद्ध धर्म के अनुयायी रहे थे।

प्राचीन काल से भारत के चित्रय राजास्रों में देवकुल बनाने की प्रथा

<sup>(</sup>१) गार्डनर, 'दी फॉइन्स म्राच् दी ग्रीक ऐंड सीथिक् किन्न म्राच् वाक्टिया ऐंड ब्रॅंडिया', प्लेट २४, संख्या ६-४, १२-१४।

<sup>(,</sup>२) जि॰ २३, ए० ६३६।

थी। राजात्रों की मृत्यु के भिन्ने उनकी सृर्तियां रतसी जाती थीं। प्रसिद्ध कवि शास ने, जो कालिदास से भी पूर्व हुआ था, अपने 'प्रतिमा नाटक' में शयोध्या के निकट बने ुए रघुविशया के देवकुल का वर्णन किया है, जिसंग राजा दिलीप, रघु, श्रज श्रोर दशस्थ की सूर्त्तियां रक्सी हुई थीं । पाटलीपुत्र (पटना) के निकट पुराएप्रसित्त शिशुनागवंशी राजास्रो का देवकुल था , जहां से उस नगर को बसानेवाल महाराज उदयन और सम्राद् निद्वर्दन की मृर्तियां मिली हैं। कुशनवशी राजाओं का देवकुल मथुरा से ६ मील माट गांन में था। वहां से एक जिलालेख १४ डकड़ों में मिला, जिसका कुछ श्रंश नष्ट भी हो गया है। उसका श्राशय यह है— "सत्यधर्मरिथन महाराज राजातिराज देवपुत्र हिवाफ के दादा का यहां देव-फुल था जिसको दृटा ुम्रा देएकर महाराज राजातिराज देवपुत्र दृविष्क की श्रायु तथा चलवृद्धि की कामना से महादंडनायक .....के पुत्र व किनो पति "" ने उसकी मरमत करवाई । " इससे स्पष्ट है कि कुशनवंशियां मे भी रघु छोर शिशुनागवशी राजाश्रो के समान देवकुल वनाने की प्रथा थी। इन वातों को देखने से इनका आर्य होना निश्चित है। इन राजाओं के राजत्वकाल के कई वौद्ध, जैन और बाह्यणों के खिलालेख मिले हैं, जिनमें संवत्, इनके नाम तथा खिताव मिलते हैं, परन्तु अवतक इनके खदवाये हुए ऐसे लेख नहीं मिले, जिनसे इनकी वंशपरंपरा, विस्तृत वृत्तांत या इनके शादी व्यवहार श्राटि का पता चलता हो। ऐसी टशा में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भारत के प्राचीन चत्रिय राज-वंशियों के साथ इनके विवाह आदि संवंध कैसे थे, परंतु इनके आर्य होने श्रोर शिव, श्राग्न, सूर्य श्रादि देवताश्रां के उपासक होने से चित्रयों का इनके साथ संवंध रहा हो तो श्राश्चर्य नहीं।

अब हम हला क संबंध का थोड़ा सा परिचय देते हैं—

<sup>(</sup>१) ना० प्र० प०, भाग ४, प्र० २६७-७०।

<sup>(</sup>२) वही, भा० ६, पृ० १०१ ।

<sup>(</sup>३) ज. रॉ. ए. स्रो, ई. स. १६२४, ए० ४०२-३।

हुगु भी मध्य पशिया में रहनेवाली एक श्रार्य जाति थी, जिसने वल प्राप्तकर पशिया छोर यूरोप के कई देश विजय किये छोर उनपर अपना अधिकार जमा लिया। चीनी अंथकार उनको 'यृनयृन्', 'येथिलेटो' श्रोर 'येथ'; यूनानी रतिदास-लेखक 'उन्नोर्ट' ( हुए ), 'लुकोर्ड उन्नोर्ड' ( श्वेत हुए ), 'एफथेलाइट' या 'नेफ-थेलाइट'; श्रोर संस्कृत विद्वान् 'हगा', 'हन', 'श्वेत-हुगा' या 'सितहगा' कहते थे। महाभारत तथा पुराग स्त्राटि गंथों मे हगों का जो उत्तेय मिलता है उसका संबंध उनके मध्य पशिया में निवास करने के समय से है, पयाकि भारत में वि० सं० की छठी शताब्दी के पूर्वार्छ तक उनका म्राना नहीं पाया जाता। मध्य पश्चिया में चौद्ध धर्म का प्रावस्य था श्रीर हुएों ने भी उसे स्वीकार किया हो, जिससे ब्राह्मण लेखकों ने धर्महेप के कारण मध्य पशिया की श्रन्य जातियों के समान उनकी गणना भी म्लेच्छा में की। वि० सं० ४७७ ( ई० स० ४२०) के स्रासपास मध्य पशिया की श्रॉक्सल (वंचु) नदी के निकट रहनेवाले हुएों ने ईरान के ससानियन्वंशी राजाश्रों से लड़ना प्रारंभ किया श्रीर यज्दज़र्द दूसरे (ई० स० ४३६-४५७=वि० सं० ४६५-५१४) श्रीर फ़ीरोज ( ई० स० ४५७-४८४=वि० सं० ४१४-४४१) को परास्त कर उनका खज़ाना लूटा श्रोर उनका कुछ देश भी अपने अधीन कर लिया। फिर वे हिन्द्रस्तान की ओर मुड़े। गांधार देश विजय कर शाकल नगर को उन्होंने श्रपनी राजधानी वनाया श्रौर क्रमशः श्रागे चढ़ते गये। चीनी यात्री सुंगयुन् ई० स० ५२० (वि० सं० ५७७) में गांधार में ज्ञाया। वह लिखता है—''यहां का राजा ये-थे-ले-टो' (हुए) है जो वड़ा लड़नेवाला है श्रौर उसकी सेना में ७०० हाथी रहते हैं। हुरों ने गांधार में लेलिह को अपना राजा बनाया था। वर्तमान राजा( मिहिरकुल ) उससे तींसरा है<sup>3</sup>।" गुप्त सं० १६१ (वि० सं० ४६७=ई० स०४१०) के श्रासपास हूण राजा तोरमाण ने गुप्तवंशी राजा भानुगुप्त से मालवा, राजपूताना श्रादि देश छीन लिये। तोरमाण के पीछे उसका पुत्र मिहिरकुल वड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसके चांदी के सिको पर 'जयतु

<sup>(</sup>१) किनगहाम, 'कॉइन्स ऑव् दी लेटर इंढोसीथियन्स', पृ० ७४ भौर भागे।

वृषध्वज' या 'जयतु वृप' लेख के श्रातिरिक्त त्रिश्ल, वृप (नंदी) श्रौर छुत्र के चिद्व हैं, जो उसका शैय होना प्रकट करते हैं।

मिहिरकुल के समय मालवे में यशोधर्मन् (विष्णुवर्द्धन) नामक प्रतापी राजा हुआ, जिसके विशाल जयस्तं में मंद्द्तीर से तीन मील दूर सींदेनी गांव के पास पड़े हुए हैं। उनपर के लेखों से ज्ञात होता है कि 'यशोधर्मन् ने लोहित्य (प्रह्मपुत्र) से लगाकर महेन्द्राचल तक और हिमालय से पश्चिमी समुद्र तक के देश विजय किये थे। अपने इप्टरेव शिव के सिवाकिसी अन्य के आगे मस्तक न कुक्तानेवाले राजा मिहिरकुल ने उसके चरणों की सेवा की थीं'।' इससे प्रत्यच्च है कि मिहिरकुल शिव का अनन्य भक्ता था। यशोधर्मन् से परास्त होने पर मिहिरकुल को राजपूताना, मालवा आदि देश छोड़कर, कश्मीर की शरण लेनी पड़ी। हुणों में तोरमाण ही मालवा, राजपूताना आदि का प्रथम राजा हुआ और उसके पुत्र मिहिरकुल के समय अर्थात् लगभग ४० या ४० वर्ष में ही हुण्राज्य यहां से अस्त हो गया। यशोधर्मन् के जो लेख अवतक मिले हैं उनसे यह नही पाया। जाता है कि वह किस वंश का था, परंतु इतना तो रपप्ट है कि वह हुणों से भिन्न किसी एतहेशीय राजवंश का वंशधर था।

संभव है कि मिहिरकुल के पराजित होने के पीछे भी इधर के कुछ प्रदेश हूगों के अधीन रहे हो और उनके स्वामियों ने यहां के राजाओं की अधीनता स्वीकार करली हो, क्योंकि यहां के कितने एक राजवंशियों का हूगों के साथ विवाह आदि संवंध होना पाया जाता है, जैसे कि मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा अज्ञट (वि० सं० १०१०=ई० स० ६४३) की राणी हरियदेवी

<sup>(</sup>१) स्थाणोरन्यत्र येन प्रणितक्वपणतां प्रापितं नोत्तमाङ्गं यस्याशिलष्टो भुजाभ्यां वहित हिमगिरिर्दुर्गशब्दामिमानम् । नीचैस्तेनापि यस्य प्रणितभुजवलावर्जनिक्षिष्टमूर्ध्नी चूडापुष्पोपहारैर्मिहिरकुलनृपेणार्चितं पादयुग्मम् ॥ क्ली., गु.; इ.; ए० १४६-४७।

हूग्वंश की थी<sup>3</sup>। ऐसे ही चेदी के कलचुरी(हैहय)वंशी राजा गांगेयदेव के पुत्र कर्ण (वि० सं० १०६६=ई० स० १०४२) का विवाह हूग् कुमारी "श्रावह्मदेवी के साथ दुश्रा था<sup>3</sup>। 'कुमारपालप्रवंध' एवं भाटो की पुस्तकों में हूगों की गणना ३६ राजवंशों में की गई है।

हम ऊपर वतला चुके हैं कि मुसलमान धर्म की उत्पत्ति से पूर्व मध्य प्रिश्या में श्रार्य जातियों का निवास था और हुए। भी वहीं से श्राये थे। मिहिरकुल के पिता तोरमाए के लेख मे, जो लाहोर के श्रजायवघर मे रक्खा हुश्रा है, उसको 'महाराजाधिराज, पाही, जऊक्ल' कहा है । जऊक्ल उसके कुल का सूचक होना चाहिये। 'महाराजाधिराज' श्रार्य भाषा का श्रीर 'षाही' मध्य पश्रिया की भाषा का खिताव है। कुश्तवंशियों के कितने ही लेखों में उत्पर वतलाये हुए भारतीय खितावों के श्रतिरिक्त उनका 'षाही' खिताव भी होना पाया जाता है। इसपर कई विद्वानों का यह श्रमुमान करना निर्मूल नहीं है कि हुए कुरानवंशियों की एक शाखा के रहे हों। ऐसे ही मिहरकुल के श्रनन्य शिवभक्त और वौद्धों के कट्टर विरोधी होने से, जैसा कि हम श्रागे हुएों के वृत्तांत में वतलावेगे, यहां के स्त्रियों के साथ उक्त वंश के राजाओं का शादी-व्यवहार होना कोई श्राश्चर्य की वात नहीं है, परंतु व्यह नहीं माना जा सकता कि राजपूत हुएों से निकले हैं।

<sup>(</sup>१) स्रमूद्यस्यामवत्तस्यां तनयः श्रीमदल्लटः ॥ स मूपितः [प्रिया] यस्य हूणाच्चोग्णीशवशजा । हरियदेवी यशो यस्या भाति हर्पपुराह्वयं ॥ इ ऍ, जि॰ ३६, ए० १६१।

<sup>(</sup>२) पुत्रोऽस्य खड्गदालि[तारि]करीन्द्रकुम्म—
मुक्ताफलैः स्म ककुभोर्चिति कर्ग्णदेवः । । ।।
अजिन कलचुरीगां स्वामिना तेन हूगा—
न्वयजलिनिधलच्म्यां श्रीमदावल्लदेव्यां । ए. इं, जि॰ २, ए॰ ४।

<sup>(</sup>३) ःःराजाःःराजमहाराजतोरमायाषाहिजऊञ्वःः

ए. इं. जि॰ १, पृ० २३६।

श्रव मि० स्मिथ के इस कथन की जांच करना श्रावश्यक है कि 'हुणों का वड़ा विभाग गुर्जर या गृजर था'। ग्रजरात के चौलक्य (सोलकी) सामंत पुलकेशी के त्रैकूटक (कलचुरि) संवत् ४६० (वि० सं० ७६५-६६= ई० स० ७३५-३६) के दानपत्र से पाया जाता है कि चावोटक (चावड़े) श्रौर गुर्जर दोनों भिन्न भिन्न वंश थे'। जोधपुर राज्य की उत्तरी सीमा से लगाकर भड़ौच तक सारा देश एक समय गुर्जरों के ऋधीन होने से 'गुर्ज-रत्रा' या गुजरात कहलाया। उक्त देश पर गुर्जरीं का अधिकार कव हुआ यह श्रवतक श्रनिश्चित है तथापि इतना तो निश्चित है कि शक सं० ४४० (वि० सं० ६८४=ई० स० ६२८) में गुर्जर देश की राजधानी भीनमाल में चाप( चावड़ा )वंश का राजा व्याव्रमुख राज्य करता था । उससे पूर्व भी वहां उक्त वंश के राजाओं का राज्य रहा हो। उक्त संवत् से वहुत पूर्व गुर्जरों का राज्य वहां श्रस्त हो चुका था श्रीर उनकी स्पृति का सूचक देश का नाम गुर्जरत्रा (गुजरात ) मात्र श्रवशेष रह गया था। श्रतएव गुर्जरी का वि० सं० ४०० से भी पूर्व या उसके श्रासपास भीनमाल पर शासन करना संभव हो सकता है। श्रतुमानतः उस समय से १६० वर्ष पीछे वि० सं० ४६७ ( ई० स० ४१० ) के लगभग हुगों का अधिकार राजपूताने पर हुआ, इस अवस्था में गुर्जरों को हुए मानना केवल कपोलकल्पना है । ऐसे ही कन्नीज के प्रतापी प्रतिहारों (पिंड्हारों ) का भी गुर्जरों से कोई संबंध नहीं था यह हम आगे प्रतिहारों के वर्णन में वतलावेगे।

क्या राजपूतों का उदय मि० विन्सेंट स्मिथ के लेखानुसार ई० स० की आठवी या नवी शताब्दी मे एकाएक हुआ ? इसके उत्तर मे हम कह

<sup>(</sup>१) ना. प्र. प, भा. १, ए० २१०-११।

<sup>(</sup>२) श्रीचापवंशातिलके श्रीव्याघ्रमुखे नृषे शकनृपाणाम् । पंचाशात्संयुक्तेवर्षशतैः पंचिभरतीतैः ॥ ७॥ ब्राह्मः स्फुटासिद्धान्तः सज्जनगणितगोलिवत्प्रीत्यै । त्रिशद्दर्षेण कृतो जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेन ॥ ८॥ (ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त)।

सकते हैं कि राजप्ताने में ही गुहिल, चान्ड़े, यादव छोर मौर्य श्रादि राजवंग्र ई० स० की सातवी शतान्दी में तथा उससे पूर्व भी वियमान थे।

गुहिलवंशी राजा शीलादित्य (शील) का सामोली गांव (मेवाद के थी-सट जिले में) छे मिला गुणा वि० सं० ७०३ (ई० स० ६४६) का शिला-लेखे राजपूताना म्यूजियम् (श्रजमेर) मे सुरिचत है। शीलादित्य से पूर्व के चार राजाश्रों के नाम भी प्राचीन शिलालेखों में मिलते हैं, जिससे उक्त वंश के सूलपुरुष गुहिल का समय वि० सं० ६२४ (ई० स० ४६८) के श्रासपास स्थिर होता है।

चावड़ावंशी राजा व्याव्रमुख शक सं० ४४० (धि० सं० ६८८ई० स० ६२८) में भीनमाल में राज्य करता था ऐसा 'व्राह्मस्फुटसिद्धान्त' से डापर वतलाया जा चुका है।

यादव प्राचीन काल से मथुरा श्रोर उसके श्रासपास के प्रदेश पर राज्य करते रहे। कामां (कामवन, भरतपुर राज्य) की 'चौरासी खंवा' नाम की मसजिद में, जो हिन्दू मंदिरों को गिराकर उनके पत्थरों से घनाई गई है, एक स्तंभ पर श्ररसेनवंशी यादव राजा वत्सदामा' का खंडित शिलालेख विद्यमान है, जिसकी लिपि भालरापाटनवाले राजा दुर्गगण के वि० सं० ७४६ (ई० स० ६८६) के शिलालेख की लिपि से मिलती हुई है। यदि कामां का लेख वि० सं० की श्राठची शताब्दी के श्रंत का भी माना जाय तो भी उसमे लिखे हुए वत्सदामा के पूर्व के सातवे राजा फक्क का समय—प्रत्येक राजा के राज्यसमय की श्रोसत वीस वर्ष मानने से वि० सं० ६८० (ई० स० ६२३) के श्रासपास स्थिर होता है।

मौर्य या मोरी वंश के राजा मान का एक शिलालेख वि० सं० ७७० (ई० स० ७१३) का<sup>3</sup> चित्तोड़ के क्रिले से ३ मील दूर पृठौली गांव के पास मानसरीवर नामक तालाव पर मिला है। उसमे राजा मान के प्रितामह

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र॰ प्, भाग १, पृ॰ ३२२-२४।

<sup>(</sup>२) इ ऐ, जि॰ १०, ए० ३४-३६।

<sup>(</sup>३) टॉ, रा, जि. २, पृ० ६१६-२२।

माहेश्वर से भोयों की वंशावली दी है; इतएव माहेश्वर का समय वि० सं० की सातवीं शताव्दी के आसपास आता है। इन थोरे से उदाहरणों से स्पष्ट है कि मि० विन्सेंट स्मिथ का उपर्युक्त कथन भी अमपूर्ण ही है।

कुछ विद्वान् वर्तमान राजपूत् वंशां को आर्य चित्रय न मानने में यह भी प्रमाण उपस्थित करते हैं कि पुराणों में लिया है—'शिश्रुताग वंश के श्रंतिम राजा महानंदी के पीछे श्रद्रप्राय श्रीर श्रध्रमां राजा होंगे।' इस विपय में हम श्रपना मत प्रकाशित करने के पूर्व इस प्रश्न को पाठकों के ध्यान में सम्यक् प्रकार से जमाने के लिए इतना कहना उचित समभते हैं कि घास्तव में पुराणों में इस विपय में क्या लिया है, श्रीर काल पाकर उस लेख ने फैसा रूप धारण कर लिया है। मत्स्य, वायु, श्रद्धांइ, भागवत श्रीर विष्णु पुराणु में लिखा है—"महानंदी का पुत्र महापम (नंद) श्रद्धां श्री से उत्पन्न होकर श्रपने द्व वर्ष के शासन-काल में चित्रयों को नष्ट करेगा। उस महापम के सुमाल्य (सुकलप) श्रादि श्राठ पुत्र १२ वर्ष राज्य करेंगे, तत्पश्चात् कांटिल्य (विष्णुग्रुप्त, चाणक्य) झाह्मण इन (नव नंदों) को नष्ट करेगा श्रीर मीर्य (चंद्रग्रुप्त) राजा होगा ।"

(१) महानिन्दसुतश्चापि शूद्रायां कलिकांशजः ।

उत्पत्स्यते महापद्मः सर्वेच्चत्रांतको नृपः ॥

ततः प्रभृति राजानो भविष्याः शूद्रयोनयः ।

एकराट् स महापद्म एकच्छत्त्रो भविष्यति ॥

ग्रष्टाशीति तु वर्षाणि पृथिव्यां च भविष्यति ।

सर्वेच्चत्रमथोद्धृत्य भाविनार्थन चोदितः ॥

स्वेच्चत्रमथोद्धृत्य भाविनार्थन चोदितः ॥

स्वेच्चत्रमथोद्धृत्य भाविनार्थन चोदितः ॥

महापद्मस्य पर्याये भविष्यन्ति नृपाः क्रमात् ॥

उद्घरिष्यति तान् सर्वान् कोटिल्यो वै द्विजर्पभः ।

भुक्त्वा मही वर्पशतं तती मौर्यान् गमिष्यति ॥

'मत्यपुराण', प्रथ्याय २०१, श्लो० १७-२२। 'वायुपुराण', श्रध्यायं ६६, श्लो०

३२६-३१। 'महांडपुराण', ३। ७४। ९३६-४३।

पाश्चात्य पुराने लेखकों में से केवल एक प्लुटार्क नामी यूनानी लेखक ने, जो ई० स० की दूसरी शताप्दी में हुआ, पुरानी जनशृति के आधार पर ऐसा लिखा है—''मगध के राजा (महानंदी) की एक राणी का प्रेम किसी नाई के साथ हो गया। इन दोनों ने राजा को मार डाला और नाई उसके राज्य का स्वामी हो गया। उसी का पुत्र (महापदा) सिकंदर के समय वहां का राजा था'।' यहापन या उसके पुत्रों की चंद्रग्रुप्त ने मारकर मगध का राज्य छीन लिया।

चहुत काल पीछे वि० सं० की नवीं शताब्दी के आसपास विशाख-दत्त पंडित ने अपने 'सुद्राराद्यस' नामक माटक में जाणक्य (कौटिल्प) और चंद्रगुप्त के संवाद में चाणक्य का चंद्रगुप्त की 'वृषल' शब्द से संबोधन करना वतलाया है। उसी सुद्राराद्यस के टीकाकार दुंखिराज ने, शक संवत् १६३४ (वि० सं० १७५०=ई० स० १७१३) मे शायद विशाखदत्त के 'वृपल' शब्द के आधार पर या किसी प्रचलित दंतकथा के अनुसार अपनी टीका में यह लिख दिया—"नंद वंश के अंतिम राजा सर्वार्थसिखि (नंद) की वृषल (शद्र) जाति की मुरा नामक राणी से चंद्रगुप्त उत्पन्न हुआ, जो अपनी माता के नाम से 'मोर्य' कहलाया ना" रन्ही उदरपटांग

महानिदसुतः शूद्रागभोंद्भवोतिलुञ्घो महापद्मो नदः परशुराम इवापरो-खिलच्चत्रांतकारी भिवता । ततः प्रमृति शूद्रा भूमिपाला भिवष्यति । स चैकच्छत्रामनुद्धाधितशासनो महापद्मः पृथित्री भोच्यति । तस्याप्यष्टो सुताः सुमाल्याद्या भिवतारस्तस्य च महापद्मस्यानु पृथिवीं भोच्यति महापद्मस्त-त्पुत्राश्च एकं वर्षशतमवनीपतयो भिवष्यति नवैन तान्नदान्कौटिल्यो ब्राह्मग्रः समुद्धरिष्यति । तेषामभावे भौर्याश्च षृथिवी भोच्यति कौटिल्य एव चंद्रगृप्तं राज्येभिषेच्यति ॥

<sup>&#</sup>x27;विष्णुपुराण', श्रंश ४, श्रध्याय २४। ऐसे ही 'श्रीमद्वागवत '; रक्ष १२, श्रध्याय १, श्लो॰ ≒-१३।

<sup>(</sup>१) 'मैक् किडल', 'इन्वेज़न श्राव् इडिया वाई श्रलेक् जेडर दी ग्रेट', ए० २८३।

<sup>(</sup>३) कल्यादौ नन्दनामानः केचिदासन्महीमुजः ॥ २३॥

कथाओं को ध्यान में रसकर श्राजकल के शूरोपियन तथा श्रन्य विद्वानीं ने यह मान लिया है कि वर्तमान राजपूत श्रार्य दात्रिय नहीं, श्रीर चंद्रगुत मगध के नंदवशियां का वंशधर था।

पुराण, वृद्धत्कथा, कथालिरित्सागर श्रीर मुद्राराजसमें तो कहीं इस वात का उत्तेय भी नहीं है कि चन्द्रगुत नंद वंश में उत्पन्न हुश्रा था या उसकी माता का नाम गुरा था। उनमें तो केवल उसको मार्य (मोर्यवंशी )माना है।

यूनानी लेखक प्लटार्क का जपर लिगा हुआ कथन चंद्रगुप्त से ध्रानुमानतः ४७४ वर्ष पीछे का है छोर उसमें भी सिकंदर के समय मगध पर राज्य करनेवाले राजा (महापद्म, नंद) को नाई का पुत्र लिखा है। उसने भी चंद्रगुप्त को नंद का पुत्र नहीं। माना। मुद्राराक्तस में चंद्रगुप्त को संवोधन करने में कांटिल्य के सुप्त से 'वृपल' (शद्र) शब्द का प्रयोग कराना उक्त नाटक के रचयिता की धृष्टता ही है, क्योंकि जब चन्द्रगुप्त जैसा सम्राट् कोटिल्य को आदर सहित 'आर्य' शब्द से संवोधन कर उसके चरणों के आगे सिर सुकाता है, तो क्या यह संभव है कि कोटिल्य उसका इस प्रकार अनादर करे?

चंद्रगुप्त का नंद वंश के खाथ न तो कोई संवंध ही था, श्रोर न वह मुरा नाम की शद्रा स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह तो हिमालय के निकट के एक प्रदेश का, जो मोर पित्तयां की श्रधिकता के कारण मौर्यराज्य फहलाता था, उच्चकुल का सत्रियकुमार था जैसा कि वोद्ध श्रंथों से पाया जाता है'। मोर्य वश नंद वंश की श्रंपेत्ता प्राचीन था, क्योंकि ई० स० पूर्व

सर्वार्थिसिद्धिनामासीत्तेषु विख्यातपौरुप । । । २४ ॥ राज्ञः पत्नी सुनन्दासीज्ज्येष्ठान्या वृपलात्मजा । मुराख्या सा प्रिया भर्तुः शीललावर्यसंपदा ॥ २५ ॥ मुराप्रसूतं तनय मौर्याख्य गुरावत्तरं । । ॥ ३१ ॥ सुदाराचस की टीका का उपोद्घात, ए॰ ४ ।

<sup>(</sup>१) मेक् किटल, 'इनवेज़न ऑव् इंडिया बाई श्रतेग्जैंडर दी घेट'; ए॰ ४०८; श्रोर महावंश की टीका ।

४७७ ( वि० सं० पूर्व ४२० ) में जय युद्धदेव का निर्वाण हुआ तो उनकी श्रस्थियों का विभाग लेने में श्रन्य चित्रयों के समान पिप्पलीवन के मौर्य चात्रियों ने भी दावा किया था'। वौद्ध लेखक मौयीं का उसी (सूर्य) वंश में होना वतलाते हैं, जिसमें भगवान् बुद्धदेव का जन्म हुन्ना था। ऐसे ही जैन लेखक भी उनका सूर्यवंशी चित्रय होना मानते हैं<sup>र</sup>। मौर्य राजा श्रशोक के समय वौद्ध धर्म का प्रचार भारत में वहुत वढ़ गया, जिससे ब्राहाणें का मत निर्वल होता जाता था, श्रतएव धर्मह्रेप के कारण महापदा के शृहा स्त्री से उत्पन्न होने श्रोर मौर्या के बौद्ध-धर्म को श्रगीकार कर लेने से ब्राह्मणो ने ऐसा लिख दिया हो कि नंद वंश से राजा शृद्ध-प्राय और श्रधमी होंगे। पुराणों के इस कथन में उतनी ही सत्यता है, जितनी कि परशुराम के २१ यार पृथ्वी को निः चत्रिय करने की कथा में है। जैसे खास परग्रराम के समय श्रीर उनके पीछे भी चित्रय राजा विद्यमान थे वसे ही नंद वंश के समय तथा उसके पीछे भी श्रानेक चत्रिय वंशों का विद्यमान होना सिद्ध है। यह तो प्रत्यत्त है कि न तो सारे पुराए एक ही समय मे लिखे गये और न उनमे दी हुई वंशाविलयां राजवंशों का कमवार होना सचित करती हैं, किन्त वे भिन्न भिन्न प्रदेशों पर राज्य करनेवाले कई समकालीन वंशों की सचक हैं। उनमें वि॰ सं॰ की पांचवीं शताब्दी के श्रासपास तक होनेवाले राजवंशों का उल्लेख मिलता है। नंद श्रौर मौर्य वंशों के पीछे भी चात्रिय वश विद्यमान था इसके वहुत से प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से थोड़े से हम नीचे उद्धृत करते हैं-

(१) श्रश्वमेध या राजसूय यज्ञ सार्वभौम चत्रिय राजा ही करते थे<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) कर्न, 'मैन्युअल् थ्रॉव् इंडियन् बुद्धिज़म्', ए० ४६ (एन्साइक्लोपीडिया श्रॉव् इंडो श्रार्यन् रिसर्च में )।

<sup>(</sup>२) 'कुमारपालप्रवध' में चित्तों इके मौर्यवंशी राजा चित्रांगद को रघुवंशी कहा है। राममुनिराह पुरा रघोवेशे चित्रांगदो राजा ऋभिनवैः फली: ...।

<sup>(</sup>३) चत्रियस्यापि यो धर्मस्तं ते वच्यामि पार्थिव । दद्याद्राजा न याचेत यजेत न च याजयेत् ॥ । ।।

यह प्रथा घेदिक काल से चली श्राती थी। श्रश्वमें श्रादि घेदिक यहाँ का होना श्रशोक ने चंद किया, परन्तु मीर्यवंश के श्रन्तिम राजा बहुद्ध की मारकर उसका सेनापित पुष्यिम उसके साम्राज्य का स्वामी बना। उसने किर घेदिक धर्म के शनुसार दो श्रश्वमेध यहा किये। पुष्यिम के यह में महाभाष्य के कर्ता पतंजिल भी विद्यमान थे। यदि वह शृद्ध होता तो संभव नहीं कि पतंजिल जैसे थिडान् ब्राह्मण उसके यहा में संमितित होते। पुष्यिम ये पिछे श्रांध (सातवाहन), वाकाटक श्रादि कई वंश के राजाश्रों ने स्थवमेध श्रादि यह किये फेरो ऐसा शिलालेगादि से सिड है।

- (२) कटक (उड़ीसे में ) के पास उदयगिरि की द्वाथी गुका में ख़ुदे पुष थि॰ सं॰ पूर्व की दूसरी शताब्दी के राजा खारवेल के लेख में कुसंय जाति के चत्रियों का उल्लेख हैं"।
- (३) शक उपवदात के नासिक के पास की पांडव गुफा के लेख में, जो वि॰ सं॰ की दूसरी शताब्दी का है, लिखा हैं—'में (उपवदात) भट्टा-रक (नहपान) की श्राका से मालयों (मालवां) से विरे पुप उत्तमभाड़ों को मुक्त करने को वर्षा ऋतु में गया श्रोर मालय मेरे पहुंचने का शोर सुनते ही भागे, परंतु वे सव उत्तमभाद्र दात्रियों के वंधुए वनाये गये। वहां

पालियत्वा प्रजाः सर्वा धर्मेण जयताम्वर । राजसूयाश्वमेधादीन् मखानन्यांस्तथेव च ॥

'पद्मपुराण्', स्वर्गखंड, अध्याय २८, 'शब्दकल्पद्म'; कांद २, ए० २२७ ।

- (१) ना. प्र. प्, भाग ४, ए० ६६-१०४, २०२।
- (२) ना. प्र. प्, भाग ४, पृ० २०३, टिप्पस 🕆 ।
- ( ३ ) खज्जवित्तास प्रेस (यांकीपुर)का छुपाहिंदी 'टॉड राजस्थान', खंड १, १० ४१४।
- (४) वही; पृ० ५३१।
- (१) कुसवानं खितयं च सहायवता पतं मिसकनगर ( कुसंवानां चित्रियाणां च सहायवता प्राप्त मिसकनगरं ) भगवानकाल इंद्रजी; 'दी हाथी गुंफा ऐड थी श्रदर इन्स्किप्शन्स', ए० २४ श्रीर ३६।

से मैंने पुष्कर मे जाकर स्नान किया श्रीर वहां २००० गी श्रीर एक गांव दान में दिया "।

- (४) मधुरा के आसपास के प्रदेश पर महाभारत के युद्ध से पूर्व भी यदुवंशी राज्य करते थे, जो समय के हेर-फेर सहते हुए अब तक विद्यमान हैं। ग्रूरसेनवंशी यादवों के कई प्राचीन शिलालेख उसी प्रदेश से मिल चुके हैं।
- (४) शक सं० ७२ (वि० सं० २०७=ई० स० १४०) के श्रासपास के गिरनार पर्वत के निकट एक चट्टान पर खुदे हुए, चत्रपवंशी राजा चद्र-दामा के लेख में लिखा है—''उसने चित्रयों में 'वीर' पदवी धारण करने-वाले यौद्धेयों को नए किया था।" उसमें यौद्धेयों को स्पष्ट रूप से चित्रय किखा है 3। इस विषय का विशेष वर्णन यौद्धेयों के परिचय में लिखाजायगा।
- (६) जग्गयपेट के शिलालेख में जो वि० सं० की तीसरी शताब्दी के श्रासपास का है, माहरीपुत्र राजा श्रीवीरपुरुषदत्त को इदवाकुवंशी वतलाया है। ऐसे ही नागार्जुनीकोड (मद्रास प्रेसीडेंसी के गन्तूर ज़िले में) से मिले हुए कई शिलालेखें। में जो वि० सं० की तीसरी शताब्दी के श्रासपास के हैं, महाराज वाशिष्ठी पुत्र चांतमूल की इदवाकुवंशी कहा है। इन
- (१) भटारका स्रंजातिया च गतोसि वर्षारतुं मालयेहि रुधं उतमभाद्रं मोचियतु ते च मालया प्रनादेनेव अपयाता उतमभद्रकानं च चित्रियानं सर्वे परिग्रहा कृता ततोसि गतो पोच्चरानि तत्र च मया अभिसेको कृतो श्रीिया च गोसहस्रानि दतानि ग्रामो च (ए. इं, जि. म, ए० ७८)।
  - (२) देखो ऊपर पृ० ६४।
- (३) सर्विच्नत्राविष्कृतवीरशब्दजातीत्सेकाविधेयानां योधेयानां प्रसह्यो-त्सादकेन (ए. इं, जि ८, ए० ४४ श्रोर ४७)।
- (४) सिघं । रजे(जो) माढरिपुतस इखाकुना(गां) सिरिनिरपुरि-सदतस संवछर २०। ('भारतीय प्राचीन लिपिमाला', पृ ४८; लिपिपत्र १२)।
- (१) महाराजस ..... वासिठि पुत स इखाकुस सिरिचांतमूलस सोदरा भगिनी ..... पित्राफिश्रा हांहेका, जि॰ २०, प्र॰ ३६।

प्रमाणों से स्पष्ट है कि नंद और मौर्य वंश के पीछे भी चित्रय राजवंश विद्यमान थे।

राजपूतों को चित्रिय न माननेवालों की एक दलील यह भी है कि राजपूतों में चौहान, सोलंकी, प्रतिहार श्रीर परमार ये चार कुल श्रग्निवंशी हैं और उनके सूल पुरुषों का श्रावू पर वसिष्ठ के श्रग्निकुंड से उत्पन्न होना वतलाया जाता है। श्रश्नि से उत्पत्ति भानने का तात्पर्य यही है कि से क्तिय नहीं थे, जिससे उनको अक्षि की साची से संस्कार कर क्रियों में मिला लिया। इसका उत्तर यह है कि इन चार राजवंशों का श्रक्षिवंशी होना केवल 'पृथ्वीराजरासे' में लिखा है, परंतु उसके कर्ता को राजपूतों के प्राचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञान नथा, जिससे उसने मनमाने भूठे संवत श्रीर वहुधा श्रप्रामाणिक घटनाएं उसमे भर दी हैं। ऐसे ही वह पुस्तक वि० सं० की १६ वी शताब्दी के पूर्व की वनी हुई भी नहीं है। जो विद्वान् 'पृथ्वीराजरासे' को सम्राट् पृथ्वीराज के समय का वना हुआ मानते हैं उन से से किसी ने भी उसकी पूरी जांच नहीं की । यदि वह प्राचीन शोध की कसौटी पर कसा जाता तो उसकी वास्तविकता प्रकट हो जाती। जब से प्रसिद्ध विद्वान् डाक्टर वूलर को कश्मीर से कश्मीरी पंडित जयानक का वनाया हुआ और पृथ्वीराज के समय मे ही लिखा गया 'पृथ्वीराजविजय महाकाव्य', प्राप्त हुन्रा, तव से शोधक वुद्धि के विद्वानों की श्रद्धा 'पृथ्वी-राजरासे' पर से उठ गई है।

श्रव यह देखना श्रावश्यक है कि वि० सं० की १६ वीं शताम्दी के-पूर्व चौहान श्रादि राजवंशी श्रपने को श्रिश्चंशी मानते थे श्रथवा नहीं। वि० सं० ६१३ (ई० स० ७४६) से लगाकर वि० सं० १६०० (ई० स० १४४३) तक के चौहानों के वहुत से शिलालेख, दानपत्र तथा पेतिहासिक संस्कृत पुस्तक मिली है, जिनमे से किसी में उनका श्रिश्चंशी होना नहीं लिखा। 'पृथ्वीराजविजय' में जगह-जगह उनको सूर्यवंशी वतलाया है।

<sup>(</sup>१) काकुत्स्थामिच्वाकुरघू च यद्दघतपुराभवित्रप्रवरं रघोः कुलम्।

पृथ्वीराज से पूर्व अजमेर के चौहानों में विग्रहराज (वीस्नलदेव चौथा) चड़ा विद्वान् श्रोर वीर राजा हुन्रा, जिसने अजमेर में एक सरस्वती मंदिर स्थापित किया था। उसमें उसने अपना रचा हुआ 'हरकेलिनाटक' तथा अपने राजकवि सोमेखररचित 'ललितविग्रहराजनाटक' को शिलाओं पर खुदवाकर रखदाया था। वहीं से मिली हुई एक बहुत बड़ी शिला पर किसी श्रद्वात कवि के वत्ताये हुए चौहानों के इतिहास के किसी काव्य का प्रारं-भिक ग्रंश खुदा है। इसमें भी चौहानों को स्थेवंशी ही लिखा है। वि० सं० १४४० (ई० स० १३६३) के त्रासपास ग्वालियर के तंवर राजा वीरम के दरबार में प्रतिष्ठा पाये हुए जैन-विद्वान् नयचंद्रसूरि ने 'हमीरमहाकाव्य' मामक चौद्दानों के इतिहास का ग्रंथ रचा, जिसमे भी चौहानों को सूर्यवंशी होना माना है । श्रतएव स्पष्ट है कि वि० सं० की १६ वीं शताब्दी के पूर्व

क्तलाविप प्राप्य सचाहमानतां प्ररूढतुर्यप्रवरं बभूव तत् ॥ २। ७१॥

भानोः प्रतापोद्यति 1 तन्वनगोत्रगुरोर्निजेन नृपतेर्जेक्षे सुतो जन्मना ॥ ७ । ५० ॥ सुतोप्यपरगाङ्गेयो निन्येस्य रविसूनुना । उन्नति रिववंशस्य पृथ्वीराजेन पश्यता ॥ 🖛 । ५.४ ॥ ⁴पृथ्वीराजविजयमहाकाव्य'।

'देवो रावः पातु वः ॥ ३३ ॥ तस्मात्समालंव(व)नदंडयोनिरभूज्जनस्य स्वलतः स्वमार्गी। वंशः स दैवोढरसो नृपाखामनुद्गतैनोघुखकीटरघः ॥ ३४॥ समुत्थितोकीदनरण्ययोगिकत्पन्नपुन्नागकदंच(व)शाखः। क्राश्चर्यमंतः प्रसरत्कुरोयिं वंशोर्थिनां श्रीफलतां प्रयाति ॥ ३५ ॥ ऋाधिव्याधिकुंवृत्तदुरगीतेपरित्यक्तप्रजास्तत्र ते । सप्तद्वीपभुजो नृपाः सममवित्रिच्वाकुरामादयः । । १६॥ तिसम्बर्धारिविजयेन विराजमानो राजानुरंजितजनोजिन चाहमानः ।

<sup>ें ः।।</sup> ३७॥

<sup>(</sup> २ ) 'इमीरंसहाकाल्य'; सर्गे १ ॥

चौद्दान अपने को अग्निवंशी नहीं मानते थे।

शक सं० ४०० (वि० सं० ६३४≈ई० स० ४७८) से लगाकर वि० सं० की १६ वी शताब्दी तक सोलंकियों के अनेक दानपत्र, शिलालेख तथा फई ऐतिहासिक संस्कृत अंथ मिले, जिनमें कहीं उनका अग्निवंशी होना नहीं लिखा, किन्तु उसके विरुद्ध उनका चद्रवंशी और यांडवों की संतान होना जगह-जगह चतलाया है ।

वि० सं० द७२ (ई० स० द१४) से लगाकर वि० सं० की १४ वीं शताब्दी के पीछे तक प्रतिहारों (पिंड्हारों) के जितने शिलालेख, दान-पन्नादि मिले उनसे कही-भी उनका अग्निवंशी होना नहीं माना। वि० सं० ६०० (ई० स० द४३) के आसपास की ग्वालियर से मिली हुई-प्रतिहार राजा भोजदेव की वंशी प्रशस्ति में प्रतिहारों को सूर्यवंशी वतलाया है ते पेसे ही वि० सं० की दसवी शताब्दी के मध्य में होनेवाले प्रसिद्ध कि राजशिखर ने अपने नाटकों में अपने शिष्य महेन्द्रपाल (निभैयनरेन्द्र) को, ओ उक्त भोजदेव का पुत्र था, 'रघुकुलतिलक' कहा है।

<sup>(</sup>१) सोलंकियों की उत्पंत्ति के विषय के जी-जो प्रमाण उनके शिवानेखों, दानपत्रीं श्रीर ऐतिहासिक संस्कृत पुस्तकों में मिले वे सब मैंने 'सोलंकियों के प्राचीन इतिहास' के प्रथम भाग में ए० ३ से १३ तक एकत्रित किये हैं।

<sup>(</sup>२) मन्तिचाकुककुस्थ (त्स्थ) मूलपृथवः इसापालकलपद्रुमाः ॥२॥
तेषां वंशे सुजन्मा क्रमनिहतपदे धान्नि वजेषु घोरं
रामः पौलस्यहिन्श्रं (हिस्रं) चतिविहितसमित्कर्म चक्रे पलाशेः।
श्लाध्यस्तस्यानुजोसी मघवमदमुषो मघनादस्य संख्ये
सौमित्रिस्तीव्रदंडः प्रतिहरखिषेधेयः प्रतीहार क्रासीत् ॥ ३॥
तद्दंशे प्रतिहारकेतनभृति त्रैलोक्यरचास्पदे
देवो नागभटः पुरातनमुन्भूतिब्बभ्वाद्भतम् ।

<sup>&#</sup>x27;म्राकियालॉजिकल् सर्वे श्रॉव् इंडिया', एन्युश्रल रिपोर्ट, ई० स० १६०३-४; पृ० २८०1

<sup>(</sup>३) रघुकुलतिलको महेन्द्रपालः ( 'विद्रशालमंजिका'; १।६)

जपर उद्धृत किये हुए प्रमाणों से यह तो स्पष्ट है कि चौहान, स्रोलंकी श्रीर प्रतिहार पहले अपने को श्रक्षिवंशी नहीं मानते थे, केषल 'पृथ्वीराजरासा' बनने के पीछे उसी के श्राधार पर वे अपने को अग्निवंशी कहने लगगये हैं।

श्रव रहे परमार । मालवें के परमार राजा मुंज ( वाक्पतिराज, श्रमी-घवषे ) के समय श्रशीत वि० सं० १०२८ से १०४४ (ई० स० ६७१ से ६६७) के श्रासपास होनेवाले उसके दरवार के पंडित हलायुध ने 'पिंगलसूत्रवृत्ति' में मुंज को 'ब्रह्मच्त्र'' कुल का कहा है । ब्रह्मच्त्र शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में उन राजवंशों के लिए होता रहा, जिनमें ब्रह्मत्व श्रीर च्लन्नत दोनों गुण विद्यमान हों या जिनके वंशज चत्रिय से ब्राह्मण हुए हों। मुंज के

देवो यस्य महेन्द्रपालनृपतिः शिष्यो रघुग्रामिशः।

'वालभारत'; १। ११।

तेन (=महीपालदेवेन) च रघुवंशमुक्तामियाना (बालभारत)। मदीपाल महेन्द्रपाल का पुत्र था।

(१) ब्रह्मच्तत्रकुलीनः प्रलीनसामन्तचक्रनुतचरणः। सकलसुक्रतैकपुञ्जः श्रीमान्मुञ्जश्चिरं जयति॥ 'पिंगलसूत्रवृत्ति'।

(२) देवपादा से मिले हुए वंगाल के सेनवंशी राजा विजयसेन के शिलालेख में उक्त राजा के पूर्वजों का चंदवशी होना श्रीर राजा सामंतसेन को ब्रह्मवादी श्रीर 'ब्रह्म-क्षत्रियकुल' का शिरोमिश कहा है—

> तिसमन् सेनान्ववाये प्रतिसम्दश्तित्सादनन्न (न्न)हावादी । स न्न (न्न)हाक्तियागामजिन कुलिशिरोदामसामन्तसेनः।

> > ए. इ, जि. १, पृश्र्व०७।

मत्स्य, वायु, विष्णु श्रौर भागवत पुराणों मे पौरव (पाड़) वश का वर्णन करते हुए श्रीतम राजा चेमक के प्रसग में लिखा है कि पुरुवंश में २४ राजा होंगे। इस संबध में प्राचीन ब्राह्मणों का कथन है कि ब्रह्मचत्र (ब्राह्मण और चित्रय) को उत्पन्न करमे-वाजे तथा देवताश्रों एव ऋषियों से सत्कार पाये हुए इस कुल में श्रीतम राजा चेमक होगा—

> ब्रह्मच्रत्रस्य यो योनिर्वशो देवर्षिसत्कृतः । चेमक प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्त्यति वै कलौ ॥

समय से पीछे कें शिलालेखों तथा पैतिहासिक पुस्तकों में परमारों के मूल-पुरुष का आबू पर विलष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होना अवश्य लिखा मिलता है, परंतु यह कल्पना भी इतिहास के अंधकार में पीछे से की हुई प्रतीत होती है। परमारों के शिलालेखों में उक्त वंश के मूलपुरुष का नाम धूमराज मिलता है। धूम अर्थात् धुआं अग्नि से उत्पन्न होता है; शायद इसी पर परमारों कें मूलपुरुष का अग्निकुएड से निकलना और उसके अग्निवंशी कहलाने की कथा पीछे से प्रसिद्ध हो गई हो तो आश्चर्य नहीं।

सारांश यह है कि चौहान, सोलंकी और प्रतिहार तो दि० सं० की १६ वी शताब्दी तक अपने को अग्निवंशी मानते ही नहीं थे और राजा मुंज के समय तक परमार भी व्रह्मचत्र कहे जातें थे, न कि अग्निवंशी। ऐसी ह्या में 'पृथ्वीराजरासे' का सहारा लेकर जो विद्वान् इन चार राजपूत वंशों का चित्रय होना नहीं मानते यह उनकी हठधमीं है, वास्तव में ये राजा पृत भी प्राचीन चित्रय जाति के ही वंशधर हैं।

राजपूर्तों के रीति-रिवाज अन्य विदेशी जातियों से मिलते-जुलतें. होने के कारण कर्नल टॉड आदि योरोपियन विद्वानों ने उनको शक आदि विदेशी जातियां मानने में जो प्रमाण दिये हैं, उनका निराकरण तो हम ऊपर

<sup>&#</sup>x27;मत्त्यपुराण', झध्याय ४०, श्लो० मद्म । 'वायुपुराण'; झ० ६६, श्लो० २७६-७६। 'विष्णुपुराण', श्लंश ४, अध्याय २०। 'भागवत', सर्ग ६, अ० २२, श्लो० ४४-४४। यहां ब्रह्मक्षत्र शब्द से यही अभिप्राय है कि 'ब्राह्मण और चित्रयगुण्युक्त'; अर्थात् जैसे सूर्यवंश में मांधाता के वंशज विष्णुवृद्ध, हरितादिं चित्रय ब्राह्मण हो गये उसी तरह चद्दवंश में विश्वामित्र, अरिष्टसेन आदि चित्रय भी ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गये थे।

<sup>(</sup>१) श्रीघूमराजः प्रथमं वमूव मूवासवस्तत्र नरेंद्रवंशे / ''। 'दिशीः आबू पर के तेजपाल के मंदिर के वि॰ सं॰ १२८७ के शिवालेख से।

त्रानीतधेन्वे परनिर्जयेन मुनिः स्वगोत्रं परमारजातिम् । तस्मै ददाबुद्धतभूरिभाग्य तं धौमराजं च चकार नाम्ना ॥

श्रावृ के नीचे के गिरवर गांव के पासवाज़े पाटनारायण के मंदिर की वि॰ सं॰ १३४४ की प्रशस्ति की छाप से ।

कर चुके, श्रव हम नीचे महासारत और कौटिल्य के 'श्रथ्शास्त्र' से कुछ उदाहरण उस समय के रीति-रिवाजों के देते हैं, जब कि शक, कुशन श्रादि विदेशियों का भारत के किसी विभाग पर श्रिधकार ही नहीं हुआ था। उनमें से कई रीति-रिवाज श्रव तक भी राजपूतों में विद्यमान हैं।

महाभारत के समय राजधानियां तथा श्रन्य वड़े नगरों के ऐसे ही गढ़ों के चारों श्रोर ऊंची-ऊंची दीवारें वनवाकर उनके गिर्द जल से भरी हुई गहरी खाई बनाई जाती थी। राजाश्रों के श्रंत:पुर पुरुपों के निवासस्थानों से श्रलग वनते थे, जिनमे विस्तीर्ण मैदान, उद्यान श्रौर कीडास्थान भी होते थे। चित्रय रमणियों के लिए परदे का रिवाज इतना कड़ा न था जितना कि श्राज है। क्रूरता के साथ पुरुपों का पुरुपत्व नष्ट कर श्रंत:पुर की रचा निमित्त उनको नपुंसक बनाने की दुष्ट पद्धति भी नहीं थी। मद्य श्रादि नशीली चीज़ों का निरोध किया जाता श्रौर मद्य की दुकानों श्रौर वेश्याश्रों पर कड़ा निरीच्तण रहता था।

कौटित्य के 'अर्थशास्त्र' से पाया जाता है कि उस समय धूपघड़ी धीर नालिकाएं रक्सी जाती थीं। रात में पहर रात के आसपास तुरही धजने पर राजा शयनगृह में जाता और प्रातःकाल तुरही का शब्द होने पर उठ जाता था। योगी और जादूगर सदा प्रसन्न रक्से जाते थे। ग्रंतःपुर के घारो और ऊंची-ऊंची दीवारें होतीं, दरवाज़ो पर देवताओं की मूर्तियां बनाई जातीं, महलों में सुरंगे होती और कितने एक तांत्रिक प्रयोगों पर विश्वास होने से उनपर अमल किया जाता था। शस्त्रधारी स्त्रियां अंतःपुर की रज्ञा के लिए रहती और स्वयं राजा के शरीर की सेवा भी प्रायः स्त्रियां ही किया करती थीं'। श्रंतःपुर में छल-प्रपंच चला करते थे। राजा की सवारी के

<sup>(</sup>१) मौर्य राजा चंदगुप्त के दरबार में रहनेवाला यूनानी राजवृत मैगास्थिनीज़ लिखता है—'राजा के शरीर की रचा का भार खियो पर रहता है। जब राजा महल से बाहर जाता तब भी बहुतसी खियां उसके शरीर के निकट रहतीं और उनके घेरे के बाहर भाजा घारण किये पुरुष रहते थे' (इं ऐं, जि. ६, ए० १३२)। कालिदास के 'शाकुंतल' नाटक से पाया जाता है कि राजा बाहर जाता उस समय शस्त्रधारी खियां साथ रहती थीं ('अभिज्ञाबशाकुतलनाटक'; ए० १७१)। इन कामों के लिए बहुत

समय मार्ग में दोनों श्रोर पुलिस का प्रबन्ध रहता श्रोर गोश्रों के चरने श्रोर तपस्वियों के रहने के लिए नगरों श्रोर गांवों के श्रासपास भूमि छोड़ी जाती थी। शिकार के लिए जंगल रिचत रहते थे। नगरों के चारों श्रोर पक्षे कोट बनवा कर उनके गिर्द खाई खुदवाई जाती थी। मार्गों में पत्थर पाटे जाते थे। गढ़ के दरवाज़े पर भिन्न भिन्न देवताश्रों की मूर्तियां रहती थीं, वेश्याएं राजा के साथ रहतीं, राजा की वर्षग्रंथी पर केदी छोड़े झाते श्रीर भूतभेतों की पूजा होती थीं। दास दासियों का कय-विकय होता, परंतु आर्य जाति के स्त्री पुरुष दास नहीं बनाये जाते थें।

यहां तक विस्तार के साथ यह बतलाया जा चुका है कि राजपूत प्राचीन चित्रयों के ही वंशश्रर हैं श्रौर जो लेखक ऐसा नहीं मानते उनका कथन प्रमाणश्रन्य है। श्रव महाभारत श्रादि के समय में चित्रयों के राज्य-प्रवंध, युद्धप्रणाली, युद्ध के नियम श्रादि का संचेप से उन्नेख कर श्रन्त में चित्रय जाति की श्रवनित के कितनेक मुख्य-मुख्य कारणों का दिख्शन मात्र कराते हैं।

राज्यप्रवंध और न्याय का काम राजा श्राठ मुख्य मंत्रिकों की सलाह से चलाते थे (वही अठकौशल अब तक राजपूताने में प्रसिद्ध है)। ये मंत्री प्रधान, सेनापति, पुरोहित, ग्रुप्तचर विभाग का श्रध्यक्त, दुर्गाध्यक्त, न्यायाधीश, श्रायव्ययाधिपति (श्रामद-खर्च के विभाग का दारोगा) और महासांधिविश्रहिक (दूसरे राज्यों से संधि या युद्ध करने का श्रधिकारी) थे। इनके श्रितिरक्त ज़िलों के हाकिम तथा प्रजा के सब वर्णों के श्रेष्ठ पुरुष भी राजसमा में संमिलित रहते थे। महाभारत काल में राजा स्वयं प्रतिदिन दरबार में श्राकर न्याय करता था और उसकी सहायता के वास्ते एक राजसभा भी रहती थी, जिखमें ४ वेदवित् तथा सदाचारी गृहस्थ ब्राह्मण, द बलवान सी खिया यवनादि देशों से भी लाई जाती थीं। वाण्भट्ट की 'कादंबरी' से भी पाया

'जाता है कि उस समय भी राजा की सेवा करनेवाली श्रर्थात् स्नान कराने, पान खिसाने,

चंवर करनेवाली खियां ही होती थीं।

<sup>(</sup>१) केंदिल्य के 'श्रर्थशास्त्र' का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित होसुका है । पाटक इसमें भिन्न भिन्न स्थसों पर इन बातों को देख-सें।

एवं शस्त्रकुशल स्त्रिय, २१ धनवान् वैश्य और पवित्र तथा विनयसम्पन्न ३ शद्ध समिलित रहते थें । यह केवल न्यायसभा ही नहीं, किन्तु देश के प्रवन्ध से संवंध रखनेवाली सभा भी थी। राग-द्वेष को छोड़कर धर्माचरण करना, कार्य में शिथिलता न करना, मदोन्मत्त होकर विषय-भोग में न प्रदूता, शूरवीर होना, दानग्रूर वनना परंतु क्रुपात्र को दान न देना, नीच पुरुषों की संगति न करना, स्त्रीसेवन मे सदा नियमित रहना, सदाचारियों का सम्मान करना और दुराचारियों को दंड देना, समय को अमूल्य सम-भाना, प्रजा के कल्याणकारी प्रयत्न सदा सोचना श्रौर उनको कार्य में परिणित करना, योग्य और कार्य-कुशल पुरुषो को अधिकार देना, व्यापारी श्रीर कारीगरों की सहायता कर व्यापार श्रीर कलाकौशल की सदा उन्नति करना, प्रजा पर ऐसे करों का न लगाना जिनसे उसे कए हो, श्रालस्य को पास न फटकने देना एवं विद्या और धर्म की उन्नति करना इत्यादि राजा के मुख्य ३६ गुण माने जाते थे । राजा का श्रंतिम मुख्य कर्तव्य यही था कि वह ईख़र का भय रखकर सत्यमार्ग से कभी क़दम वाहर न रक्खे क्योंकि सारी राज्यसत्ता का मुख्य आधारस्तंभ सत्य ही है। यदि राजा सत्यपथ का त्याग कर दे तो श्रवश्य प्रजा भी उसका श्रनुकरण करेगी क्योंकि 'यथा राजा तथा प्रजा'।

यह प्राचीन राज्य-व्यवस्था का संचित्त विवेचन है श्रव सेना श्रौर युद्धसंबंधी प्राचीन दशा का भी कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। सेना चार प्रकार की होती थी—पदाति (पैदल), श्रश्व (घुड़सवार), गज (हाथी-सवार), श्रौर रथ। इसको चतुरंगिनी सेना कहते थे। हाथी ऐसे सधाये जाते कि उन्हें मतवाला कर उनकी शुंडों में दुधारे खड़ दे शत्रुश्रों पर पेल देते थे । प्रत्येक सैनिक को श्रपने-श्रपने कार्य मे निपुणता प्राप्त करने के

<sup>(</sup>१) 'महाभारत', शांतिपर्व, अध्याय ८१।

<sup>(</sup>२) इन ३६ गुणो का विवेचन 'महामारत' के शांतिपर्व में किया है। देखी 'हिंदी महाभारत मीमासा', पृ० ३१०।

<sup>(</sup>३) प्राचीन काल में हाथी सेना के मुख्य श्रंग समके जाते थे । श्रप्रभाग में

षास्ते वर्षो तक सैनिक शिक्ता दी जाती थी। सेना का वेतन नियत समय पर अन्न तथा रोकड़ के रूप में दिया जाता था। प्रत्येक दस, सौ एवं हज़ार योद्धाओं पर एक एक अफ़सर अलग-अलग रहता था। व्यूहरचना अर्थात्

थोंदे थोंदे अंतर से उनकी पंक्ति वांधकर वीच में श्रीर वाजु पर पैदल धनुधीरी रक्षे जाते थे। राजा भी युद्ध के समय प्रायः हाथी पर ही सवार हुआ करते थे। पीरस नवं सिकंदर से लड़ा तब उसने श्रपने हाथियों की पंक्ति आगे की तरफ लगाकर एक-एक सौ फ़ुट के श्रंतर पर उन्हें खड़े कर उनके पीछे व बीच में पैदलों को रक्ला था । पैदलों के दें।नों स्रोर सवार श्रोर उनके श्रागे रथ थे। सिकंदर ने पहले शत्रु के वाज़ू पर हमला किया, तीरों की मार से हिन्दू सेना सिमट कर मध्य भाग मे श्रागई, घुड़सवारों पर धावा होने से वे भी घनराकर हाथियों के पास चले आये। महावतों ने हाथियों को दुरमन के बढ़ते हुए सवारों पर हूला,परंतु यूनानियों ने उनको तीरों की मार से रोका श्रीर सवारी पर भी तीर चलाना शुरू किया । जब हाथिया पर चारी श्रीर से बांखीं की बीज़ार होने स्तारी और आगे तो शत्रु की मार और पीछे अपनी सेना का उभार होने से उनको आगे बढ़ने को स्थान न मिला, तब तो भयभीत होकर वे पीछे मुद्दे । उन्होने शत्रुश्रॉ की श्रवेक्षा मित्रों को विशेष हानि पहुंचाई श्रीर वे श्रंधाष्ट्रंध उनको गूंधते, हटाते श्रीर कुच-लते हुए पीछे हटने लगे। महावत तीरी की मार से गिरा दिये गये श्रीर निरंकुंश हाथियों ने पीछे हटकर पोरस की सेना को विचलित कर दिया । उसी वक्र सिकंदर ने सामृहिक-रूप से धावा करंके विजय प्राप्त करली श्रीर हाथी पर सवार राजां पोरस घायंत्र होने पर बंदी बना लिया गया ( मैक् किंडल, 'दी इन्वेज़न घ्रॉव् इंडिया बाई घ्रलेग्ज़ेंडर दी ग्रेट'; पृ० १०२-३ )। युद्धकाल में राजा श्रीर सेनापतियों का हाथी सवार होकर राजिचिह्नों की साथ रखना भी अनेक लड़ाइयों में राजपूतों की हार का कारण वन गया, क्योंकि शत्रु उनको तुरंत पहचान कर अपना लच्यं बना लेते, श्रीर एक सेनानायक के मारे जाने या उसके वाहन के मुद जाने से सारी सेना पीठ दिखा देती थी। सिंध का राजा दाहिर हाथी पर सवार होने ही से घायल हुआ और उसके हाथी के सद्ककर भागने से उसकी सेना भी भाग निकली । महमूद गृजनवी के साथ लाहौर के राजा श्रनंदपाल के युद्ध में राजा का हाथी भागा,जिसपर सारी सेना ने पीठ दिखाई। हाथी सवार होने ही से कन्नौज का राजा जयचंद गहरवार श्रासानी के साथ शत्रु का क्क्य बन गया। वयाने के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा भी हाथी पर सवार था। शत्रु ने ताक कर तीर मारा, निससे महाराणा घायित हुआ और वावर की फतह हो गई। ऐसे श्रीर भी श्रनेक उदाहरण मिलते हैं। मुसलमान वादशाह भी प्रायः लड़ाई के वंक्र हाथी पर सवार हुआ करते थे, परंतु अब ती हाथियी का युद्ध से उपयोग ही नहीं रहा।

ऋवायद भी सिखलाई जाती श्रौर चतुरंगिनी सेना के साथ विष्टि (बार-बरदारी), नौकर, जासूस और दैशिक भी रहते थे। पैदल सेना के आयुध धनुष-बाण, ढाल-तलवार, भाला, फरसा, त्रोयर (लोहे का डंडा) आदि थे। गदा केवल इंड्युड में काम शाती थी। घुड़सवारों के पास तलवार श्रीर बरहे रहते थे। रथी श्रीर महारथी रथों पर सवार होते श्रीर कवच घारण करते थे। उनके धनुष पुरुष-नाप के स्रोर बाण तीन-तीन हाथ लंबे होते थे। बार्लों के फल बहुत तीव्ल श्रीर भारी होते जो लोहे की मोटी चहरों तक को वेध कर पार हो जाते थे। ग्रस्तों में अग्न्यस्त्र, वायवास्त्र, विद्युतास्त्र स्रादि के नाम मिलते हैं। अस्त्रविद्या का ,जाननेवाला स्ननस्त्रविद् पर अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करता था। रथ दो पहियों के होते शौर उनमें चार घोड़े जुतते थे। उनके शिखरों पर भिन्न भिन्न चिह्नोंवाली पताकाएं रहती थीं। रथी के पास बाख, शक्ति आहि आयुधो का संग्रह रहता था। रथी वा महारथी अपने सिर पर लोहे का टोप, शरीर पर कवच, हाथों पर गोधांगुलीत्राण और अंगुलियों की रच्चा के लिए भी श्चावरण रखता था। सारथी भी कवचादि से सुरिचत रहता था। रथी या सेनापित सेना के आगे रहता और पायः दोनों पून के सेनापितयों में

<sup>(</sup>१) रथों का युद्ध समभूमि में होता था। सिकंदर के साथ पोरस जब छड़ा तो उसकी सेना में रथ भी थे। "राजा ने यूनानियों को रोकने के वास्ते एक सो रथ और ४ हज़ार अशारोही आगे भेजे। प्रत्येक रथ में ४ बोड़े जुते थे और उसके साथ ६ आदमी थे, जिनमें से दो तो हाथ में दाल पकड़े, दो दोनों और धनुष लिये खड़े थे, धौर दो सारथी थे। ये सारथी भी, जड़नेवाले होते थे। युद्ध आरंभ होने पर ये घोड़ों की बागें छोड़ हाथों से शत्रु पर भाले फेंकने लगते थे। युद्धकाल के पहले वृष्टि हो जाने से कीवड़ के कारण रथ आसानी के साथ इधर-उधर सुद्ध नहीं सकते थे आदि" (मैक्-किंडल; इनवेज़न भ्रांव इंडिया बाई अलेक्ज़ैडर दी ग्रेट; ए० २०७-५)।

मारत युद्ध में रथ के घोड़े तो ४ ही जुतते, परंतु उसमें एक ही धनुर्धर और एक सारथी रहता था। दो चकरत्तक श्रळवत्ता साथ रहते, जो महारथी के रथ के साथ-साथ दोनों बाजू दूसरे दो रथों में बैठे चलते थे। यूनानियों के आने के पीछे भारतीय सेना में रभ रखने की रीति जुसपाय होती. गई।

#### बंद्धयुद्ध भी हुआ करता था'।

युद्ध के नियम वंधे हुए थे श्रीर नियमानुकूल युद्ध धर्मयुद्ध कहलाता था। विषिद्धि श्रीर कर्णी (श्रांकड़ेदार) वाणों का प्रयोग नहीं किया जाता था। रथी से रथी, हाथी से हाथी, श्रश्व से श्रश्न श्रीर पैदल से पैदल लड़ते थे। दोनों योद्धाश्रों के शस्त्र समान होते। दुःखाकुल स्थिति में शत्रु पर प्रहार नहीं किया जाता था; भयभीत, पराजित श्रीर पलायन करनेवाले को नहीं मारते थे। प्रतिपद्मी का शस्त्र भंग हो जाय, धुनुष की प्रत्यंचा टूट जाय, योद्धा का कवच निकल पड़े श्रथवा इसका वाहन नष्ट हो जाय तो उसपर शस्त्र नहीं चलाया जाता था। सोते हुए, थेंके हुए, प्यासे, भोजन या जलपान करते हुए तथा घासदाना लाते समय शत्रु पर वार नहीं किया जाता था। युद्ध के समय कृषिकारों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाती श्रीर न प्रजा को दुःख दिया जाता था। युद्ध में घायल हुए शत्रुश्मों को या तो उनके कटक में पहुंचा देते या विजेता उनको श्रपने यहां लाकर उनके घावों की मरहमपट्टी करवाता श्रीर चंगे होने पर उन्हें मुक्त कर देता। कहीं कहीं इन नियमों का उल्लंधन होना भी पाया जाता है, परंतु ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं श्रीर वे निद्नीय समभे जाते थे।

इनमें से बहुतेरे नियम राजपूत जाति में मुगल राज्य के प्रारंभकाल के श्रासपास तक पाये जाते थे, जेसे चित्तोड़ के महाराणा सांगा ने मालवे के सुलतान महमूद खिलजी (दूसरे) को युद्ध में परास्त किया, सुलतान घायल होकर रण्खेत में पड़ा था, जिसको उठवा कर वह श्रपने डेरे में लाया श्रीर उसका इलाज करवाया। श्राराम हो जाने पर पीछा उसे श्रपने राज्य पर बिठा दिया। जब श्रांबेर का कुंवर मानसिंह महाराणा प्रतापिसह पर बादशाह श्रकवर की तरफ से फौज लेकर श्राचा तो उसकी सेना का पड़ाब महाराणा की सेना से कुछ ही कोस के श्रतर पर था। युद्ध छिड़ने के पूर्व क्षेत्रर मानसिंह एक दिन थोड़े साथियों सिहत शिकार को गया था, जिसकी स्त्रुचना गुप्तचरों ने महाराणा के पास पहुंचाई श्रीर सामतों ने निवेदत

<sup>( )</sup> हिंदी महाभारत मीमांसा; ए॰ ३४०।

किया कि अञ्चा अवसर हाथ आया है, अवश्य शत्र को मार लेना चाहिये। परंतु बीर राणा ने यही उत्तर दिया—'इस तरह छल और दगा के साथ शत्रु को मारना ग्रुरवीर चत्रियों का धर्म नहीं है।'

स्त्रियों का मुख्य धर्म आपत्काल मं राष्ट्र के निमित्त शशु से संग्राम कर प्रजा की रत्ना करना और विंजय किये हुए देशों का नीतिपूर्वक शासन कर वहां की प्रजा को भी सुखी बनाना था। युद्ध में लड़कर मरने को स्त्रिय परम सौभाग्य और रणसेत से भागने को अत्यंत निंदनीय सममते थे। इस/विषय का महाभारत ,से एक ही, उदाहरण, नीचे उद्धृत किमा जाता हैं—

'संजय नामक एक राजपुत्र पर सिंधुराज (सिंध के राजा) ने आक-मण किया। शत्रु की धीरहाक और शस्त्रों की खनखनाहट से भयभीत हो संजय रणभूमि से भागकर घर में आ चैठा और निराशा के पंक में पड़कर गोते खाने लगा। जब उसकी वीरमाता विदुला ने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उत्साहवर्द्धक और अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों में उसको उपदेश दिया कि 'मनुष्य को अपने वास्तविक धर्म, धेर्य, पुरुषार्थ और दृढ संकल्प से कभी मुखन मोड़िना चाहिये। परतंत्र और दीनहीन वनने के वरावर दूसरा कोई पाप नहीं है। उद्योग पर ही अपने जीवन का आक्षर रखकर सदा कर्मयोग का ही साधन करता रहे और अभीष्ट सिद्ध करने में प्राणों की भी परवाह न करे। आलसी, कायर और निरुद्धमी अपने मनोर्थ के सफल होने की आशा स्वप्न में भी नहीं कर सकता है' इत्यादि'।

दित्तण में बादामी के सोलंकी राजा पुलकेशी के वर्णन में चीनी यात्री हुएन्त्संग लिखता है—"राजा जाति का चित्रय है, उसका नाम पुलकेशी (पुलो-कि-शे) है, उसके विचार और कार्य उदार हैं, उसके उपकार के कामों का लाभ दूर दूर तक पहुंचता है और उसकी प्रजा पूर्ण विनय के साथ उसकी आहा का पालन करती है। इस समय शीलादित्य (कन्नोज का राजा श्रीहर्ष, (हर्षवर्द्धन) महाराज ने पूर्व से पश्चिम तक के देश विजय:

<sup>(</sup> ३०) महाभारत; उन्नोगपर्व, मध्याय १३३-३६ ।

कर लिये हैं, श्रोर दूर-दूर के देशों पर चढ़ाइयां की हैं, परंतु केवल इस देश( महाराष्ट्र)वाले ही उसके श्रधीन नहीं हुए। यहांवालों को दएड देने श्रौर श्रधीन करने के लिए उसने श्रपने राज्य के पांचों विभागों का सैन्य एकत्र किया, सर्व राज्यों के वहादुर सेनापतियों को बुलाया श्रीर वह स्वयं **लाश्कर की हरावल में रहा, तो भी यहां के सैन्य को जीत न सका। यहां** के लोग सादे, प्रामाणिक, शरीर के ऊंचे, स्वभाव के कठोर वदला लेने-घाले, उपकार करनेवालों का श्रहसान माननेवाले श्रौर शत्रु के लिए निर्दयी हैं। वे श्रपना श्रपमान फरनेवाले से बदला लेने में श्रपनी जान तक स्रोंकः देते हैं, परंतु यदि तकलीफ़ के समय उनसे कोई मदद मांगे, तो उसकी मदद देने की त्वरा में के श्रपने शरीर की कुछ पर्वाह नहीं करतें। यदि वे यदला लेना चाहें तो राज को पहिले से सावधान कर देते हैं, फिर दोनों शस्त्र धारल कर एक दूसरे पर भालें से इमला करते हैं। जब एक भाग जाता है तो दूसरा उसका पीछा करता है, परंतु शरण में आ जाने पर मारता नहीं। यदि कोई सेनापित युद्ध में हार जाय तो उसको दंड नहीं देते, किन्तु उसको स्त्री की पोश्राक भेंट करते हैं, जिसपर उसको स्वयं मरना पड़ता है। देश (राज्य) की श्रोर से कई सौ वीर योदा नियंत हैं, जो युद्ध समय प्रथम नशा पीकर मत्त हो आते हैं, फिर उनमें से एक-एक पुरुषः हाथ मे भाला लेकर ललकारता हुआ १०००० आदिमियों का सामना करता है। यदि उनमें से कोई योद्धा मार्ग में चलता हुआ किसी आदमी को मार डाले तो उसको सज़ा नहीं होती। जब वे वाहिर (लड़ने को ) जाते हैं, तब श्रपने श्रागे ढोल बजाते जातें हैं, सेंकड़ों हाथियों को नशे से मतवाला कर उनको भी लड़ने के लिए ले जाते हैं। वे लोग पहिले नशा कर लेते हैं, फिर एक साथ आगे वढ़कर हर एक चीज़ को वर्बाद कर देते हैं, जिससे कोई श्रम उनके श्रागे नहीं उहर सकता ।"

मुगल वादशाहो की श्रधीनता में राजपूरों ने बलख, बुखारा, काबुल, कृंदहार श्रादि दूर-दूर के देशों में जाकर फतह के डंके बजाये श्रीर बहें-बहे

<sup>(</sup>१) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम साग, द० ३४-३४ ।

धीरता के काम किये हैं। सच कहा जावे तो मुगलिया राज्य का प्रताप बढ़ानेवाले राजपूत राजा ही थे। शाहजहां चादशाह ने ईरानियों से कंदहार खाली कराने के वास्ते बड़ी सेना हिन्दुस्तान से भेजी, जिसमें दस्तूर के मुवाफिक राजपूत हरावल में थे। 'बादशाहनामे' में लिखा है—'हरायल में बहादुर राजपूत रक्खे गये हैं, जो घोर संग्राम में, जहां बड़े-बड़े धीरों के चहरे का रंग फक हो जाता है, लड़ाई का रंग जमा ही देते हैं'।'

यह तो निर्विवाद है कि प्राचीन काल से ही भारत में अनेक छोटे षड़े राज्य विद्यमान थे और उनमें परस्पर लड़ाई भगड़े चला करते थे, परंत इतना श्रवश्य था कि यदि कोई राजा श्रपना बल बढ़ाकर श्रन्य राजाओं को विजय कर लेता तो भी उनके राज्य नहीं छीनता और न उनकी आभ्यंतरिक स्वतंत्रता में बाधा डालता था, केवल खिराज या भेट रूप में विजेता को नियत कर दे देना ही उनकी श्राधीनता का सूचक था। इसके अतिरिक्त आपस का धैर विरोध मिटाकर मेल करने के लिए यह रीति भी प्राचीन काल से चत्रियों में चली आती थी कि वे एक दूसरे के साथ विवार्द्ध संबंध जोड़कर वैरभाव को तोड़ देते थे। यूनानी राजा सेल्युकस ने मौर्यवंशी महाराजा चंद्रगुप्त को श्रपनी कन्या घ्याहकर वैर मिटाया। जब सिकंदर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की तो उत्तरी भारत की महोई और खुद्रक माम की स्वंतंत्र चत्रिय जातियों में पहले से विरोध चला आता था, परंतु विदेशी शत्र का सामना करने के लिए वे जातियां परस्पर विवाह संबंध क्षीड़कर एकता के सूत्र में बंध गई, श्रर्थात् हरएक ने दस-दस हज़ार कन्याएं पक दूसरे को ब्याह दीं<sup>र</sup>। परस्पर की घरेलू लड़ाइयां निरन्तर लगी रहने पर भी जब कोई बाहर का शत्रदेश पर या किसी राज्यविशेष पर

<sup>(</sup> १ ) बादशाहनामा, श्रीर मुन्शी देवीप्रसाद का शाहजहाँनामा ; भाग २, ५० १२।

<sup>(</sup>२) मैक्बिंडल, दी इन्वेज़न चांव् इंडिया बाई खलेग्जैंडर दी ग्रेट, ए० २८७। राजपूरों में प्राचीन काल से अब तक यह रीति चली चाती है कि भिन्न वंश के साथ का वैर लड़कियां क्याइने से मिटाया जाता है और एक ही वंशवालों का प्रस्पर अकीम पिलाने से।

आक्रमण करता तो छोटे-चड़े प्रायः सभी राजा मिलकर उसका सामना करते थे। जब मुलतान महमूद गृज़नवी ने लाहोर के राजा अनंदपाल पर चढ़ाई की तो उस वक्त दूर-दूर से कई दूसरे राजा भी सेना सिहत अनंद-पाल की सहायता को आये; इतना ही नहीं, किन्तु देशान्तरों की प्रजा और हिन्दू मिहलाओं ने भी हिन्दू राज्य की रच्चा के निमित्त अपने वस्त्रालंकार तक वेच धन एकत्र कर सहायतार्थ भेजा था?। ऐसे ही सुलतान शहाबु- हींन गोरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में पृथ्वीराज की सहायता पर कई हिन्दू राजा महाराजाओं ने मिलकर विधमीं शत्रु से युद्ध किया था। प्रवानों की वादशाहत में तो यह प्रथा न्यूनाधिक प्रमाण में बनी रही, परंतु , अंत में सुगल वादशाह अकवर की भेदनीति ने परस्पर के मेल मिलाप केन् इस वंधन को तोड़ दिया और शाही दरवार के प्रलोभनों में फंसकर राजपूत सुगलों की आधीनता में उलटा अपने भाइयों के साथ शत्रुता का वर्ताव कर उन्ही को नष्ट करने लगे। फिर तो उस संगठन का मूलोव्छेदन ही ।

राजपूतों में श्लियों का बड़ा श्रादर होता रहा श्लौर वे मीरपक्षी श्लौर कीरमाता कहलाने में श्लपना गौरव मानती थीं। उन वीरांगनाश्लों का पाति मत धर्म, श्लरवीरता श्लौर साहस भी जगद्विख्यात है। इनके श्लनेक उदार इतिहास में पाये जाते हैं, उनमें से थोड़े से यहां उद्धृत करते हैं—धीर वर दाहिर देशपित की राणी लाडी की वीरता का वर्णन करते हुए किरिश्ता लिखता है—'जब श्रख्य सेनापित मुहम्मद बिन का सिम ने युद्ध में सिध के राजा दाहिर को मारकर उसकी राजधानी पर श्रधिकार कर लिया श्लौर दाहिर का एक पुत्र बिना युद्ध किये भाग निकला, उस समय उस (पुत्र ) की वीरमाता लाडी कई हज़ार राजपूत सेना साथ ले पहले तो मुहम्मद क्षासिम से सरे मैदान लड़ी, किर गढ़ सजकर वह वीरांगना शस्त्र पकड़े श्रुष्ठ से युद्ध करती हुई स्वर्गलोक को सिधारी ।'

<sup>(</sup>१) ब्रिग, फिरिश्ता; जि॰ १, ए० ४६।

<sup>(</sup>२) बही, जि॰ ४, ५० ४०६।

चौहान राजा पृथ्वीराम ने जब महोबा के चंदेल राजा परमार्दिदेव पर घढ़ाई की तो उसके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि उस समय उक्त राजा के सामत श्राल्हा व ऊदल वहां उपस्थित नहीं थे: वे पहले किसी वात पर स्वामी की भ्राप्रसन्नता हो जाने के कारण कन्नोज के राजा जयचंद के पास का रहे थे। पृथ्वीराज की सेना से श्रपनी प्रजा का अनिए होता देख चंदेल राजा की राणी ने श्राल्हा अदल को युलाने के लिए दूत भेजे। उन्होंने श्रपने साथ किये हुए पूर्व के अप्रमान का स्मरण कर महोवे जाना स्वीकार नहीं किया। उस समय उनकी धीर माता ने जो वचन श्रपने पुत्रों को सुनाये उनसे प्रपष्ट है कि स्त्रिय कुलांगना किस प्रकार स्वामी के कार्य श्रौर स्वदेशरत्ता के निमित्त श्रामने प्राणों से प्यारे पित श्रीर पुत्रों को भी सहर्ष रणांगण में भेजती थी। आल्हा ऊदल की माता अपने पुत्रों का हठ छुड़ाने के हेतु बोली—" हा विधाता! तूने मुभको यांभा ही क्यों न रक्खी। ज्ञिय धर्म का उल्लंघन करनेवाले इन क़पूतों से तो मेरा यांस रहना ही अच्छा था। धिकार है उन चत्रिय पुत्रों को, जिनका स्वामी संकट में पड़ा हो श्रीर श्राप सुख की नींद सोवें। जो चत्रिय मरने मारने से डर कर संकट के समय स्वामी की सहायता के लिए सिर देवे को प्रस्तुत न हो जाय वह असल का भीज नहीं कहलाता है। हा! तुमने बनाफर वंश की सब कीर्ति डुबो दी ।"

महाराणा रायमल के पाटवी पुत्र पृथ्वीराज की पत्नी तारादेवी का अपने पति के साथ टोडे जाकर पठानों के साथ युद्ध में पति की सहायता करना प्रसिद्ध ही है।

रायसेन का राजा सलहदी पूरिवया (तंतर) जब सुलतान वहादुर-शाह गुजराती से परास्त हो मुसलमान हो गया श्रीर सुलतान सुरंगें लगा-कर उसके गढ़ को लोड़ने लगा, तोपों की मार से दो बुजेंं भी उड़ गई, तब सलहदी ने सुलतान से कहा कि श्राप मेरे बालबच्चों श्रीर श्रियों को न सताइये, में गढ़ पर जाकर लड़ाई बन्द करवा दूंगा। सुलतान ने मिलक-श्राली शेर नामक श्राप्तसर के साथ उसको गढ़ पर भेजा। उसकी राणी

<sup>( )</sup> भागरीप्रचारिकी सभा द्वारा प्रकाशित 'ससोसार'; ए० ४६१।

दुर्गावती ने, जो राणा सांगा की पुत्री थी, अपने पित को देखते ही धिका-रना शुरू किया और कहा—'पेसी निर्लज्जता से तो मरजाना ही अच्छा है, में अपने प्राण तजती हूं, यदि तुमको राजपूती का दावा हो तो हमारा बैर शत्रुओं से लेना।' राणी के इन चचनवाणों ने सलहदी के चित्त पर इतना गहरा घाव लगाया कि यह तुरन्त अपने भाई लोकमन (लोकमणि) और १०० संबंधियों समेत खड़ खोलकर शत्रुओं से जूम मरा। राणी ने भी सात सौ राजपूत रमणियों और अपने दो बच्चों सहित प्रचण्ड अक्षिज्वाला में प्रवेश कर तन त्याग दिया'।

मारवाङ् के महाराजा जसवन्तासिंह जब श्रीरंगज़ेय से युद्ध में हारकर फितहाबाद के रणखेत से श्रपनी राजधानी जोधपुर को लौटा तब उसकी पटराणी ने गढ़ के द्वार वंद कर पित को भीतर पैठने से रोक्रा धारे।

इसी प्रकार शञ्च से अपने सतीत्व की रज्ञा के निमित्त हज़ारों राज-पूत महिलाएं निर्भयता के साथ जौहर की धधकती हुई आग में जलकर भस्मीभूत हो गई, जिनके ज्वलंत उदाहरण चित्तोड़ की राणी पिद्यनी और कर्मवती, चांपानेर के पताई रावल (जयसिंह) की राणियां , जेसलमेर के रावल दूदा की रमिण्यां आदि अनेक हैं, जो आगे इस इतिहास में प्रसंग-प्रसंग पर वतलाये जायेंगे।

परदे की रीति भी राजपूतों में पहले इतनी कड़ी नहीं थी जैसी कि आज है। धर्में त्सव, युद्ध और शिकार के समय में भी राणियां राजा के साथ रहती थीं और राज्याभिषेक आदि अवसरों पर पति के साथ आम द्रारा में बैठती थी। पीछे से मुसलमानों की देखा देखी परदे का कड़ा प्रबन्ध राजपूतों में होने लगा, और उन्हीं का अनुकरण पीछे से राजकीय पुरुषों तथा धनाढ्य वैश्य आदि जातियों में भी होने लगा।

<sup>(</sup>१) ब्रिग; फिरिश्ता, जि॰ ४, प्र॰ १२२।

<sup>(</sup>२) टांड, राजस्थान; जि० २, प्र० ७२४; ६ म २ ।

<sup>, (</sup>३) मुंह्रणीत नेगासी की ख्यात; जि॰ १, १००१६७।

<sup>(,</sup>४) ब्रही; जि॰ २, प्र॰ ३०३-३०४।

राजपूतों में स्वदेशभिक्त और स्वामिधमें ये दो उत्कृष्ट गुण प्राचीन काल से चले आते हैं। राजपूताने के इतिहास से ऐसे सैकड़ो उदाहरण पाये जाते हैं कि तन, मन और धन से अपने स्वामी का साथ देने और अपने देश की रज्ञा करने में हज़ारों राजपूत सरदारों ने अपने प्राण न्यों छावर कर दिये हैं। स्वामी का सामना करने या उसके साथ छल करनेवाले के मस्तक पर हरामलोरी के अटल कलंक का टीका लग जाता, जिसको राजपूत मात्र चड़ी गाली और भारी ऐव समभते हैं। स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए मेवाड़ में प्रसिद्ध चूंडावत वंश के सलूंवर के रावत जोधिसह ने विष मिला हुआ पान अपने मालिक के हाथ से बिना किसी आपित्त के खाकर प्राण त्याग दिया। स्वामिधमें में वंधे हुए सुप्रसिद्ध राठोड़ सरदार दुर्गादास आदि ने अनेक आपित्तयां सहकर भी अपने स्वामी महाराजा अजीतिसिंह की रज्ञा की। शेरशाह सूर के भय से मारवाड़ के राव मालदेव के रणभूमि से हटजाने पर भी उनके सामत जैता व कृंपा आदि राठोड़ सरदारों ने सहको राजपूती सिहत समरांगण में वीरगित पाई।

इसके साथ यह भी अवश्य था कि स्वामी का प्रेम, एवं मानमर्यादा आदि का सम्बन्ध भी अपने सामंतों के प्रति अद्वितीय रहता था। अतः परस्पर के प्रीतिपूर्ण वर्ताव और सेवा से यह वंधन हट वना रहा, परन्तु अकवर वादशाह की भेदनीति ने उसको ढीला कर दिया, फिर तो शनैः शनैः वह प्रथा शिथिल होती गई, जिससे प्रेम, अद्धा, भिक्त और विश्वास का पुल हूट गया। राजा लोग समयानुकूल अपना स्वार्थ साधने लगे और सामंतगण खुल्लम् खुल्ला राज्य की छत्रछाया से निकलकर स्वतन्त्र होने की चेष्टा करने लगे। नीतिशास्त्रों ने राज्य को एक शरीर किलपत करके राजा, प्रजा, अमात्य और सामंतगण् आदि को इसका अंग वतलाया है। यदि इनमें से एक भी अंग रोगी, निर्वल या कर्त्तव्यहीन हो जाय तो वह राज्यक्षण सारे शरीर को निर्वल वना देता है। निःसंदेह राज्य ही की ठंडी छाया में उसके सामंत दूसरे प्रवल विपत्तियों के उत्ताप, आतंक और आपत्तियों से बचे रहते है। जय राज्य ही की जड़ हिल जाय तो क्या उससे पृथक् पड़े

हुए श्रंगोपांग श्रपनी कुशलता की श्राशा रख सकते हैं? उदाहरण के लिए मुसलमानों के भारतीय महाराज्य ही को लीजिये: श्रवध, श्ररकाट, वंगाल श्रीर सिंध श्रादि के नवाव श्रव कहां हैं, जो दिल्ली के साम्राज्य से स्वतंत्र बन वैठे थे? शिवाजी के वंशधर, एवं पेशवा की संतान श्रीर नाग-पुर के भोंसले श्रादि का क्या हुआ, जिन्होंने श्रापस के हेप से मरहटों के महाराज्य को ढीला किया था? प्राचीन श्रीर श्रवीचीन श्रनेक उदाहरणों को सामने रखकर इतिहास इसकी साम्नी दे रहा है कि बल परस्पर के समुदाय में हैं न कि पृथक्ता में।

भारत में जब तक प्राचीन श्राचार विचार, रोति रिवाज, राज्यपद्धति श्रीर शिक्ताप्रचार का क्रम बना रहा तब तक क्षत्रिय वर्ण ने भारतवर्ष ही का नहीं वरन दूर दूर के वाहरी देशों का राज्य भी श्रपने हस्तगत किया। उनकी सभ्यता, शिएता श्रीर प्रताप के सामने श्रन्यान्य जातियों ने सिर सुकाया श्रीर वे महाराज्य का श्रानंद लूटते रहें, परंतु पीछे से ज्यो-ज्यों इस वर्ण में शिक्षा का श्रभाव होकर स्वार्थपरायणता का सूल घुसा, देश में नाना धर्म श्रीर नाना जातियां वन गईं, एक सूत्र में वंधी हुई प्रजा जात-पांत श्रीर मत-मतांतरों के भगड़ों के कारण पृथक् होकर एक दूसरे को वैरविरोध की दृष्ट से देखने लगी; राजा भी स्वधम का पन्न लेकर कभी-कभी श्रन्यधर्मावलंबियों पर श्रत्याचार करने श्रीर श्रपनी प्रजा को तुच्छ दृष्टि से देखने लगे एवं नीति श्रीर धर्म की मर्यादा का उल्लंधन कर उनके स्वेच्छाचारी वनने से श्रापस की फूट फैलकर रात-दिन के लड़ाई-भगड़ों से उनका वल पराक्रम जीण होता गया।

इसी तरह बहुविवाह की रीति भी चित्रय वर्ण की चिति का एक मुख्य कारण हुई। इस इतिहास में बहुविवाह से होनेवाली हानियों का उस्लेख अनेक स्थलों में मिलेगा। यहां इतना ही कहना प्रयीत है कि अनेक पित्तयां होने से ही रामचन्द्र की बनवास हुआ और दशरथ के प्राण गये। महाराज अशोक के अधिक राणियां होने से मौर्य वंश के प्रतापी साम्राज्य की अवनित की जड़ जमी, कन्नोज के प्रयल गाहडवाल (गहरवार) राज्य फें विनाश का कारण भी महाराज जयचंद की अनेक पत्नियां होना माना जाता है। मारवाड़ के राव चूंडा के राज्य में अनेक राणियों के कारण ही भगड़ा फैला। मेवाड़ के प्रताणी राणा सांगा के महाराज्य की चित का कारण भी वहुविवाह ही हुआ। कहां तक गिनावे राजपूत जाति का इतिहास ऐसी घटनाओं से रंगा पड़ा है। इसी के कारण कई राजाओं के प्राण् गये, कई निरपराधी वालक सौतिया डाह के शिकार वने और कई राज्य नए-अप हुए। एकपत्नीवत के धारण करने से ही रामचन्द्र 'मर्यादा पुरुषोत्तम' कहलाये थे। गृहस्थाश्रम का सचा सुख एक ही पत्नी से मिलता है, चाहे राजा हो या रंक। अनेक पत्नियां होने पर प्राकृतिक नियम के अनुसार सौतिया डाह का कुटार चला, चलता है और चलता रहेगा, जब तक कि राजपूत जाति इस कुरीति का मूलोच्छेदन न कर देगी।

राजपूतों में दूसरी वड़ी हानिकारक प्रथा मद्यपान की श्रधिकता है। प्राचीनकाल के धर्मनिष्ठ चित्रय मद्यपान केवल ख़ास-ख़ास प्रसंगों पर या युद्ध के समय ही करते थे, परंतु इस वला में वे इतने फंसे हुए नहीं थे जैसे कि श्राजकल के। इस वारुणी देवी की रूपा से ही यादवस्थली में यादवें का संहार हुआ, श्रनेक राजा, महाराजा, सामंत एवं श्रन्य राजपूत श्रकाल कालकविलत हो गये, श्रीर श्रव तक होते जाते हैं। वल, वीर्य, श्रीर श्रीर साहस का मच्चण कर्रनेवाली इस राचसी का कूर कर्म श्रीर स्थानक परिणाम देखते हुए भी इसको छोड़ने के बदले वे इसपर श्रधिक श्रासक होते जाते हैं। पहले उनके पीने के भिन्न-भिन्न प्रकार के मद्य जैसे कि गौड़ी, माध्वी, माच्चिक, द्राच्च, श्रासव श्रादि यही वनते थे, परन्तु श्रव तो उनका स्थान वहुधा शेरी, शांपीन, पोर्ट, श्रोल्ड टॉम्, विस्की श्रीर मांडी श्रादि विदेशी मद्यों ने बहुधा ले लिया है।

सारांश कि स्वार्थपरायणता, श्रविद्या, श्रालस्य, बहुविवाह, मद्यपान श्रोर परस्पर की फूट तथा द्वेष-के कारण जातिमात्र का लद्य एक न होने

<sup>(</sup>१) मैगास्थिनस जिखता है कि भारत के जोग यज्ञयागादि के सिवा मधापान कभी नहीं करते (इं. पें, जि॰ ६,,प्र॰ १३१)।

से राजपूत निर्वल होते गये, जिससे मुसलमानों ने आकर उनको पददिलत कर कई एक के राज्य तो छीन लिये और शेष से अपनी अधीनतः स्वीकार कराई, तव से उनकी दशा और भी गिरती गई।

## तीसरा अध्याय

### राजपूताने से संबंध रखनेवाले

#### प्राचीन राजवंश

प्राचीन काल से ही राजपूताना भारतवर्ष के इतिहास में केंद्र रूप रहा है। समय-समय पर अनेक राजवंशों ने इस देश पर अपना आधिपत्य जमाया, जिनका लिखित इतिहास नहीं मिलता श्रौर प्राचीन शोध का काम भी यहां अब तक नाममात्र को ही हुआ है, जिससे सैकड़ों नहीं, किन्तु हजारों ऐसे प्राचीन स्थल इस देश में विद्यमान हैं, जहां कभी किसी पुरातत्त्ववेत्ता का पदार्पण नही हुन्रा। ऐसी दशा में भी त्रनेक विद्वानों के श्रम से जो कुछ प्राचीन इतिवृत्त श्राज तक झात हुए वे भी हमारे लिए तो वड़े महत्व के हैं। यदि उन्हीं के श्राधार पर मुसलमानों के समय से पूर्व इस देश श्रथवा इसके किसी विभाग पर राज्य करनेवाले प्राचीन राजवंशों का इतिहास लिखने का यत किया जाय तो कुछ सफलता श्रवश्य हो सकती है, परंत जय तक यहां प्राचीन शोध का कार्य पूर्ण रूप से न हो तय तक उसकी अपूर्ण ही समभाना चाहिये। राजपूताने का प्राचीन इतिहास लिखना श्रसा-धारण योग्यता और भगीरथ प्रयत्न का काम है, जो किसी भावी विद्वान को ही श्रेयस्कर होगा, तथापि यदि यहां के प्राचीन राजवंशों का कुछ परिचय न दिया जाय तो पाठक कैसे जान सकते हैं कि वर्तमान हिन्दू राजवंशों श्रर्थात् गुहिल (गुहिलोत, सीसोदिया), राठोङ्, चौहान, कञ्च-षाद्दा, यादव, भाला श्रीर जाटवंशों के श्रतिरिक्त किन-किन राजवंशों का संबंध इस विस्तीर्ण देश के किस-किस विभाग के साथ पहिले कव-कब

<sup>(</sup>१) इस अध्याय में यहां के वर्तमान हिन्दू राजवंशो अर्थात् गुहिल, राठोढ़, कछवाहा, चौहान, यादव, कालों और जाटों का इतिहास छोड़ दिया गया है। गुहिळ-(गुहियोत, सीसोदिया) वंशियों का प्राचीन इतिहास उदयपुर (मेबाब) राज्य के

रहा। इस शुटि को मिटाने के विचार से ही इस प्रकरण में केवल उक्त वंशों के राजाओं के नाम तथा किसी-किसी के कुछ काम एवं निश्चित संवत्, जो अब तक के शोध से शात हुए, बहुत ही संचेप रूप में देने का यत्न किया जाता है।

# रामायग और राजपूताना

राजपूताने में जहां अब रेगिस्तान है वहां पहले समुद्र लहराता था; परंतु भूकंप आदि प्राकृतिक कारणों से उस भूमि के ऊंची होजाने पर समुद्र का जल दिल्ला में हटकर रेते का पुंजमात्र रह गया, जिसको पहले मरुकांतार भी कहते थे। अब भी वहां सीप, शंख, कौड़ी आदि का परिवर्तित पापाणक्ष (Fossils) में मिलना इस कल्पना को पुष्ट करता है। रामायण से पाया जाता है कि दिल्ला सागर ने अपने ऊपर जब सेतु बंधवाना स्वीकार किया तब रामचंद्र ने उसको भयभीत करने के लिए खीचा हुआ अपना अमोध वाण इधर फेका, जिससे समुद्र के स्थान में मरुकांतार होगया । इससे अधिक रामायण में राजपूताने के संबंध का और कोई उसेख नहीं मिलता है।

महाभारत श्रीर राजपूताना

महाभारत से पाया जाता है कि राजपूताने का जांगल देश कुरु (पांडवीं के ) राज्य के श्रंतर्गत था श्रोर मत्यदेश उनके श्रधीन या उनका मित्र-इतिहास के प्रारम में, राठोदों का जोधपुर राज्य के, कछवाहीं का जयपुर राज्य के, यादवों का करोली राज्य के, कालों का कालावाद राज्य के श्रोर जाटों का भरतपुर राज्य के इतिहास के प्रारम्भ में लिखा जायगा।

- (१) तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सगरस्य महात्मनः।
  मुमोच्य तं शरं दीप्तं परं सागरदर्शनात् ॥ ३२ ॥
  तेन तन्मरुकांतारं पृथिव्यां किल विश्रुतम्।
  निपातितः शरो यत्र वज्राशनिसमप्रभः॥ ३३॥
  वाल्मीकीय 'रामायण', युद्धकांड, सर्ग २२ ।
- (२) पैत्रयं राज्यं महाराज कुरवस्ते सजांगलाः ॥ 'महाभारत' उद्योगपर्व, ऋत्याय ४४, स्हो॰ ७ !

राज्य था। पांडव वारह वर्ष के वनवास के पीछे एक वर्ष के अज्ञातवास में भेष वदले और कृत्रिम नाम धारण किये मत्स्यदेश के राजा विराट के यहां -रहे थे। जब विराट के सेनापित और साले कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया, जो मालिनी (सैरंध्री) के नाम से विराट की राणी सुदेण्णा की सेवा में रहती थी, तो भीम ने, जो वलल नाम से रसोइया और पहलवान यनकर वहां रहता था, कीचक और उसके भाई वन्धुओं को मार डाला ।

जय पांडवों के ब्रह्मातवास की ब्रविध समाप्त होने लगी, उस समय . **उ**नके संबंध में विचार होने लगा । तव त्रिगर्त (कांगड़ा ) देश के राजा न्त्रशम्मा ने, जिसको कीचक ने कई वार परास्त किया था, श्रपना वदला लेने के विचार से कहा कि मत्स्यराज पर चढ़ाई कर वहां का गोधन श्रादि छीन उसे श्रधीन कर लेने से श्रपना वल वढ़ जायगा। कर्ण ने इस कथन का श्रतमोदन किया श्रौर दुर्योधन ने त्रिगर्त्तराजा को राजा विराट पर सैन्य-सहित भेज दिया, जिसने वहां पहुंचकर वहुतसी गायें हरण कर ली। विराट-राज अपने दलवल सहित उनको छुड़ाने चला, परंतु शत्रु के हाथ क़ैद हो गया। उस समय गुप्त वेशधारी भीमसेन युद्ध कर छुड़ा लाया और सुशर्मा को भी उसने पकड़ लिया, परन्तु पीछा छोड़ दिया। सुशर्मा तो लिजत ्रहोकर लौटा ही था<sup>र</sup> श्रौर राजा विराट पीछे श्राने भी नही पाया था कि इतने में दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि ने विराट की नगरी घेर ली श्रीर वे साठ हज़ार गौ हरण कर ले चले। यह समाचार पाते ही विराट का कुमार उत्तर उनको छुड़ाने के लिए चढ़ा। श्रपने को नपुंसक वतला कर बृहन्नला के नाम से रखवास में रहनेवाला श्रर्जुन, कुमार उत्तर का सारथी बना। कौरव सेना को देखते ही उत्तर के तो प्राण सूख गये और उसने घवरा कर भागने का विचार किया, परंतु स्त्रीवेशधारी श्रार्जुन ( बृहम्नला ) ने उसे धैर्य्य बंधाया श्रौर उसे श्रपना सारधी बना कर स्वयं स्तड़ने को उद्यत हुआ। शमीवृत्त पर धरे हुए अपने आयुध लेकर उसने

<sup>(</sup>१) 'महाभारत' विराटपर्व, श्रध्याय १६-२८।

<sup>(</sup>२) वही, विराटपर्व, मध्याय ३४-३५।

स्त्रीवेश को त्याग वीरवेश धारण किया श्रीर श्रपने धनुप गांडीव की टंकार की, जिसको सुनते ही कौरव पद्म के योद्धा ताड़ गये कि यह श्रर्जुन है। गणना करने से उन्हें झात हुश्रा कि वनवास के समय से लगाकर श्रव तक तेरह वर्ष के ऊपर कुछ मास व्यतीत हो चुके हैं इसी से श्रव पांडव मकट हुए हैं।

फिर भीष्म की सम्मति से यह स्थिर हुन्ना कि ग्रहण की हुई गौत्रों श्रीर दुर्योधन को तो ( कीरवों की ) राजधानी की श्रोर भेज दिया जाय श्रीर शेष योद्धा लड़ने की तय्यारी करें। श्रर्जुन ने श्रपना रथ दुर्योधन के पीछे दौड़ाया, परन्तु कौरवपच्च के योद्धा उसको रोकने के लिए श्रा पहुंचे, तव उसने श्रपने चल से उन सब को परास्त कर गौत्रों को छुड़ा लिया। लौटते समय उसने क़मार उत्तर से कहा कि यह वात केवल तम ही जानते हो कि हम पांडव तम्हारे पिता के आश्रय में रहते हैं, श्रतः इस ग्रप्तभेद को उचित समय आने तक किसी पर प्रकट मत करना। फिर अर्जुन ने अपना स्त्रीवेश धारण कर उत्तर का रथ हांकते हुए विजय के साथ विराट की राजधानी में प्रवेश किया। कौरवों को हराने के समाचार जब राजा विराट के पास पहुंचे उस समय वह कंक नामधारी युधिष्ठिर के साथ पासा खेल रहा था। श्रपने पुत्र की विजय के समाचार सुनकर राजा विराट को बड़ा हर्ष हुश्रा श्रीर वह उसकी प्रशंसा करने लगा, जिसको सनकर कंकरूपी युधिष्ठिर ने कहा कि वृहन्नला जिसकी सहायता करे उसके विजय में संदेह ही क्या है? इसपर राजा ने कुद्ध होकर हाथ में धरा हुआ पासा युधिष्ठिर के नाक पर मार दिया, जिससे उसके नाक से रुधिर वहने लगा। इतने मे कुमार उत्तर वहां आ पहुंचा और युधिष्ठिर की ऐसी दशा देखकर पूछने लगा कि यह क्या वात है ? कारण जानने पर उसको वड़ा खेद हुन्ना श्रौर उसने पिता से निवेदन किया कि महाराज श्रापने यह श्रमुचित किया, क्योंकि मुक्ते जो विजय प्राप्त हुई है वह मेरे बाहुबल से नहीं, किन्तु एक दिव्य पुरुष के पराक्रम का फल है, उक्त पुरुष के दर्शन श्राप शीव्र ही करेंगे। फिर पांडवों भौर द्रौपदी ने भपने नाम प्रकट कर अपना परिचय दिया तब तो राजा

विराट को अपनी चेष्टा पर वड़ा शोक हुआ और साथ ही उनको पाएडव जानकर हुप भी मनाया। राजा ताड़ गया कि वह दिन्य पुरुष और कोई नहीं किन्तु अर्जुन ही था, जिसके वाहुवल से उत्तर को विजय मिली है। तत्पश्चात् विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने की इच्छा प्रकट की, परन्तु जब अर्जुन ने इसे स्वीकार नहीं किया तब राजा ने उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया'। उत्तरा ही से परीचित का जन्म हुआ।

पांडवों के प्रकट होने के पीछे उनका राज्य-विभाग उनको देने से दुर्योधन ने इनकार किया इसीसे महाभारत के घोर संग्राम का वीजारोपण हुन्ना। भिन्न-भिन्न प्रदेश के राजाओं में से कोई कौरव-पन्न और कोई पाएडव-पन्न में सिम-लित हुए, राजाविराट एक अन्तौहिणी सेना सहित युधिष्ठिर के पन्न में लड़ने को गया। वह युधिष्ठिर के महारिथयों में से एक था और शिखंडी की सहायता पर वड़ी वीरता से युद्ध कर द्रोणाचार्य के हाथ से ४०० वीरों सिहत वीरगित को प्राप्त हुन्ना । द्रोणाचार्य के पुत्र अध्वत्थामा ने मत्स्यराज के वचे हुए सैन्य का संहार किया। विराट के ग्यारह भाई शतानीक, मिद्रान्न (मिद्राध्व), सूर्यदत्त, श्रुतानीक, श्रुतध्वज्ञ, वलानीक, जयानीक, जयाध्व, रथवाहन, चंद्रोदय और समरथ , तथा दो राणियां सुरथा और सुदेण्णा और तीन पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत नाम के थे, जिनमें से शंख और खेत सुरथा से और उत्तर कीचक की वहन सुदेष्णा से उत्पन्न हुन्ना था । शंख भारत-युद्ध में लड़कर द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया था ने श्वेत भी उसी युद्ध में भीन्मितामह के हाथ से मारा गया विराट को गरा गया था ने स्वेत भी उसी युद्ध में भीन्मितामह के हाथ से मारा गया के होर उत्तर ने भी

<sup>(</sup>१) महाभारत, विराटपर्व, ऋ० ७८। ४३।

<sup>(</sup>२) वही, द्रोगापर्व, स्रध्याय १८७ । ४२ ।

<sup>(</sup>३) वही, विराटपर्व, श्रध्याय, ३३। १६–२१।

<sup>(</sup>४) वही, विराटपर्व, श्रध्याय २३ । १७–१८ ।

<sup>(</sup>१) वही, भीष्मपर्व, ग्रध्याय ८२। २३।

<sup>(</sup>६) वही, भीष्मपूर्व, श्रध्याय ४८। १३ ।

श्रल्य के द्वाथ से वीरगति प्राप्त की।

यहां तक राजपूताने के मत्स्यदेश के राजा विराट<sup>3</sup> तथा उसके पुत्रों फा चुत्तांत महाभारत से वहुत ही संदितहर से उद्धृत किया है।

जैसे मत्स्यदेशवालों का वृत्तांत महाभारत में मिलता है वैसे ही शूर-सेन देश के यादवों का वर्णन भी मिलता है, परंतु हम ऊपर लिख आये हैं कि यादववंश का वर्णन करोलों के इतिहास में करेंगे इसीलिए यहां उसका उद्योख नहीं किया है।

महाभारत के युद्ध से लगाकर वि० सं० पूर्व २६४ (ई० स० पूर्व २२१) में चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने तक का राजपूताने का प्राचीन इतिहास अय तक विलक्कल अंधकार में ही है, अतपव उसकी छोड़कर मौर्य वंश से ही प्राचीन राजवशों का वर्णन किया जाता है।

## मौर्य वंश

मौर्य (मोरी) वंश की उत्पत्ति के विषय में हम अपर (पृ०६४-६६) विस्तार के साथ लिख चुके हैं कि वे स्र्यंवंशी चित्रय हैं। माटों की ख्यातों में कहीं उनकी परमार श्रौर कहीं चौहान वतलाया है, जी विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि मौर्य राज्य की स्थापना के समय तक न तो परमार श्रौर न चौहानों का उक्त नामों से प्रसिद्ध होने का कही उत्तेख मिलता है। मौर्य वंश का प्रताप वहुत वढा श्रौर उस वंश के राजा चंद्रगुप्त श्रौर श्रशोक के नाम द्वीपान्तर मे भी प्रसिद्ध हुए। वायु, मत्स्य, ब्रह्मांड, विष्णु तथा भागवत पुराणों में इस वंश के राजाश्रों की नामावली मिलती है।

(१) चंद्रगुप्त—मौर्य वंश के प्रतापी राज्य का संस्थापक हुआ और नंद वंश का राज्य छीनकर विक्रम संवत् से २६४ वर्ष पूर्व (ई० स० से

<sup>(</sup>१) महाभारत, भीष्मपर्व, श्रध्याय ४७। ३४।

<sup>(</sup>२) जयपुर राज्य का विराट (वैराट) नगर, राजा विराट का चसाया हुम्रा भीर मास्यदेश की राजधानी माना जाता है। विराट या वैराट नाम के कई स्थान भारतवर्ष में हैं, जैसे कि बदनोर (मेवाड़ में) का पुराना नाम वैराट, वंबई अहाते के हागज ताजुक़े में चैराट नगर म्रादि। भिन्न-भिन्न स्थानों के लोग पांडवों का अज्ञातवास में उक्र स्थानों में रहना प्रकट करते हैं, परंतु मत्स्यराज का विराट या वैराट नगर जयपुर राज्य का ही वैराट हैं।

३२१ वर्ष पूर्व ) पाटलीपुत्र (पटना, विहार में ) के राज्य सिंहासन पर पैठा। उसने कमशः सिंधु से गंगा के मुख तक और हिमालय से विंध्याचल के दिल्ला तक के देश अर्थात् सारा उत्तरी हिन्दुस्तान अपने अथीन किया, जिससे राजपूताना भी उसके राज्य के अन्तर्गत रहा । जिस समय यूनान (प्रीस) का वादशाह सिंकंदर हिन्दुस्तान (पंजाव और सिंध) में था, उस समय से ही चंद्रगुत अपने राज्य की नींच डाल रहा था और सिंकंदर के यहां से लौटते ही उसने पंजाव से यूनानियों को निकाल कर उधर के प्रदेश भी अपने अथीन किये। उसका मुख्य सहायक प्रसिद्ध नीति विद्वान् चाणुक्य (कौटिल्य, विष्णुगुप्त) ब्राह्मण्य था। सिंकंदर का देहान्त होने पीछे वि० सं० से २४८ वर्ष पूर्व (ई० स० से ३०४ वर्ष पूर्व ) सीरिया का यूनानी वादशाह खेल्युकस निकेटार सिंकंदर का विजय किया हुआ हिन्दुस्तान का प्रदेश छुड़ा लेने की इच्छा से सिंधु को पारकर चढ़ आया, परन्तु चंद्रगुप्त से हार आने पर काबुल, हिरात, कंदहार और बल्चिस्तान (पूर्वी अंश) के प्रदेश उसको देकर अपनी पुत्री का विवाह भी उस (चंद्रगुप्त) के साथ कर

<sup>(</sup>१) राजपूताने में जयपुर राज्य के वैराट नामक प्राचीन नगर में चदगुत के पौंत्र ध्वशोक के छेख मिले हैं। जूनागढ़ (काठियावाढ़ में) के निकट ध्वशोक के लेख-धाले चहान पर खुदे हुए महाचत्रप रुद्रदामा के समय के शक संवत् ७२ (वि० स० २०७=ई० स० १४०) से कुछ पीछे के लेख से पाया जाता है कि घहां का सुदर्शन भामक तालाब मौर्थ चंद्रगुप्त के राज्य में बना था।

<sup>(</sup>२) पहले भारत मे विवाह-संबंध प्राचीन प्रणाली के अनुसार होता था द्रार्थीत् प्रत्येक वर्णवाले प्रपने तथा प्रपनेसे नीचे के वर्णों में विवाह कर सकते थे। राजा शांतनु ने धीवर की पुत्री योजनगधा से घ्रोर भीम ने दानव कुल की हिडिबा से विवाह किया था। ऐसे घ्रोर भी घ्रानेक उदाहरण मिलते हैं। चंदगुप्त ने यूनानी राजा सेल्युकस की पुत्री के साथ विवाह किया इस बात के सुनने से कदाचित् हमारे पाठक चौक जायेंगे, परंतु वास्तव मे चैंकिने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय तक तो ईसाई या सुसलमान धर्म का प्रादुर्भीव भी नहीं हुआ था और आर्य जाति सारे पश्चिमी एशिया से आगे बदकर यूनान या उससे भी परे तक फैल गई थी घ्रीर उस समय वहां भी भारतवासियों के समान सूर्य तथा अनेक देवी-देवताच्रों की मूर्तियां पूजी जाती थी। चंदगुप्त ने एक वैश्य कन्या से भी विवाह किया था घ्रीर उसका साला देश्य पुष्य मिश

ष्या। इस प्रकार संधि हो जाने पर चंद्रगुप्त ने अपने श्वसुर को ४०० हाथी देकर उसका सम्मान किया। किर सेल्युकस ने मेगास्थिनीज़ नामक पुरुप को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरवार में भेजा, जिसने 'इंडिका' नामकी पुस्तक में उस समय का इस देश का चहुतसा हाल लिखा था, परन्तु खंद की वात है कि वह अमृत्य ग्रंथ नष्ट हो गया। अब तो केवल उसमें से जो अंश स्ट्रैवो, आर्यन, प्लीनी आदि ग्रंथकारों ने प्रसंगवशात् अपनी पुस्तकों में उद्धृत किये वे ही मिलते हैं। उनमें से कुछ वातें पाठकों को उक्त महाराजा का वल, वैभव, नीति, रीति आदि का अनुभव कराने के लिए नीचे लिखी जाती हैं—

चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलीपुत्र (पटना) वट्न सुन्दर, श्रनुमानतः ६ मील लंबा श्रोर डेढ़ मील चोड़ा नगर है, जिसके चारों श्रोर लकड़ी का विशाल प्राकार (परकोटा) बना है। उसमें ६४ दरवाज़ें श्रोर ४७० वुर्जे हैं। प्राकार के चारों श्रोर २०० गज चौड़ी श्रोर ३० हाथ गहरी खाई सदा जल से भरी रहती है। चंद्रगुप्त की सेना में ६००००० पैदल, ३०००० सवार, ६००० हाथी श्रोर हज़ारों रथ हैं। राजमहल सुंदरता में संसार में सब से बढ़कर है, जहां रमणीय श्रोर चित्त को मोहित करनेवाले नाना प्रकार के चुन्न, लता श्रादि लगे हैं। राजा प्रतिदिन राजसभा में उपस्थित होकर प्रजा की फ़रियाद सुनता श्रोर उनका न्याय करता है। राज्यशासन का सब कार्य भिन्न-भिन्न समितियों के द्वारा होता है। कार्रागरों का पूरा सम्मान है। यदि कोई किसी कारीगर का हाथ या पांव तोड़ डाले या श्रांख फोड़ डाले

सुराष्ट्र (सोरठ) देश का शासक था, जिसने गिरनार के निकट का प्रसिद्ध सुदर्शना तालाव वनवाया था (इ० ऐ; जि० ७, प्र० २६०, २६२)। चित्रियों का वैश्यों के साथ विवाह-संबंध बहुत पीछे तक भी होता रहा। वि० स० की म वी शताब्दी के श्रास-पास होनेवाले प्रसिद्ध कवि दंडी के 'दशकुमारचारत' से पाया जाता है कि पाटलीपुत्र' (पटना) के वैश्य वैश्रवण की पुत्री सागरदत्ता का विवाह कोसल के राजा कुसुमधन्वा के साथ हुश्रा था। सागरदत्ता से वसुधरा नाम की पुत्री का जनम हुश्रा जो विदर्भ के मोजवंशी राजा श्रनंतवर्मा को ब्याही गई, जिसका पुत्र भास्करवर्मा था ('दशकुमार- चरित्र' में विश्रुत का बृतान्त )।

तो उसको प्राण्दंड दिया जाता है। मुसाफ़िरो के आराम पर ध्यान दिया जाता है और वीमारो की सेवा-शुश्रूषा के लिए औपधालय वने हुए हैं। प्रवासियों के श्रंतिम-संस्कार का अञ्छा प्रवंध है। इतना ही नहीं किंतु उनकी संपत्ति भी उनके वारिसों के पास पहुंचा दी जाती है। नये वर्ष के प्रारंभ के दिन विद्वानों की सभा राजा के सन्मुख होती है वहां जो लोग रुपि, पशु और प्रजा की उन्नति के विषयो पर अपनी उत्तम सम्मित प्रकट करें उनकी पुरस्कार मिलता है। रुपि के लाभ के लिए जगह-जगह नहरे वनी हुई हैं और रुपक सुख-शांति के साथ खेती-वारी का काम करते हैं। सड़को पर कोस-कोस के अंतर पर स्तंभ खड़े हुए हैं, जिनसे स्थानों की दूरी और मागों का पता लगता है। चोरी वहुत कम होती है। ४००००० सेना के पड़ाव में २०० द्रम्म (४० रुपये) से अधिक की चोरी कभी सुनी नहीं गई। लोग विद्यास पर ही कारवार करते और आपस में मेलजोल के साथ आनंद से रहते हैं'।

चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य (चाण्क्य) के लिखे हुए 'म्रर्थशास्त्र' से उस समय की थोड़ी सी वातों का उल्लेख यहां इसलिए किया जाता है कि पाठकों को उस समय एवं उसके पूर्व की राजनीति का कुछ ज्ञान हो जावे—

राजा का विद्वान्, प्रजापालक पुरुषार्थीं, परिश्रमी और न्यायशील होना श्रावश्यक था। योग्य पुरुषों को ही राज्य के श्रधिकार दिये जाते श्रीर उनपर भी गुप्तचरों द्वारा पूरा निरीक्षण रक्खा जाता था। गुप्तचर स्त्री श्रीर पुरुष दोनों प्रकार के होते, जो, भेष वदले विद्यार्थीं, गृहस्थी, किसान, संन्यासी, जटाधारी, व्यापारी, तपस्वी श्रादि श्रनेक रूप में जहां-तहां विचर कर सब प्रकार की ठीक-ठीक खबरे राजा के पास पहुंचाया करते थे। वे लोग भिन्न-भिन्न देशों की भाषा, पोशाक, रीति-रिवाज श्रीर रहन-सहन को जाननेवाले होते थे। राजकुमारों पर पूरी दृष्टि रक्खी जाती थी। यदि वे पितृद्वेषी होते तो किसी दूर के सुरक्तित स्थान में कैंद्र कर दिये जाते या कभी-कभी मार भी डाले जाते थे। राजसेवकों को वेतन रोकड़रूप में दिया

<sup>(</sup>१) इं॰ एँ, ज़ि॰ ६, ए॰ २३६-४०।

जाता श्रौर भूमि भी दी जाती थी, जिसको न तो वे वेच सकते श्रौर न गिरवी रख सकते थे। किसानों को भूमि पक्की नहीं, किंतु खेती के लिए दी जाती थी। रुपि की उन्नति का पुरा प्रवंध था। उसके लिए एक विभाग यना हुआ था, जिसका प्रवंधकर्ता 'सीताध्यत्त' कहलाता था । भूमि की उपज का छठा भाग राजा लेता था। भूमि की सिंचाई के लिए नहरें, तालाव, कुएं श्रादि वनवाये जाते, खानो से धातुएं श्रादि निकाली जातीं, कारखाने चलते, अंगल सुरचित रक्खे जाते श्रीर लकड़ी तथा सब प्रकार की जंगल की पैदाइश से व्यवसायिक द्रव्य तय्यार किये जाते थे। स्थल श्रौर जल के व्यापार के मार्ग ख़ुरिच्चत रहते, श्रनाथ वालक, वृद्ध, बीमार, श्रापदुमस्त तथा श्रपाहिजों का भरग-पोषण राज की तरफ से किया जाता था। राज्य की सीमा पर के जंगलों से हाथी पकड़े जाते थे। कोष्ठागार (कोठार) मे एक अरत्नि (२४ श्रंगुल) के मुखवाला वृष्टि नापने का पात्र रक्खा जाता था। व्यापारी स्रादि को सदा शुद्ध पदार्थ वेचना पहता था। राज्य की श्राय-ज्यय का हिसाव ब्यौरेवार उत्तम रीति से रखने की व्यवस्थार थी। हिसाव के काम का अधिकारी 'गणनिक्य' और उस विभाग का नाम: 'श्रचपटल' था। रत्नपरीचा का ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था, लोहा, तांवा,-सोना, चांदी श्रादि सभी प्रकार के खनिज द्रव्य खानों से निकाले जाते. सिक्के सोने, चांदी श्रौर तांचे के वनते थे। सुनारों के वनाये हुए श्राभूषणों की जांच राज की कसौटी द्वारा की जाती श्रौर उनमे खाद डालने के नियम भी बंधे हुए थे। वाट श्रौर नाप राज की श्रोर से दिये जाते थे। कृत्रिम-सुवर्ण बनाने की विद्या भी ज्ञात थी। श्रायात (प्रवेश) श्रौर निर्यातः ( निकास ) माल पर बंधा हुआ दाए ( चुंगी ) लिया जाता था । नाना प्रकार की मिटरा बनती और आबकारी के विभाग का भी योग्य प्रबंध था। पशु-विद्या (शालिहोत्र ) का—अर्थात् गाय, बैल, भैंस, घोड़े, हाथी, ऊंट आदि जानवरों की जातियों, लच्चण, खानपान, एवं स्थान आदि जानने और उनके रोगों की चिकित्सा करने का—पूर्ण ज्ञान था और उनपर सवारी करने या बोसा लादने आदि के नियम भी वंधे हुए थे। पशु चुरानेवासे को प्राणवंड

सक दिया जाता था। न्याय के लिए दीवानी श्रीर फीजदारी श्रदालतें खुली हुई थीं श्रीर उनके क़ानून भी वने हुए थे। दुर्भिन्त-निवारण के लिए स्थल-स्थल पर श्रन्न के भएडार सुरक्तित रहते थे। चर्म, वल्कल, ऊन, सूत श्रादि के वस्त्र स्थान-स्थान पर बनते और बृद्ध, विधवा, लूली, लंगड़ी श्रादि ्स्त्रियां भी सूत काता करती थी। मरे हुए पशुश्रो के चर्म, हड्डी, दांत, सींग, खर, पुंछ श्रादि काम में लाये जाते थे। नाना प्रकार के श्रस्त, जैसे कि स्थितियंत्र, सर्वतोभद्र (सव तरफ मार करनेवाला), जामद्गन्य, बहुमुख, विश्वासघाती, संघाटी, आग लगाने और वुक्ताने आदि के यंत्र वनाने की विद्या उन्नत दशा में थी। उपदंश (गर्मा) श्रौर सुजाक के रोगियों की चिकित्सा करनेवाले वैद्यों को पुलिस मे उनकी इत्तिला करनी पड़ती थी, यदि वे ऐसी सूचना न देते तो दंड के भागी होते थे। मज़दर श्रीर कारी-गरों की रचा की जाती और इस विषय के भिन्न-भिन्न कामो के लिए भिन्न-भिन्न नियम वने हुए थे। ज़िले व परगनेवार ग्रामो की संख्या रहती श्रीर मनुष्यगणना तथा पशुगणना भी समय-समय पर हुन्ना करती थी। सारांश कि सभ्य श्रीर सुरिचत राज्य श्रीर प्रजा के हित के लिए जितनी उत्तम बातो का प्रबंध होना चाहिये वह सब उस समय वरावर होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे जो-जो बाते लिखी हैं उनका विशेष वर्णन करने के लिए यहां स्थान नहीं है। जिनको विशेष जिज्ञासा हो वे उस पुस्तक का 'हिंदी श्रनुवाद देख लेवें।

चंद्रगुप्त का २४ वर्ष राज्य करना पुराणों से पाया जाता है। उसने अपने राज्याभिषेक के वर्ष से 'मौर्य संवत्' चलाया, परन्तु उसका विशेष प्रचार न हुआ। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र विंदुसार हुआ।

(२) विंदुसार का नाम पुराणों में भद्रसार (वारिसार) भी लिखा मिलता है। ग्रीक (यूनानी) लेखकों ने उसका नाम 'श्रमिट्रोचेटि' लिखा है जो संस्कृत 'श्रमित्रवाती' (शत्रुश्रों को नए करनेवाला) से मिलता हुआ है। शायद यह उसका विरुद (खिताव) हो। उसने अपने पिता के स्थापित किये हुए महाराज्य को यथावत् बना रक्खा और यूनानियों के साथ भी

उसका संबंध पूर्ववत् वना रहा। सीरिया के वादशाह पेंटिश्रॉकस् सोटर ने श्रपने राजदूत डिमैकस् को, श्रौर मिसर के वादशाह टालमी फिलाडेल्फस् ने श्रपने राजदूत डायोनिसिश्रस् को उसके दरवार में भेजा था। विंदुसार ने २४ वर्ष राज्य किया। उसके कई राणियां श्रौरकुंवर थे, जिनमें से श्रशोक उसका उत्तराधिकारी हुआ।

(३) अशोक मौर्यों में सव से अधिक प्रतापी और लगभग सारे हिंदुस्तान का स्वामी हुन्ना। वि० सं० २१४ वर्ष पूर्व (ई० स० से २७२ वर्ष पूर्व ) वह सिंहासन पर वैठा श्रौर वि० सं० से २१२ वर्ष पूर्व (ई० स० से २६६ वर्ष पूर्व ) उसके राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया। उसने अपने राज्याभिपेक के आठ वर्ष पीछे कर्लिग (उड़ीसा) देश विजय किया, जिसमे लाखे। मनुष्यों का संहार हुआ देखकर उसकी रुचि वौद्ध धर्म की श्रोर भुकी हो ऐसा प्रतीत होता है। वौद्ध धर्म ग्रहण कर उसके प्रचार के लिए उसने तन, मन श्रीर धन से पूरा प्रयत्न किया, श्रपनी धर्माज्ञा प्रजा की जानकारी के निमित्त पहाड़ी चट्टानों तथा पाषाण के विशाल स्तंभों पर कई स्थानो में खुदवाई, जो शाहवाज़गढ़ी (पेशावर ज़िले मे ), कालसी (संयुक्त प्रदेश के देहरादून ज़िले में ), रुम्मिनीदेई श्रीर निग्लिया ( दोनों नेपाल को तराई मे ), देहली, इलाहाबाद, सारनाथ ( वनारस के पास ), वैराट ( राजपूताना के जयपुर राज्य मे ), लोरिया श्ररराज श्रथवा रिधया, लोरिया नवंदगढ़ श्रथवा मिथया, रामपुरवा (तीनो विहार के चंपारन ज़िले में ), सहसराम (बिहार के शाहावाद ज़िले मे ), बरावर (विहार में गया के निकट), रूपनाथ (मध्यप्रदेश के जवलपुर ज़िले मे ), सांची ( भोपाल राज्य मे ), गिरनार ( काठियावाड़ में ), सोपारा ( बंबई से ३७ मील उत्तर मे ), धौली ( उड़ीसे के पुरी ज़िले मे ), जौगड़ ( मद्रास ऋहाते के गंजाम ज़िले में ), ब्रह्मगिरि, सिद्धापुर श्रौर जर्तिग-रामेखर (तीनो माइसोर राज्य के चितलदुर्ग ज़िले मे) श्रीर मास्की (निज़ाम राज्य के रायचूर ज़िले में ) में मिल चुकी हैं। इन स्थानों से उसके राज्य के विस्तार का श्रनुमान हो सकता है। उन श्राज्ञाश्रो से पाया

जाता है कि अशोक ने अपने रसोईघर में, जहां प्रतिदिन हज़ारों जीव भोज-नार्थ मारे जाते थे उनको जीवदान देकर कैवल दो मोर श्रौर एक हिरन प्रति-दिन मारने की श्राह्मा दी, इतना ही नहीं, किंतु पीछे से उन्द्रे भी जीवदान देने की इच्छा प्रकट की । श्रपने राज्य में मनुष्य श्रौर पशुत्रों के लिए श्रौषधा-लय स्थापित किये। सङ्कों पर जगह जगह कृषं खुदवाये, वृत्त लगवाये श्रीर धर्मशालाएं वनवाई । श्रपनी प्रजा में माता-पिता की सेवा करने, मित्र-परिचित, संवंधी, ब्राह्मण तथा श्रमणों ( वौद्ध साधुत्रों ) का सम्मान करने; जीवहिंसा, व्यर्थव्यय, एवं पर्रानेदा को रोकने, दया, सत्यता, पवित्रता, श्चाध्यात्मिक ज्ञान तथा धर्म का उपदेश करने का प्रचंध किया तथा धर्म-महामात्र नामक श्रधिकारी नियत किये, जो प्रजा के हित तथा सुख का यत करते. शहर गांव, राजमहल, श्रंत पुर श्रादि सच स्थानों में जाकर धर्मोपदेश करते तथा धर्मसंवंधी सव कामों को देखते रहते थे। कई एक दत (प्रतिवेदिक) भी नियत किये, जो प्रजासंबंधी खबरे राजा के पाल पहं-चाया करते थे, जिनको सनकर प्रजा के सुख के लिए योग्य प्रवंध किया जाता था। पशुत्रो को मारकर यहा करने की राज्य भर में मनाई करदी गई थी, चौपाये, पन्नी तथा जलचरों एवं वच्चेवाली भेड वकरी तथा शकरी को, ऐसे ही छ: मास से कम अवस्थावाले उनके वचों को मारने की रोक की गई। अएमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्शिमा तथा श्रन्य नियत दिनों में सव प्रकार की जीवहिंसा रोक दी गई। वैलों को दागने तथा वैल, वकरे, मेढे या सूत्रारो को श्रष्ता करने, जंगलो में श्राग लगाने तथा जीवहिंसा से संवंध रखनेवाले बहुधा सब काम बंद कर दिये गये थे। वह सब धर्मवालीं का सम्मान करता, मनुष्य के लिए सृष्टि का उपकार करने से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है ऐसा मानता हुआ उसी के लिए यत्न करता, कोध, निर्दयता, श्रभिमान तथा ईर्षा को पाप मानता, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के दर्शनों को लाभदायक समभता, प्रजा की भलाई मे दत्तचित्त रहता और दंड देने में दया करता था।

वह अपने दादा चंद्रगुप्त से भी अधिक प्रतापी हुआ। उसकी सैत्री

भारतवर्ष से बाहर दूर दूर के विदेशी राजाश्रो से थी, जिनमे से पेंटिश्रॉकस दूसरा (सीरिश्रा का), टॉलमी फिलाडेल्फस (मिसर का), पेंटिगॉनस (मक़दूनिया का), मेगस (सीरीन का) श्रोर श्रलेग्ज़ेंडर (इपीरस का) के नाम उसके मुख्य पहाड़ी चटानों की धर्माक्षाश्रों में मिलते हैं। जीविहिसा को रोकने तथा वाँद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूर देशान्तरों में उसने उपदेशक भेजे थे श्रोर श्रसंख्य वाँद्ध-स्तूप भी बनवाये, जिनका उल्लेख चीनी यात्री फाहियान श्रोर हुएन्त्संग की यात्रा की पुस्तकों में मिलता है। पुराणों में श्रशोक का ३६ वर्ष राज्य करना लिखा है। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुनाल हुआ श्रोर दूसरे पुत्र जलौक को कश्मीर का राज्य मिला?।

- (४) कुनाल के स्थान में सुयशा नाम भी पुराणों में मिलता है, जो उसका विरुद होना चाहिये। उसका पुराणों में ब्राठ वर्ष राज्य करना लिखा है। उसके पीछे उसके पुत्र दशरथ ने राज्य पाया।
- (४) दशरथ के शिलालेख नागार्जुनी गुफा (गया के निकट) में सिले हैं उनसे मालूम होता है कि वे गुफाएं आजीवकों को दी गई थी रे। वौद्धों के दिव्यावदान नामक पुस्तक में तथा जैनों के परिशिष्टपर्व, विचार- श्रेगी तथा तीर्थकरूप से पाया जाता है कि कुनाल का पुत्र संप्रति था।

<sup>(</sup> ३ ) इं. पें, जि॰ १८, ए॰ ६८।

<sup>(-</sup>२) झाजीवक भगवान् बुद्ध श्रीर जैनों के २४ वें तीर्थकर महावीर स्वामी के समकालीन मक्खलीपुत्र गोशाल के मतावलिश्वयों को कहते थे। कई विद्वान् उनको वैध्याव (भागवत) सम्प्रदाय के श्रीर कई दिगंबर जैन सम्प्रदाय के साधु बतलाते हैं, यद्यपि गोशाल के पूर्व भी इस सम्प्रदाय के दो श्रीर गुरुशों के नाम मिलते हैं। जैन कल्पसूत्र के श्रनुसार गोशाल पहले महावीरस्वामी का शिष्य था, परंतु फिर उनसे पृथक् होकर उसने अपना श्रालग पंथ चलाया। वही श्राजीवक सम्प्रदाय का आचार्य भी बना। इस सम्प्रदाय के साधु नग्न रहते श्रीर बस्ती के ब्राहर निवास करते थे।

<sup>(</sup>३) पुराणों की हस्तालिखित पुस्तकों में बहुधा संप्रति का नाम नहीं मिलता, तो भी वायुपुराण की एक हस्तालिखित प्रति में दशरथ के पुत्र का नाम संप्रति दिया है श्रीर मत्स्यपुराण में 'सप्ति' पाठ मिलता है, जो संप्रति का ही श्रयुद्ध रूप है (पार्जिटर; दी पुरान टेक्स्ट श्रॉव दी हाइनेस्टीज़ श्रॉब दी कांकी पुज, ए० रह और टिप्पण ६)।

इससे अनुमान होता है कि मौर्य राज्य कुनाल के दो पुत्रों (दशरथ श्रौर संप्रति) में बंटकर पूर्वी विभाग दशरथ के श्रीर पश्चिमी संप्रति के श्रिधिकार में रहा हो। संप्रति की राजधानी कही पाटलीपुत्र श्रौर कहीं उज्जैन लिखी मिलती है। राजपूताना, मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ के कई प्राचीन मंदिरों को, जिनके बनानेवालों का पता नहीं चलता, जैन लोग राजा संप्रति के बनवाये हुए मान लेते हैं। यद्यपि वे मंदिर इतने प्राचीन नहीं कि उनको संप्रति के समय के बने हुए कह सकें, तो भी इतना माना जा सकता है कि इन देशों पर संप्रति का राज्य रहा हो श्रौर कितने एक जैन मंदिर उसने श्रपने समय में बनवाये हां। तीर्थकल्प में यह भी लिखा है कि परमाईत संप्रति ने श्रनार्थ देशों में भी विहार (मंदिर) बनवाये थे ।

पुराणों के श्रवुसार दशरथ के प्रीछे पाटलीपुत्र की गद्दी पर संगत (मंद्रपालित), सोमशर्मा (देववर्मा), शतधन्वा (शतधर) श्रौर वृहद्रथ राजा हुए। वृहद्रथ के सेनापित सुंगवंशी पुष्यमित्र ने उसे मारकर उसका . राज्य छीन लिया।

संप्रति के वंश का राजपूताने से संबंध रखनेवाला शृंखलाबद्ध कुछ भी इतिहास नहीं मिलता, तो भी राजपूताने में विक्रम की आठवीं शताब्दी तक मौर्यों का कुछ कुछ अधिकार रहने का पता लगता है।

चित्तोड़ का क़िला मौर्य राजा चित्रांग (चित्रांगद) का बनवाया हुआ है ऐसा प्रसिद्ध है श्रीर जैन ग्रंथो में भी लिखा मिलता है<sup>3</sup>। चित्तीड़ पर

राजपूतानें के पिछले मौर्यवशी राजा का एक-तालाव चित्रांग (चित्रांगद) मोरी का वन-वाया हुन्ना माना जाता है न्त्रोर उसको 'चत्रंग' कहते हैं। मेवाड़ के राजा समर्रासंह के समय के वि० सं०

१३४४ (ई० स० १२८७) के चित्तोड़ के शिलालेख में 'चित्रंग तड़ाग' नाम

<sup>(</sup>१) 'बबई गैज़ेटियर; जि॰ १, भाग १, पु॰ १४ श्रीर टिप्पण २।

<sup>(</sup>२) तत्र चित्राङ्गदश्चके दुर्ग चित्रनगोपिर ॥ १० ॥ नगरं चित्रकूटाख्यं देवेनतदिधिष्ठितम् । ॥ ११ ॥ कुमारपावप्रबंध, पन्न ३० । २ ।

से उसका उसेज हुआ है। चित्तोड़गढ़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाव पर राजा मान का, जो मौर्यवंशी माना जाता है, एक शिलालंख वि॰ सं॰ ७७० (ई॰ स॰ ७१३) का कर्नल् टॉड को मिला , जिसमे माहेश्वर, श्रीम, भोज और मान ये चार नाम फमशः दिये हैं। राजा मान वि॰ स॰ ७७० (ई॰ स॰ ७१३) में विद्यमान था और उसी ने वह तालाव वनवाया था। राजपूताने में ऐसी प्रसिद्धि है कि मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा वापा (कालभोज) ने मान मोरी से चित्तोंड़गढ़ लिया था।

कोटा के निकट कणसवा (कणवाश्रम) के शिवालय में एक शिलालेख मालव (विक्रम) सं० ७६४ (ई० स० ७३८) का का लगा हुआ है,
जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल का नाम है। उसके पीछे राजपूताना के मौर्यों
का कुछ भी वृत्तांत नहीं मिलता। श्रव तो राजपूताने में कोई मौर्यवंशी (मोरी)
रहा ही नहीं है। पिछले समय में राजपूताने के समान वंवई इहाते के खानदेश पर भी मौर्यों का श्रधिकार रहा। वाघली गांव से मिले हुए शक संवत्
६६१ (वि० सं० ११२६=ई० स० १०६६) के शिलालेख में वहां के २० मौर्यः
राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनके वंशज श्रव तक दिल्ला में पाये जाते शौर
मोरे कहलाते हैं।

#### मालव

जैसे योधेय, अर्जुनायन आदि प्राचीन जातियां थीं वैसे ही मालव नाम की भी एक प्राचीन जाति थी, जिसका अधिकार अवंती (पश्चिमी मालवा) और आकर (पूर्वी मालवा) पर रहने से उन देशों का नाम मालव (मालवा) हुआ। मालवां का अधिकार राजपूताने में जयपुर राज्य के दिल्लिश अंश, कोटा तथा भालावाड़ राज्यों पर, जो मालवे से मिले हुए हैं, रहा हो ऐसा अनुमान होता है। वि० सं० पूर्व की तीसरी शताब्दी के आस पास की लिपि के कितने एक तांवे के सिक्के जयपुर राज्य के उणियारा ठिकाने के अन्तर्गत प्राचीन 'नगर' (ककोंटक नगर) के खंडहर से मिले हैं, जिनपर

<sup>(</sup>१) टाँ; रा, जि० २, ५० ६१६-२२।

<sup>(</sup>२) इ॰ ऐं॰; जि॰ १६, प्र॰ ४४-४७।

'मालवानां जय' (मालव जाति की विजय) लेख हैं । कितने एक वहुत छोटे छोटे उनके तांचे के सिक्के भी मिले हैं,जिनमें से कई एक को पास पास एखने से उनपर का पूरा लेख 'जय मालवगणस्य'' (मालवगण की विजय) पढ़ा जाता है। ये सिक्के मालवगण या मालव जाति की विजय के स्मारक हैं। ऐसे ही कितने एक छोटे छोटे सिक्कों पर उक्त गण या जाति के राजाओं के नाम भी श्रंकित किये गये हों ऐसा श्रनुमान होता है, परंतु ऐसे छोटे सिक्कों पर उनके नाम श्रोर विरुद्द का श्रंशमात्र ही श्राने से उन नामों का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। कुछ विद्वानों ने उनके नाम पढ़ने का यत्न किया है श्रोर २० नाम प्रगट भी किये हैं , जो विलक्षण एवं श्रस्पष्ट हैं। उन्हीं श्रस्पष्ट पढ़े हुए नामों पर से कुछ विद्वानों ने यह भी करपना कर डाली है कि मालव एक विदेशी जाति थी, परंतु हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है श्रोर श्रव तो मालव जाति का नाम निशान भी नहीं रहा।

# यूनानी या यवन ( ग्रीक ) राजा

श्रशोक के लेखें में यूनानी ( श्रीक ) राजाश्रों को 'योनराज' कहा है । 'योन' संस्कृत के 'यवन' शब्द का प्राकृत रूप ही है। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी

<sup>(</sup>१) स्मि; कै॰ कॉ॰ इं॰ म्यू॰; जि॰ १, ए० १७०-७३।

<sup>(</sup>२) वही, पृ० १७३-७४।

<sup>(</sup>३) ये नाम इस तरह पढ़े गये हैं—भपंयन, यम (या मय), मजुप, मपोजय, मपय, मगजरा, मगज, मगोजव, गोजर, माराप, मपक, यम, पछ, मगच्छ, गजव, जामक, जमपय, पय, महाराय श्रीर मरज, (वहीं, ए० १७४-१७८)। इनमें से महाराय तो जिताब है श्रीर बाकी के नाम सिक्कों पर लेख के दो या चार श्रक्षर चाहे जहां के पाये उनको श्रसंबद जोड़कर ये नाम श्रटकलपच्चू धर दिये गये हैं। जब तक ख़िताब श्रीर पूरे नाम सहित स्पष्ट सिक्के न मिल जावें तब तक हम इन नामों मे से एक को भी शुद्ध नहीं कह सकते।

<sup>(</sup>४) मत्स्यपुराण में लिखा है कि यदु के वंशज यादव, तुर्वसु के यवन, दुह्यु के भोजवशी श्रीर श्रनु के वंशज म्लेच्छ हुए--

यदोस्तु यादवा जाता तुर्वसोर्यवनाः सुताः।

में 'यवनानी, शब्द मिलता है, जिसका आशय 'यवनीं की लिपि' है। पीछे से यवन शब्द भारतवर्ष के वाहर की ईरानी, मुसलमान आदि सव जातियों के लिए व्यवहार में श्राने लगा। यूनान के वादशाह सिकंदर ने पंजाव तथा सिंध के, जो श्रंश श्रपने श्रधीन किये थे वे तो पांच वर्ष भी युनानियों के श्रिधिकार में रहने न पाये, परंतु हिन्दुकुश पर्वत के उत्तर में वाक्ट्रिया ( वलख ) में उनका राज्य जम गया था। वहां के राजा डेमिट्रियस ने, जो युथीडिमस का पुत्र था, हिंदुकुश को पारकर श्रफ़ग़ानिस्तान श्रौर पंजाव पर वि० सं० पूर्व १३३=ई० स० पूर्व १६० के आसपास अपना अधि-कार जमाया। उन प्रदेशो पर यूनानियों के एक से श्रधिक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, जहां २४ से श्रिधिक राजाश्रों ने राज किया, परंतु उनका श्रृंखलावद्ध इतिहास नहीं मिलता है। उनके अधिकतर सिक्के ही मिले हैं. जिनकी एक श्रोर प्राचीन श्रीक लिपि श्रोर श्रीक भाषा का लेख तथा दूसरी तरफ़ उसी श्राशय का खरोधी लिपि श्रीर प्राकृत भाषा का लेख है, जिसमें राजा का नाम श्रौर ख़िताव-मात्र दिये हैं, जिनसे न तो उनका क्रम, न परस्पर का संबंध श्रीर न ठीक समय नियत हो सकता है। उनमें मिनेंडर नामक राजा श्रधिक प्रतापी हुश्रा श्रौर उसने दूर-दूर तक श्रपना राज्य जमाया। मिनेंडर श्रौर पॅपोलोडॉटस के सिवाय किसी यूनानी राजा का संबंध राजपूताने कें साथ नहीं था। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में अपने समय की भूतकालिक घटनाओं के उदाहरणों में 'यवन' ( यवन राजा ) का मध्यमिका पर आक्रमण करना लिखा है । मध्यमिका नासक प्राचीन नगर मेवाड़ में चित्तोड़ के प्रसिद्ध क़िले से ७ मील उत्तर में था, जिसको अव 'नगरी' कहते हैं और

> दुह्योश्चेत्र सुता भोजा स्रनोस्तु म्लेच्छजातयः॥ ३॥ मत्त्यपुरागः, श्रध्याय ३४।

ऐसा ही महाभारत और पद्मपुराण में लिखा मिलता है। यह, तुर्वसु म्नादि राजा ययाति के पुत्र थे (देखो ऊपर प्र०४१)।

<sup>(</sup> १ ) इन राजाश्रो की नामावती श्रादि के लिए देखो हिं० टा० रा०; ए० ४६२-६८।

<sup>(</sup>२) नाः प्र०प, भाग ४, प्र०२०३, दिप्पण †।

जिसके खंडहर दूर दूर तक विद्यमान हैं। महाकवि कालिदास के 'माल-विकारिनमित्र' नाटक से पाया जाता है कि 'संगवंश' के संस्थापक पुष्यमित्र के अश्वमेध के घोड़े का सिंधु के दित्तणी तटपर यवनों के रिसाले ने पकड़ लियाथा, जिसको कुमार वसुमित्र लड़कर छुड़ालायाँ। यह सिंधु नदी राजपूताने की सिंध (कालीसिंध) प्रतीत होती है। ऊपर लिखी हुई राजपूताने की दोनों घट-नाएं किस युनानी राजा के साथ हुई इसका कोई लिखित प्रमाण तो श्रव तक नहीं मिला, परंतु संभव यही है कि वे मिनेडर के समय की हों। मिनेंडर के दो चांदी के सिक्के मुभ्रे नगरी (मध्यमिका) से मिले, जो इस श्रनुमान की पुष्टि करते हैं। ऐसे ही काठियावाड़ श्रौर गुजरात से मिलनेवाले उसके सिक्के भी इसकी पुष्टि करते हैं। मिनेंडर के विषय में स्ट्रेवो ने लिखा है कि 'उसने पातालन् ( सिंघ ), सुरास्ट्रस् ( सोरठ, दिन्तणी काठियावाड़ ) तथा -सागरडिस् ( सागरद्वीप, यह कच्छ हो ) को विजय किया था<sup>२</sup>।' वह राजा स्थविर नागसेन के उपदेश से वौद्ध हो गया था। मिलिंदपन्हों (मिलिंद-प्रश्न) नामक पाली भाषा के ग्रंथ में मिनेंडर श्रीर नागसेन के निर्वाण संबंधी प्रश्लोत्तर हैं। उक्त ग्रंथ से पाया जाता है कि मिलिंद (मिनेंडर) यवन (यूनानी) था, उसका जन्म अलसंद (श्रलेग्ज़ेंड्रिया, हिन्दुकुश के निकट का) में हुआ था, उसकी राजधानी साकल ( पंजाव ) मे वड़ी समृद्धिवाला नगर था । प्लुटार्क लिखता है—'वह ऐसा न्यायी श्रीर लोकप्रिय राजा था कि उसका देहान्त होने पर अनेक शहरों के लोगों ने उसकी राख आपस मे बांट ली श्रीर श्रपने श्रपने स्थानो मे ले जाकर उसपर स्तूप वनवाये रा इससे भी उसका बौद्ध होना स्थिर होता है। मिनेडर का नाम उसके सिक्कों पर 'मेनंद्र' लिखामिलता है, जो मिनेडर से वहुत मिलता जुलता है। उसका समय ई० स० पू० १४० (वि० सं० पूर्व ६३) के आसपास होना अनुमान

<sup>(</sup>१) ना० प्र० प०; भाग ४, प्र० २०३।

<sup>(</sup>२) बंबई गैज़ेटियर, जिल्द १, भाग १, ५० १६।

<sup>(</sup>३) सेकेड बुक्स श्रॉव दी ईस्ट, जि॰ ३४-३६।

<sup>(</sup> ४ ) न्युमिस्सैटिक कॉनिकन्न, ई.० स० १८६६, ए० ३२६।

किया जाता है। श्रीक राजाओं में इसी का संवंध राजपूताने से रहना पाया जाता है। पैरिष्लस का कर्ता यह भी लिखता है—'ऍ गोलोडॉटस श्रीर मिनेंडर के सिक्के श्रव तक (ई० स० २४०=वि० सं० २६७ के श्रासपास वक) वरुगज़ (भृगुकच्छ, भड़ौच) में चलते हैं।' इससे संभव है कि मिनेंडर के पीछे ऍपोलोडॉटस का संवंध गुजरात, राजपूताना श्रादि के साथ रहा हो।

# श्रर्जुनायन

श्रजुंनायन जाति के थोड़े से सिक्के मथुरा से मिले हैं, जिनपर वि॰ सं॰ के प्रारंभ काल के श्रासपास की लिपि में "श्रजुंनायनानां जय" (श्रजुंनायनों की विजय) लेख है । इस जाति का श्रिधकार श्रागरा तथा मथुरा से पश्चिम के प्रदेश श्रथांत् भरतपुर श्रीर श्रलवर राज्यों श्रथवा उनके कितने एक श्रंश पर कुछ समय वक रहना श्रनुमान किया जा सकता है । प्रयाग के किले में राजा श्रशोक के विशाल स्तंभ पर गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त का वड़ा लेख खुदा हुआ है, जिसमें उक्त राजा का कई श्रन्य जातियों के साथ श्रजुंनायनों को भी श्रपने श्रधीन करना लिखा है । इसके सिवाय इस जाति का कोई उत्तेख नहीं मिलता।

#### चत्रप

स्त्रप शब्द हिन्दुस्तान के स्त्रप राजाओं के संस्कृत शिलालेखों में श्रीर उसका प्राकृत रूप खतप, छत्रप श्रथवा छत्रव उनके प्राकृत लेखों में मिलता है। सत्रपों के शिलालेखों तथा सिकों के श्रातिरिक्त सत्रप शब्द संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं पाया जाता। संस्कृत शब्दरचना के श्रमुसार उक्त शब्द का श्रर्थ 'स्तिय जाति का रस्त्रण करनेवाला (सत्रं पातीति सत्रपः)

<sup>(</sup>१) 'बंबई गैजेटियर', जि॰ १, साग १, ५० १७-१८।

<sup>(</sup>२) स्मि, कै० कॉ० इं० म्यु, जि० १, प्र०१६१, १६६ श्रीर क्षेट २०, संख्या १०।

<sup>(</sup>३) वही पृ० १६१।

<sup>(</sup>४) नेपालकर्तृपुरादिप्रत्यन्तनृपतिभिम्मालवार्जुनायनयौधेयमाद्रका-भीरप्रार्जुनसनकानिककाकखरपरिकादिभिश्च सर्वकरदानाज्ञाकरणप्रग्णामाग-मनपरिताषितप्रचण्डशासनस्य ( फ्ली; गु. इं; पू. ८)।

होता है, परंतु वास्तव में यह शब्द संस्कृत भाषा का नहीं, किंतु प्राचीन ईरानी भाषा का है, जिसमें चत्रप (चत्रपावन) शब्द का अर्थ देश का स्वामी या ज़िले का हाकिम है।

हिंदुस्तान में प्रथम शक राजाश्रों की तरफ से रहनेवाले ज़िलों के हाकिम 'चन्नप' कहलाये। उस समय तो उक्त शब्द का श्रर्थ राजा का प्रतिनिधि या ज़िले का हाकिम ही था, परंतु पीछे से जब वे लोग स्वतंत्र वन बेठे तव वह शब्द उनके वंश का सूचक हो गया। उनका राज्य प्रथम पंजाब तथा मथुरा श्रादि में, श्रोर पीछे से राजपूताना, गुजरात, काठियावाइ, कच्छ तथा दिच्य के कितने एक श्रंश पर रहा। इनमें से पहले दो का 'उत्तरी चन्नप' श्रोर पिछले का 'पश्चिमी चन्नप' नाम से विद्वानों ने परिचय दिया है। उत्तरी चन्नपों में से पंजाब के चन्नपों का राजपूताने से कोई संबंध नहीं रहा। मथुरावालों का श्रधिकार राजपूताने के उधर के थोड़े से श्रंश पर थोड़े समय तक ही रहा, परंतु पश्चिमी चन्नपों का राज्य राजपूताने के श्रधिक श्रंश पर यहत समय तक वना रहा। मथुरा के चन्नपों का वृत्तान्त नीचे लिखे श्रमुसार मिलता है—

(१) मथुरा के चत्रपों में से सब से प्रथम नाम राजुल का मिलता है, श्रीर कहीं कहीं उसके स्थान मे रजुबुल, राजुबुल श्रीर राजुबुल भी लिखा है। वह प्रारंभ में किसी शक महाराजा के श्रधीनस्थ मथुरा के श्रासपास के प्रदेश का चत्रप होना चाहिये, परंतु उसके कितने एक सिक्को पर महाचत्रप की पदवी लिखी रहने से यह श्रजुमान हो सकता है कि पीछे से वह स्वतंत्र हो गया हो। उसकी श्रग्रमहिषी (पटराणी) 'नदसी श्रकसा' ने मथुरा में एक वौद्ध स्तूप श्रीर मठ चनवाया, जिससे संबंध रखनेवाले प्राकृत लेखों से झात हुश्रा कि उस(राणी) के पिता का नाम 'श्रयसिश्र कुमुसश्र' श्रीर माता का नाम 'श्रवहोला' था। उसका पुत्र खरोस्ट उस समय युवराज था। स्तूप के उत्सव में राजा श्रीर राणी के संबंधी श्रादि कई लोग उपस्थित थे, जिनके नाम वहां के स्तंभ के सिंहाकृतिवाले सिरे पर के खरोष्टी लिपि के लेखों में खुदे हुए हैं। उनमे से एक खोटासा लेख, ''सारे शकस्तान के सम्मान

के लिए" इस आशय का दोने से अनुमान दोता है कि ये शक जाति के चत्रप दों। पुराणों से पाया जाता है कि शक भी चित्रय (आर्य) जाति के लोग थे, परंतु बाहाणों का संबंध हुट जाने से उनकी गणना बुवलों (पिततों) मे एई (वेरो। उपर पृ०४६-४०)। युवराज घरोस्ट का न तो कोई शिलालेय और न कोई सिक्का ही अवतक मिला। इससे संभव है कि घद राजुल की जीवित दशा में दी मर गया दो, जिससे राजुल का उत्तराधिकारी उस(राजुल)का दूसरा पुत्र सोडास हुआ।

(२) मदाचत्रप सोटास का एक शिलालेस संवत् ७२ का मथुरा में मिला है, परंतु वह कीनसा संवत् है यह श्रनिश्चित है; संभवतः वह विक्रम सवत् हो। उक्त दो मदाचत्रपों के श्रितिरक्त मथुरा से कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं, जिनमें एक ही सिक्के पर 'हगान' श्रीर 'हगामाश' दोनों नाम हैं; श्रीर कुछ सिक्कों पर केवल 'हगामाश' का ही नाम है, इसलिए ये दोनों स्त्रप भी एक दूसरे के वाद होने चाहिये (शायद भाई हों)। ऐसे ही कुछ सिक्कों पर स्त्रप 'शक्मिन्न' के पुत्र स्त्रप 'मेनक' का नाम मिलता है। वे सिक्के महास्त्रप सोडास के सिक्कों की शैली के हैं।

मधुरा के उपर्युक्त महाच्छिपां छोर च्छिपां के समयानुकम, तथा पारस्परिक सम्बन्ध के ठीक निश्चय करने के लिए अब तक साधन उप-स्थित नहीं हुए। अनुमान होता है कि वे विक्रम संवत् के पूर्व की पहली शताब्दी छोर वि० सं० की पहली शताब्दी के वीच में हुए हों छोर उनका राज्य कुशनवंशियों ने छीना हो।

पश्चिमी चत्रप भी जाति के शक होने चाहिये क्योंकि महाचत्रप नहपान की पुत्री द्वामित्रा का विवाह शक 'दीनीक' के पुत्र उपवदात के साथ हुन्ना था। इनके वंशवृत्त से इन पश्चिमी चत्रपों में एक पश्चिमी चत्रप पेसी रीति का होना पाया जाता है कि एक राजा के जितने पुत्र हों वे अपने पिता के पीछे कमशः राज्य के मालिक होते थे। उनके पीछे यदि ज्येष्ठ पुत्र का वेटा विद्यमान होता तो उसको राज्य मिलता था। राजपूतों की तरह सदा ज्येष्ठ पुत्र के वंश में ही राज्य नही रहते पाता था। स्वतन्त्र राज्य करनेवाला 'महाज्ञत्रप' की पदवी धारण करता श्रीर जो ज़िलो का शासक होता वह 'ज्ञनप' कहलाता था, परन्तु श्रपने नाम के सिक्के महाज्ञत्रप छोर ज्ञत्रप दोनों चलाते थे । उन्होंने महाराजा-धिराज, परमभद्दारक, परमेश्वर श्रादि खिताव कभी धारण नहीं किये, परंतु ज्ञनप शन्द के पूर्व 'राजा' पद सव लिखते रहे ( राह्यो महाज्ञनपस्य । राह्यः न्नत्रपस्य )। उनके शिलालेख थोड़े ही मिले हैं, परंतु सिक्के हज़ारों मिलते हैं, जिनपर वहुधा संवत् श्रीर महाज्ञत्रप या ज्ञिप के नाम के साथ उसके पिता का नाम रहता है, जिससे उनका वंशक्रम स्थिर हो जाता है । राज-पुताने में उनके सिक्के पुष्कर, चित्तोट्, नगरी (मध्यमिका) श्रादि प्राचीन स्थानों में कभी कभी मिल जाते हैं, परंतु अधिक संख्या मे नहीं। उनके घांदी के सिक्कों का बड़ा संग्रह वांसवाड़ा राज्य के सिरवाणिया गांव से वि० सं० १६६८ ( ई० स० १६११ ) में मिला, जिसमें २३६३ सिक्के केवल उसी वंश के २१ महाज्ञत्रपों या ज्ञत्रपों के थे, जिनपर शक संवत १०३ से २७४ (वि० सं० २३८ से ४१०=ई० स० १८१ से ३४३) तक के श्रंक स्पष्ट थे। उन सिक्कों से इस वात की पुष्टि होती है कि राजपूताने के वड़े विभाग पर उनका राज्य था। इस वंश के राजाओं का परिचय नीचे दिया जाता है—

भूमक के तांचे के ही सिक्के पुष्कर श्रादि में मिले हैं, जिनपर के लेंखों में उसको चहरात चत्रप कहा है। चहरात (छहरात, छहरात, छहरात, छत्रपत) उसके वंश का नाम होना चाहिये। उसके सिक्कों पर कोई संवत् नहीं है श्रीर यह भी श्रव तक नहीं पाया गया कि उसने महाचत्रप पद धारण किया या नहीं। इसीसे हमने उसको महाचत्रपों में स्थान नहीं दिया है।

<sup>(</sup>१) लंडन नगर के बिटिश स्यूज़ियम् में चत्रपों के सिक्कों का बदा संग्रह है, जिसकी विस्तृत सूची प्रसिद्ध विद्वान् प्रॉफेसर ई॰ जे॰ राप्सन ने प्रकाशित की है। सिरवाणिया से मिले हुए २३६३ सिक्कों का विवेचन मैने राजपूताना स्यूज़ियम् (श्रजमेर) की ई॰ स॰ १६१२-१३ की रिपोर्ट में किया है।

(१) नद्यान के राज्य-समय के शक सं० ४१ से ४४ (वि० सं० १७६-१८०=६० स० ११६-१२३) तक के शिलालेगों ै में उसको चत्रफ लिया है, परंतु उसके मंत्री श्रयम (श्रयमन्) के शक सं० ४६ (वि० सं० १८१=ई० स० १२४) के लेख में उसके नाम के साथ 'महाज्ञत्रप' शब्द लगा है। नहपान का राज्य दिच्या में नासिक और पूना के ज़िलों से लगाकर गुजरात, काठियावाड़, मालवा श्रीर राजपूताने में पुष्कर से उत्तर तक था। उसका जामाता शक उपवदात उसका सेनापित रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। वह उसके राज्य में दौरा करना श्रीरजगह जगह दान दिया करता था। उसके लेख से पाया जाता है कि राजपृताने में उसने वाणिसा ( वनास ) नदी पर तीर्थ (घाट) वनवाया श्रीर सुवर्ण का दान किया। वह भट्टारक (नष्टपान) की घादा से चौमासे में ही मालयों (मालवों) से विरे हुए उत्तमभाद्र च्चियों को ह्युड़ाने के घास्ते गया। मालव उसके श्राने की आहट पाते ही भाग निकले, परंतु वे उत्तमभाद्र चत्रियों के वंधुए वनाये गये। फिर उसने पुष्कर जाकर स्तान किया श्रोर घट्टां ३००० गो श्रीर एक गांव दान में दिया । श्रन्त में श्रांघ्र (सातवाहन) वंश के राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी ने चहरात वंश को नष्ट कर नहपान के राज्य का वड़ा हिस्सा श्रपने राज्य में मिला लिया ।

(२) च एन — ह्सामोतिक ( ज़ामोतिक) का पुत्र था। उसके कुछ्

<sup>(</sup>१) नहपान का भूमक के साथ क्या संबंध था यह भ्रय तक ज्ञात नहीं हुआ तो भी यह निश्चित है कि नहपान भी पहरातवंशी था।

<sup>(</sup>२) ए० हुं०; जि० १० का परिशिष्ट; लेखसंग्या ११३३-३४।

<sup>(</sup>३) वही; लेखसख्या ११७४।

<sup>(</sup>४) पु. इ; जि॰ म, पु॰ ७म।

<sup>(</sup>४) वही; जि॰ म, पृ॰ ६०।

<sup>(</sup>६) कोई कोई विद्वान स्सामोतिक को 'रसामोतिक' पढ़ते हैं। क्षत्रपा के समय की बाह्यी लिपि में 'घ' 'त्रौर 'य' अचर कभी कभी मिलते जलते होते हैं, परंतु यहां रसामोतिक पढ़ना असंगत है। जामोतिक को बाह्यी किपि में स्सामोतिक किसा है भौर वैसा ही पढ़ना ठीक प्रतित होता है।

सिक्के चत्रप श्रीर कुछ महाचत्रप पदवीवाले मिले हैं। नहपान के वंश्व से उसका क्या संबंध था यह मालूम नही। उसने नहपान का खोया हुश्रा यह-तसा राज्य श्रपने श्रधीन किया। उसका पुत्र जयदामा उसकी विद्यमानता ही में मर गया, जिससे जयदामा का पुत्र रुद्रदामा उसका उत्तराधिकारी हुआ।

(३) रुद्रदामा—पश्चिमी चत्रपों में सब से प्रतापी राजा हुआ। कच्छु राज्य के अंधो गांव से उसके ४ शिलालेख शक संवत् ४२ (वि० सं० १८%= ई० स० १३०) के मिले हैं , जिनमें 'चत्रप' शब्द के स्थान पर 'राष्ठः' शब्द का प्रयोग चप्टन और रुद्रदामा के नामों के साथ किया गया है, परंतु घ्सामोतिक तथा जयदामा के नामों के साथ उस शब्द का प्रयोग नहीं है। ऐसी दशा में यह मानना युक्तिसंगत है कि उक्त संवत् से पूर्व वह स्वतंत्र राजा हो गया हो। गिरनार के पास अशोक के १४ प्रकापनवाले चटान पर रुद्रदामा के समय का एक शिलालेख है, जिससे पाया जाता है कि उसने युद्ध के सिवा मनुष्य वध न करने की प्रतिक्षा की थी। वह पूर्वी और पश्चिमी आर्करावंती रे, अनुप 3, आनर्त , सुराष्ट्र , श्वभ्र , मरु , कच्छ , सिंधुसीवीर , कुकुर , कुकुर , सिंधुसीवीर , कुकुर , कुकुर , सिंधुसीवीर , कुकुर ,

<sup>(</sup>१) ए. इं, जि॰ १६, ए० २३-२४।

<sup>(</sup>२) श्राकरावती (श्राकर श्रीर श्रवंती) श्रयीत् पूर्वी श्रीर पश्चिमी माजवा (सारा माजवा)।

<sup>(</sup>३) जल की बहुतायतवाला देश, शायद यह मालवे से दक्षिण के प्रदेश का सूचक हो।

<sup>(</sup> ४ ) उत्तरी काठियावाइ ।

<sup>(</sup> ४ ) दिच्यी काठियावाइ (सोरठ )।

<sup>(</sup>६) साबरमती के तटों पर का देश अर्थात् उत्तरी गुजरात ।

<sup>(</sup>७) मारवाद्।

<sup>( = )</sup> कच्छ देश प्रसिद्ध है।

<sup>(</sup>६) सिंधु श्रीर सौवीर । सौवीर सिध से मिला हुआ देश होना चाहिये । चाहे वह सिंध के उत्तरी हिस्से का सूचक हो चाहे सिंध से मिले हुए जोधपुर राज्य के पश्चिमी हिस्से का ।

<sup>(</sup>१०) कुकुर का स्थान श्रानिश्चित है। शायद वह इंदोर राज्य का कुकरेश्वर नामक ज़िला हो, जो मंदसौर से उत्तर पूर्व में है और जहा पान श्राधिकता से होते हैं।

अपरांत<sup>1</sup>, निपाद<sup>२</sup> आदि देशों का राजा था। उसके राज्य में चोर आदि का भय न था, सारी प्रजा उसमें श्रनुरक्त थी, क्षत्रियों में 'धीर' का खिताव धारण करनेवाले योधेयों को उसने नप्ट किया था, दिल्लापथ (दिल्ला) के स्वामी सातकर्णी को दो बार परास्त किया, परंतु निकट का संबंधी होने से उसकी मारा नहीं, श्रौर पदच्युत किये हुए राजाश्रों को फिर श्रपने राज्यों पर स्था-पित किया। धर्म में उसे रुचि थी। वह व्याकरण, संगीत, तर्क श्रादि शास्त्री का प्रसिद्ध हाता; खभ्व, रथ श्रीर हाथी का चढ़ैया, तलवार श्रीर ढाल से लएने में कुशल श्रीर शत्रुसेन्य को सहज में जीतनेवाला था। उसका कोव सोना, चांदी और हीरे आदि रतों से भरा हुआ था, वह गद्य और पद्य का लेखक था। महाज्ञन्य पद उसने स्वयं धारण किया था श्रीर श्रनेक स्वयंवरी में राजकन्याओं ने उसे घरमालाएं पहिनाई थीं। उसके समय में शक संवत ७२ ( चि० सं० २०७=ई० स० १४० ) मार्गशीर्प कृष्णा १ को अतिवृधि के कारण ऊर्जयंत (गिरनार) पर्वत से निकलनेवाली सुवर्णसिकता, पलाशिनी श्रादि नदियों की बाढ़ से सुदर्शन तालाव का बंद ४२० द्दाथ लंबा, उतना ही चौड़ा श्रीर ७५ हाथ गहरा वह गया था। इतना वड़ा बंद फिर वनवाना कठिन काम था, परंतु प्रजा के आराम के लिए उस( रुद्रदामा )की आझा से आनर्त और सुराष्ट्र के शासक सुविशाख ने, जो पल्हव कुलेप का पुत्र था, उस(वंद)को पहले से तिगुना मज़बूत बनवा दिया, जिसका कुल खर्च राजा के खज़ाने से दिया गया। उसके निमित्त न तो प्रजा पर कोई कर लगाया श्रीर न वेगार में काम कराया गया<sup>3</sup>। इस लेख सें पाया जाता है कि रुद्रदामा की राजधानी काठियावाड़ में न होकर उज्जैन होनी चाहिये, जो उसके दादा की राजधानी थी। उसके दो पुत्र दामध्सद (दामजदश्री) और रुद्रसिंह थे, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र दामच्सद उसके राज्य का स्वामी हुआ।

<sup>(</sup>१) उत्तरी कींकण ।

<sup>(</sup>२) निपाद का स्थान भी श्रानिश्चित है । शायद यह निषाद धर्थांत् भीतः स्रादि जंगली जातियों से वसे हुए किसी प्रदेश का सूचक हो ।

<sup>(</sup>३) ए. इं, जि॰ ८, ए० ४२-४४। इं ऐं, जि॰ ७, ए० २४६-६१००

- (४) दामच्सद के दो पुत्र सत्यदामा श्रोर जीवदामा थे, जिनमें से जीव-दामा श्रपने चाचा रुद्रसिंह का उत्तराधिकारी हुआ। सत्यदामा श्रपने छोटे भाई के महाज्ञप होने के पूर्व ही मर गया हो ऐसा श्रनुमान किया जाता है, क्योंकि उसको महाज्ञप नहीं लिखा है।
- ( ४ ) रुद्रासिंह (संख्या ४ का छोटा भाई )-उसके समय के चांदी के सिक्के शक सं० १०३ से ११० (वि० सं० २३८ से २४४=ई० स० १८१ से १८८) तक के मिले हैं। फिर शक सं ११० से ११२ (वि० सं० २४४ से १४७=ई० स० १८८ से १६०) तक के सिक्कों में उसको च्रत्रप ही लिखा है, जिससे अनुमान होता है कि दो वर्ष तक वह किसी के अधीन रहा हो। संभव है कि उसको दो वर्ष तक अपने अधीन रखनेवाला महाच्यत्रप ईश्वर-द्त्त हो, जिसके सिक्के केवल पहले और दूसरे राज्यवर्ष के ही मिलते हैं। शक सं० ११३ से ११८ (वि० सं० २४८ से २४३=ई० स० १६१ से १६६) तक के सिक्कों में उसकी पदवी फिर महाच्यप होने से अनुमान होता है कि दो वर्ष पीछे वह पुनः स्वतन्त्र हो गया था। उसके समय का एक शिलालेख गुंदा गांव (जामनगर राज्य) से शक सं० १०३ (वि० सं० २३८=ई० स० १८१) वैशाख सुदी ४ का मिला, जिसमें आभीर (अहीर) जाति के सेनापित याहक के पुत्र सेनापित रुद्रभूति के एक हद (तालाव) वनाने का उन्नेख हैं। रुद्रिसेंह के तीन पुत्र रुद्रसेन, संघदामा और दामसेन थे, जो जीवदामा के पीछे कमशः राजा हुए।
- (६) ईश्वरदत्त के पहले श्रीर दूसरे राज्यवर्ष के सिक्के मिलते हैं, जिनपर न तो उसके पिता का नाम है श्रीर न संवत्, जिससे उसका पूर्व के राजाश्रों के साथ का संवंध निश्चय नहीं हो सकता। उसने रुद्रसिंह को दो वर्ष तक श्रपने श्रधीन रक्खा हो ऐसा श्रनुमान होता है।
- (७) जीवदामा (संख्या ४ वाले दामजदश्री का दूसरा पुत्र)-उसके समय के सिक्के शक सं० ११६ श्रीर १२० (वि० सं० २४४ श्रीर २४४=ई० स० १६७ श्रीर १६८) के मिले हैं। उसके पीछे उसके चाचा रुद्रसिंह का

<sup>(</sup>१) भावनगर इन्स्कृप्शन्स, पृ० ३२।

#### ज्येष्ठ पुत्र रुद्रसेन राजा हुआ।

- ( क्र) रुद्रसेन के समय के चांदी के सिक्के शक सं० १२२ से १४४ ( वि० सं० २४७ से २७६=ई० सन् २०० से २२२ ) तक के मिले हैं। उसके राज्य-समय का एक शिलालेख गढ़ा गांव ( काठियावाड़ के जसदण राज्य में ) से मिला है, जो शक सं० १२७ ( वि० सं० २६२=ई० स० २०४ ) भाद्र-पद बहुल ( कृष्ण ) ४ का है अौर उसमें मानस गोत्र के प्रथानक के पुत्रों श्रीर खर के पौत्रों का एक सत्र (श्रव्यक्तेत्र) बनाने का उन्नेस है। उस(रुद्रसेन) के दो पुत्र पृथ्विसेन श्रीर दामजदश्री थे, जो सत्रप ही रहे। कुल-मर्यादा के श्रव्यक्तार रुद्रसेन का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई संघदामा हुश्रा।
- ं (६) संघदामा के समय के चांदी के सिक्के शक सं १४४ और १४५ (वि० सं० २७६ और २८०=ई० स० २२२ और २२३) के मिले हैं। उसने दो वर्ष से कम ही राज्य किया। उसके उपरान्त उसका छोटा भाई दाम-सेन शासक हुआ।
- (१०) दामसेन के चांदी के सिक्के शक सं० १४४ से १४८ (वि० सं० २८० से २६३=ई० स० २२३ से २३६) तक के मिले हैं। उसके ४ पुत्र वीर-दामा, यशोदामा, विजयसेन, श्रौर दामजदश्री (दूसरा) थे, जिनमें से वीरदामा चत्रप ही रहा श्रौर संभवतः वह श्रपने पिता की विद्यमानता में ही मर गया हो, जिससे दामसेन का उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र यशोदामा हुआ।
- (११) यशोदामा के समय के चांदी के सिक्केशक सं० १६१ (वि० सं० २६६=ई० स० २३६) के मिले हैं। उसके पीछे उसका छोटा भाई विजयसेन ज्ञाप राज्य का स्वामी हुआ।
- (१२) विजयसेन के सिक्के शक सं० १६१ से १७२ (वि० सं० २६६ से ३०७=ई० स० २३६ से २४०) तक के मिले हैं। उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई दामजदश्री (दूसरा) हुआ।
- (१३) दामजदश्री (दूसरे) के सिक्के शक सं० १७२ से १७६ (वि० सं० २०७ से ३११=ई० स० २४० से २४४) तक मिले हैं।

<sup>(</sup>१) भावनगर इत्सिक्षप्शन्सः; पु० २२-२३।

- (१४) रुद्रसेन दूसरा (संख्या १० के ज्येष्ठ पुत्र स्तत्रप वीरदामा का वेटा)-उसके सिक्के शक सं० १७८ से १६६ (वि० सं० ३१३ से ३३१=ई० स० २४६ से २७४) तक के हैं। उसके दो पुत्र विश्वसिंह श्रीर भर्तदामा थे, जो उसके पीछे कमश: राजा हुए।
  - (१४) विश्वसिंह के सिक्कों पर संवत् के श्रंक श्रस्पष्ट हैं।
- (१६) भर्तदामा (संख्या १४ का छोटा भाई) उसके सिक्के शक संव २०६ से २१७ (वि० संव ३४१ से ३४२=ई० स० २८४ से २६४) तक के मिल हैं। उसके पुत्र विश्वसेन के सिक्के मिलते हैं, जिनमें उसको चत्रप लिखा है। संख्या ३ से १६ तक (संख्या६ को छोड़कर) महाचत्रपों की वंशावली शृंखला-वद्ध मिलती है, फिर स्वामिरुद्रदामा (दूसरे) से वंशावली शुरू होती है।
- (१७) स्वामिरुद्रदामा किसका पुत्र था यह नहीं कहा जा सकर्ता क्योंकि उसका कोई सिका अब तक नहीं मिला। उसका नाम और महा- चत्रप की पदबी उसके पुत्र स्वामिरुद्रसेन (दूसरे) के सिकों पर मिलती है। स्वामिजीवदामा का उसके समय के निकट ही होना अनुमान किया जाता है। जीवदामा के पुत्र रुद्रसिंह और पौत्र यशोदामा के सिके मिलते हैं, जिनमें उनको चत्रप कहा है। संभव है कि स्वामिरुद्रदामा, स्वामिजीवदामा का पुत्र या उसका निकट का संबंधी हो।
- (१८) स्वामिरुद्रसेन (संख्या १७ का पुत्र )-कें सिक्के शक सं०२७० से २०० (वि० सं० ४०४ से ४३४=ई० स० ३४८ से ३७८) तक के मिलते हैं।
- (१६) स्वामिसिंहसेन (संख्या १८ का भानजा)—उसके सिक्के शक सं० २०४ (वि० सं० ४३६=ई० स० ३८२) के मिले हैं।
- (२०) स्वामि[रुद्र]सेन दूसरा (संख्या १६ का पुत्र)-उसके सिक्के बहुत कम मिलते हैं और उनपर संवत् नही है।
- (२१) स्वामिसत्यासिंह-का कोई सिक्का नहीं मिला, जिससे उसके पिता के नाम का पता नहीं चलता। उसके नाम श्रीर महास्त्रत्रप के खिताब का पता उसके पुत्र महास्त्रत्रप स्वामिरुद्रसिंह के सिक्कों से लगता है।
  - (२२) स्वामिरुद्रसिंह (सं०२१ का पुत्र)-उसके सिक्के शक सं० १६

३१० (वि० सं० ४४४=ई० स० ३८८) और कुछ उसके वाद के भी मिले हैं, परंतु उन पिछले सिक्कों पर संवत् का तीसरा श्रंक श्रस्पष्ट है। गुप्त वंश के महाप्रतापी राजा चंद्रगुप्त (दूसरे) ने, जिसका विरुद्द विक्रमादित्य था, स्वामिरुद्रसिंह का सारा राज्य छीनकर चत्रपों के राज्य की समाप्ति कर दी, जिससे राजपूताने पर से उनका श्रिधकार उठ गया।

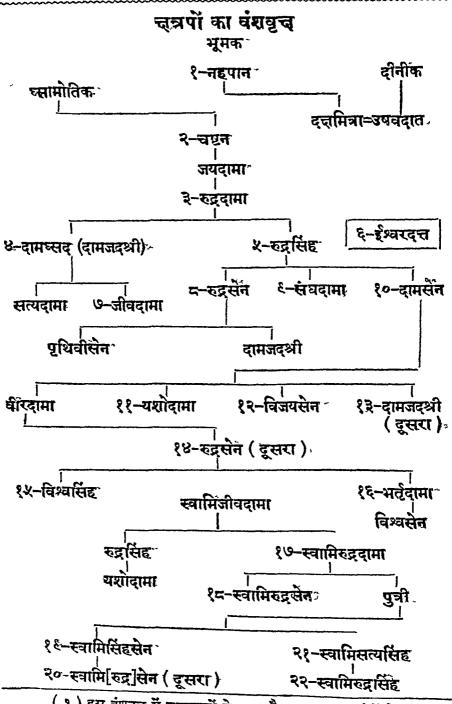

<sup>(</sup>१) इस वंशवृत्त में महाचत्रपों के नाम श्रीर उनका क्रम अंकों से बतलाया गया हैं। जिन नामो के पूर्व अंक नहीं हैं वे केवल चत्रप थे।

या वर्ष राज्यं के वर्ष पदान हों। यो सामायनी मंत्रत महिला

| AND THE WAY OF THE WAY |                                             |                    |                                         |     |                                         |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ \$\$ ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * | • 🕆 मार्थ          |                                         | **  | F('\$1                                  | स्त मस्त  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | 1,7 714            | 1 10 110                                |     | राम्य राम्प                             | श्रम मंग  | fro no         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>\$</b> * ; *                             |                    |                                         |     |                                         |           | •              |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * # 3 *                                     | 12 17              | 1 / 2 mg                                | ;   | \$4.50 m/a                              | · 1*      | ेर=१           |
| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                    |                                         | -   | market #                                |           | 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | ,                  |                                         | 1 1 | '                                       | ני פי ניי | していている         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · - )                                       |                    |                                         | 1 1 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |           | I              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | ,                  |                                         |     | 400 mm. 1 )<br>4 mm state               | 103 170   | ショニマピン         |
| 5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                    |                                         | 1 1 |                                         | में। गर्व |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 441                                         | 100 40             | * \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |     | p="117" }                               | 133 11=   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                    |                                         |     | -111 411)                               |           | 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | y-1 + j                                     | 228.322            | 2122,5                                  | Ì   | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~   | 111 120   | 948 944        |
| +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1,11-1 }<br>F-1 -                         | 5 * \$             | * 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * | •   | ระวัส                                   | 122342    | ->>=31         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . *_2 + 4 + 47 * .                          | Y                  | ~ **                                    | 2   | River bit                               | 144 142   | : 57 ===       |
| 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (                                           | 12/1/2             | imi tir                                 | 1.0 | स्पत्रमंत                               | 132.12=   | 2=4.513        |
| į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , , , , ,                                   | 124.150            | 233 237                                 |     |                                         |           |                |
| <b>?</b> =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹,4 °₹ (\$                                  | 7" 5               | 233                                     | 1 1 | * * *                                   | 15, 3     |                |
| ş.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>{</b> {2446.8                            | \$ 5 es            | 212                                     | 1 1 | विज्ञान के प्र                          | 1         | 212.303        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                    |                                         | 7.  | _                                       | १उद्गुउद  | i              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                    |                                         | ,   | भद्राहे १<br>१ ८ च                      | 13= 115   | 3 ( 4 3 4 (    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ियांतर                                      | \$ \$ m \$ 600     | 313-139                                 | 1   |                                         |           | 3W1.3V5        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มรุ้≃หส                                     | 200 201            |                                         | 1   | अर्देशका                                | ्०६-२१७   | 336.44.        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नियोग                                       | 5,1, 555           | 25 6 25 E                               |     | kide designati                          |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r-पाट                                       | 555 575<br>551 555 |                                         | 1   | 1                                       | ,50-200   | 302 838        |
| {=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वर्गाणमा                                    | হ্রগ-হ্রদ          | સું અ <sup>ક</sup> છે. " સંખે           | 1:  | विन्येत                                 | 505       | તુ કે <b>દ</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | ,                  |                                         | 20  |                                         |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                    | i<br>i<br>i                             | 29  | 1                                       |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                    | 1<br>3                                  | ગ્ર | _                                       |           | 887            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                           | 1<br>,             |                                         |     |                                         |           |                |

#### कुशनवंश

कुशनवंश का परिचय हम उपर (पृ० ४६-६० में) दे चुके हैं। मथुरा के निकटवर्ती राजपूताने के प्रदेश पर इस वंश का श्रिधकार कनिष्क के पिता वामेष्क के समय से हुआ हो पेसा अनुमान होता है। इन राजाओं के समय के कई शिलालेख मथुरा तथा उसके आसपास के प्रदेशों से मिले हैं। उन शिलालेखों के संवतों के विषय में विद्वानों में मतमेद है; कोई उनको विक्रम संवत्, कोई शक संवत् और कोई शताब्दी के श्रंक छोड़कर उपर के ही वर्ष मानते हैं। हमारा अनुमान है कि उनके संवत् शक संवत् हैं। कनिष्क तथा उसके पीछे के तीनों राजाओं के सिक्कों पर दोनों और प्राचीन श्रीक लिपि के लेख हैं।

- (१) वाभेष्क के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। आरा से मिले हुए खरोष्टी लिपि के कनिष्क के समय के शक सं० ४१ (वि० सं० १७६= ई० स० ११६) के लेख में कनिष्क को वाभेष्क का पुत्र कहा है।
- (२) किनष्क के समय के शिलालेख शक सं १ से ४१ (वि० सं० १४० से १७६ = ई० स० द से ११६) तक के मिले हैं । हिन्दुस्तान में उसका राज्य पंजाव और कश्मीर से लगाकर पूर्व में काशी से परे तक; दिल्ला में सिंध, और राजपूताने में मथुरा से दिल्ला के प्रदेशों पर होना पाया जाता है। उसने हिन्दुकुश पर्वत से उत्तर में बढ़कर खोतान, यारक्रन्द तथा काश्गर तक के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार जमाया था। बौद्ध

<sup>(</sup>१) किनिष्क के पहले कुशनवंशी राजा 'कुजुलकडिफसेस' (कुजुल कस) श्रोर 'वेमकडिफसेस' (विम कटिफस) के सिक्के मिले हैं, जिनकी एक तरफ प्राचीन श्रीक भाषा एवं लिपि के श्रोर दूसरी श्रोर खरोछी लिपि में भारतीय प्राकृत भाषा के लेख हैं। किनिष्क श्रोर उसके पिछले राजाश्रों के सिक्को पर दोनों ओर श्रीक लिपि के ही लेख हैं। 'कुजुलकडिफसेस' श्रोर 'वेमकडिफिसेस' के साथ किनिष्क का क्या संबंध था यह श्रीनिश्रित है। संभव है कि वे दोनो राजा किनिष्क से बहुत पहले हुए हो श्रोर कुशनवंश की श्रम्य शाखा से संबद रहे हों।

<sup>(</sup>२) कनिष्क के समय के शिलालेखों के लिए देखो ए. इं; जि॰ १० का परि-शिष्ट, लेखसंख्या १८, २१, २२ और २३। ज० रॉ. ए. सो, ई. स. १६२४, ए० ४००; और श्रारा के लेख के लिए देखो ए. इं, जि० १४, ए० १४३)

धर्म की श्रोर उसका अकाव श्रधिक होने पर भी वह हिन्दुश्रों के शिव श्रादि देवताश्रों का पूजक था श्रोर होम करता था, ऐसा उसके सिक्कों पर मिलनेवाली शिव्र की मूर्ति श्रादि से पाया जाता है। उसकें बनवायें हुए पेशावर के बौद्ध स्तूप का पता लग गया है। बौद्ध ग्रंथों में उन्नेख है कि उसने श्रपनी कश्मीर की राजधानी में बौद्ध धर्म के पुराने सिद्धान्तों का निर्णय करने के लिए बौद्ध संघ एकत्र किया था उसमें जो त्रिपिटिक माना गया उसकों उसने तांचे के पत्रों पर खुद्वाकर पत्थर की संदूक में रखवाया श्रोर उसपर एक स्तूप बनवाया था । उस स्तूप तथा उन पत्रों का श्रव तक पता नहीं लगा है। वास्तव में वह संघ बौद्धों के हीनयान पंथ (प्राचीन मतावलंबियों) का था, जिनकी संख्या इस देश में बहुत थोड़ी थी। दूसरा पंथ महायान कहलाता था, जिसके श्रनुयायी विशेष थे। कनिष्क कें समयः में शिल्प श्रोर विद्धा की बड़ी उन्नति रही, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागांजुन, श्रव्याेव श्रीर वद्धािमत्र तथा सुप्रसिद्ध चरक उस राजा के सम्मानपात्र थे।

(३) वासिष्क के शिलालेख शक सं० २४ और २८ (वि० सं० १४६ और १६३=ई० स० १०२ और १०६) के मिले हैं । किनिष्क के साध उसका क्या सम्बन्ध था इसका कुछ पता नहीं चलता (शायद वह किनिष्क का पुत्र हो)। अनुमान है कि जिस समय किनिष्क मध्य पशिया की लड़ा-इयों में लगा था उस समय वह (वासिष्क) मथुरा आदि के इलाक़ों का शासक रहा हो (स्वतन्त्र राजा न हो)।

(४) हुविष्क—राजतरंगिणी में उसका नाम हुष्क मिलता है। उसके समय के शिलालेख शक सं० ३३ से ६० (वि० सं० १६८ से १६४८ई० स० १११ से १३८) तक के मिले हैं । कनिष्क या वासिष्क के साथ उसकाः

<sup>(</sup>१) 'भारतीय प्राचीनलिपिमाला'; प्र० १४४, टिप्पणी-१। बी; बु० रे० वे॰ ब; जि० १, प्र० १४४।

<sup>(</sup>२) श्रार्कियालॉजिकत सर्वे की रिपोर्ट, ई० स० १६१०-११, ए० ४१-४२ ।

<sup>(</sup>३) ए॰ इं॰; जि॰ १० का परिशिष्ट, वेखसंख्या ३४, ३८, ४१,,४६, ४१, ४२, ४६, ६२ और ८०।

क्या संबंध था यह निश्चयरूप से झात नहीं है, शायद वह भी कनिष्क का पुत्र हो श्रीर प्रारम्भ में श्रपने पिता की श्रोर से इधर का शासक रहा श्रीर उसकी मृत्यु के पीछे स्वतन्त्र राजा हुआ हो।

(४) वासुदेव के समय के शिलालेख शक सं० ७४ से ६८ (वि० सं० २०६ से २३३=ई० स० १४२ से १७६) तक के मिले हैं । उसका हुविष्क के साथ क्या संवंध था यह भी श्रय तक ज्ञात नहीं हुआ।

वासुदेव के पीछे भी कुशनवंशियों का राज्य मथुरा श्रादि प्रदेशों पर रहा हो, परंतु उसका कुछ भी पता नहीं चलता।

## गुप्तवंश

गुप्तवंशी राजा किस वंश के थे इसका कुछ भी उक्केख उनके पहले के शिलालेखादि में तो नहीं मिलता, परंतु उक्त वंश के पिछले समय के राजाओं के लेकों में उनका चद्रवंशी होना लिखा है । उनके नामों के अन्त में गुप्त पद देखकर कोई कोई यह अनुमान कर चैठते हैं कि वे राजा वैश्य हों, परंतु ऐसा मानना भ्रम ही है। पुराणों में सूर्य वंश के भी एक राजा का नाम उपगुप्त मिलता है । ऐसे ही प्रसिद्ध ज्योतियी चराहमिहिर के पिता

<sup>(</sup>१) ए० इं० जि० १० का परिशिष्ट, लेखसंख्या ६०, ६६, ६८, ७२ और ७६।

<sup>(</sup>२) गुप्तों का महाराज्य नष्ट होने के वाद भी उनके वंशजों का राज्य मगध, मध्यप्रदेश और गुत्तल (वंबई इहाते के धारवाद ज़िले में) आदि पर था । गुत्तल के गुप्तवंशी अपने को उज्जैन के महाप्रतापी राजा चद्रगुप्त (विक्रमादित्य) के वंशज और सोमवंशी मानते थे (वंबई गैज़ेटियर, जि॰ १, भाग २, ए॰ ४७८, टिप्पण ३। 'पाली, संस्कृत ऐंड ओल्ड कैनेरीज़ इन्स्किप्शन्स', संख्या १०८) । सिरपुर (मध्यप्रदेश की रायपुर तहसील में) से मिले हुए महाशिवगुप्त के शिलालेख में वहा के गुप्तवंशी राजाओं को चंद्रवंशी बतलाया है—

<sup>[</sup>स्रासीच्छशी]व भुवनाद्भुतभूतभूतिरुद्भ्तभूतपित[भक्तिसम]प्रभावः । चन्द्रान्वयैकतिलकः खलु चन्द्रगुप्तराजाख्यया पृथुगुर्गः प्रथितः पृथिव्याम् ॥ प० ई०, जि० ११, प० १३०।

३ ) उपगुस सूर्यवंशी इत्ताकु के पुत्र निमि ( विदेह ) का वंशधर था---

का नाम आदित्यदास था<sup>1</sup>, तो फ्या अन्त मं केवल 'गुन' और 'दास' पदों वे के आने से दी यह कहा जा सकता है कि सूर्यवंशी उपगुन वेश्य, और वराह-मिहिर का पिता आदित्यदास शद्र था ? गुनवंशियों का विवाह-संबंध लिच्छिवि

> तसात्समस्थत्तस्य सुतः सत्यस्थस्ततः । स्रासीदुपगुरुस्तसादुपगुप्तोऽग्निसंभवः ॥ २४ ॥

> > 'भागवत', स्कंध ६, ष्रध्याय १४।

- ( १ ) स्त्रादित्यदासतनयस्तपदवाप्तवोधः कापित्थक्रेसवितृलव्यवरप्रसादः। स्त्रावंतिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्यष्घोरा वराहमिहिरो रुचिरां चकार॥६॥ 'गृह्जातक'; उपसहाराष्याय।
- (२) बाह्मण के नाम के शंत में शर्मा, छित्रय के चर्मा. पैरय के गुप्त श्रीर शूट के नाम के शंत में दास पद लगाने की शैली प्राचीन नहीं है श्रीर न उसका कभी पालन हुआ है। रामायण, महाभारत श्रीर पुराणों में इसका श्रनुकरण पाया नहीं जाता।
- (३) श्राधुनिक प्राचीन शोधक श्रपनी मनमानी श्रनेक कल्पनाएं कर डालते हैं उत्तम से एक लिच्छिवियों के सर्वध की भी है। विन्सेंट स्मिथ का मानना है कि लिच्छि-विवंशी तिब्बती थे ( इं. ऐं; जि॰ ३२, पृ॰ २३३-३६ )। सतीशचंद विद्याभूपण का कथन है कि वे ईरानी थे ( इं. एँ; जि॰ ३७, ए० ०८-८० ) श्रीर मि॰ हॉगसन् ने उनको सीथियन् (शक) वतलाया है ('हांगसन्स ऐसेज़', ए॰ ६०)। इनमें से किसका कथन ठीक कहा जाय ? वॉथिलंग और रॉथ उनको चित्रय मानते हैं ( वाथिलंग छौर रॉथ के 'वार्टेउप्' नामक महान् संस्कृत-जर्मन, कोप में 'लिन्छिवि' शब्द )। वही मत मोनियर विालियम का है ( मोनियर विालियम का संस्कृत प्रवेज़ी कोश, दूसरा संस्करण, पृ० ६०२ )। तिन्वती भाषा के प्राचीन प्रथ 'दुत्व' में उनको विसप्टगोत्री चित्रय माना है ( रॉकहिल, 'लाइफ स्रॉव् टी बुद्ध'; पृ० ६७ का टिप्पण ) । वौद्धां के 'दीवनिकाय', (दीर्घनिकाय) के 'महापरिनिव्यागासूत्र' में लिया है कि लिन्छिविवाशियों ने भगवान् बुद्ध की श्रस्थि का विभाग यह कहकर मांगा था कि 'भगवान् भी चत्रिय थे भौर हम भी चत्रिय हैं' ( 'दीर्घनिकाय'; जि॰ २, प्ट॰ १६४ )। जैनों के 'कल्पसूत्र' से पाया जाता है कि 'महावीर स्वामी' लिन्छिविया के मामा थे और उनके निर्वाण के स्मरणार्थ उन्हों( लिन्छि-वियों )ने श्रवने नगर में रोशनी की थीं ( 'सेकेड बुक्स श्रॉव दी ईस्ट'; जि॰ २२, प्र॰ २६६ । हर्मन जैकोबी का 'कल्पसूत्र' का अप्रेज़ी अनुवाद ) । विन्सेंट स्मिय ने 'अर्जी हिस्टरी आफ़ इंडिया' (भारत के प्राचीन इतिहास) में लिखा है—'ई॰ स॰ की छंडी भौर सातवी राताब्दी के प्रारंभ काल में नेपाल में लिच्छिवि वंश का राज्य था। वैशाली

श्रीर वाकाटक श्रादि चित्रय वंशों के साथ होने के प्रमाण मिलते हैं, जो उनका चित्रय होना ही वतलाते हैं। ग्रुसवंशी राजाश्रो का प्रताप वहुत ही वढ़ा, श्रीर एक समय ऐसा था कि द्वारिका से श्रासाम तक तथा पंजाब से नर्मदा तक का सारा देश उनके श्रश्रीन था एवं नर्मदा से दिच्चण के देशों में भी उन्होंने विजय का डंका बजाया था। उन्होंने वि० सं० ३७६=ई० स० ३१६ से श्रपना संवत् चलाया, जो ग्रुस संवत् के नाम से श्रनुमानतः ६४० वर्ष तक चलता रहा। पीछे से वही संवत् वलभी संवत् के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। मौर्यवंशी राजा श्रशोक के समय से ही वैदिक धर्म की श्रवनित श्रीर वौद्ध धर्म की उन्नते होने लगी, परंतु ग्रुसवंशियों ने वैदिक धर्म की जंड़ पीछी जमा दी जिससे बौद्ध धर्म श्रवनत होता गया। चिरकाल से न होनेवाला श्रिक्सिध यह भी उनके समय में किर से श्रारम हुआ। उनके कई शिलालेख, ताम्रपत्र श्रीर सोने, चांदी तथा तांवे के जो सिक्के मिले उनके श्राधार पर उनका थोड़ासा सारमृत वृत्तान्त नीचे लिखा जाता है—

श्रीग्रंत या ग्रुत इस वंश का संस्थापक था, जिसके नाम पर यह वंश ग्रुत नाम से प्रसिद्ध हुआ। ग्रुतं का पुत्र घटोत्कच था। इन दोनो का खिताव 'महाराज' मिलने से अनुमान होता है कि ये दोनो (ग्रुत और घटो-कच) किसी बड़े राजा के सामत रहे होगे। घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुत इस

के लिच्छिवियों के साथ उनका क्या संबंध था इसका पता नहीं चलता, नैपाल के लिच्छिवियों के विषय से हुएन्स्संग लिखता है कि वे बड़े विद्वान् थे श्रौर वौद्ध धर्मावलवी तथा चित्रय जाति के थे, (पृ० ३६६, श्रौर थामस् वॉटर्स, 'श्रॉन युवन् न्वांग', जि० २, पृ० ८४)। इन प्रमाणों रो निश्चित है कि लिच्छिवियाी चित्रय ही थे। लिच्छिवियों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, जिससे बाह्मणों ने उन (लिच्छिवियों) की गणना बाल्यों की सतित में की है (मनुस्मृति, १०। २२), किंतु यह कथन धर्म-द्वेष से खाली नहीं है। बौद्ध धर्म के प्रहण्य करने से चित्रय बाल (धर्मश्रष्ट, संस्कारहीन) नहीं माने जा सकते। गुजरात के सीलकी राजा कुमारपाल ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, परंतु उसके प्ररोहितों ने, जो नागर बाह्मण थे, उसको बाल्य मानकर उसकी प्ररोहिताई छोड़ी नहीं थी, ऐसा गुजरेश्वरपुरोहित सोमेश्वरदेव के 'सुरथोत्सव' काव्य से पाया जाता है। कुमारपाल के साथ श्रन्य राजवंशों का सर्वध भी पूर्ववत् वना रहा।

<sup>(</sup>१) गुप्त सवत् के लिए देखों 'भारतीय प्राचीनलिपिमाला', पृ० १७४-७६।

वंश में पहला प्रतापी राजा हुन्ना, जिसने 'महाराजाधिराज' की पद्वी धारण की श्रोर श्रपने नाम के सोने के सिके चलाये, जिससे उसका स्तरंत्र राजा होना श्रमुमान किया जा सकता है। ग्रुत संवत् भी उसी के राज्याभिषेक के वर्ष से चला हुन्या माना जाता है। चन्द्रगुप्त का विवाह लिच्छिव वंश के किसी राजा की पुत्री छुमारदेवी के साथ हुन्ना था, जिससे महाप्रतापी समुद्रगुप्त का जन्म हुन्ना। चंद्रगुप्त के सिक्कों पर उसकी श्रोर उसकी राणी की स्तियां होने से श्रनेक विद्वानों का यह श्रमुमान है कि उसकी श्रपने श्रमुर का राज्य मिला, परन्तु ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। उसका राज्य मिला, परन्तु ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। उसका राज्य विद्वार, संशुंक्त प्रान्त के पूर्वी विभाग श्रोर श्रवध के श्रधिकांश पर होना चाहिये। पुराणां में गुप्तवंशियों के श्रधीन गंगातट का प्रदेश, प्रयाग, श्रयोध्या तथा मगध का होना लिया है', जो चंद्रगुप्त के समय का राज्यविस्तार प्रकट करता है। उतकी राजधानी पाटलीपुत्र (पटना) थी। चंद्रगुप्त का उत्तराविकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त हुन्ना। ऊपर लिखे हुए तीना राजाशों का कुछ भी संवंध राजपूताने के साथ नहीं था।

(४) समुद्रगुप्त गुप्तवंशी राजाओं मे वड़ा ही प्रतापी हुआ। प्रयाग के किले मे अशोक के लेखवाले विशाल स्तंभ पर उसका भी एक लेख खुदा है, जिससे पाया जाता है—"वह विद्वान और किव था, तथा विद्वानों के साथ रहने मे आनंद मानता था। उसने अपने वाहुवल से अच्युत और नागक्षेन नामक राजाओं को पराजित किया। संकड़ों युद्धों में विजय प्राप्त की और उसका शरीर सेंकड़ों घावों से सुशोभित था। कोसल के राजा

<sup>(</sup>१) स्रमुगाग प्रयागं च साकेतं मगधांस्तथा ।

एतान् जनपदान् सर्वान् भोद्दयन्ते गुप्तवंशजाः ॥

'वायुपुराण', श्रध्याय ६६, श्लो॰ ३८३। 'ब्रह्मांडपुराण', ३। ७४। १६४॥

<sup>(</sup>२) यहां कोसल नाम 'दक्षिण कोसल' का सूचक है, जिसमे मध्यप्रदेश की महानदी श्रीर गोदावरी की उत्तरी शाखायों के वीच के प्रदेश का समावेश होता है (सिरपुर श्रोर संवलपुर के निकट का प्रदेश)।

महेद्र, महाकांतार के व्याव्रराज, कोराळ के मंत्रराज, पिष्ठपुर के महेन्द्र, गिरिकोट्ट्टर के स्वामिदत्त, एरंडपत्त के दमन, कांची के विष्णुगोप, श्रवमुक्त के नीलराज, वेगी के हरितवर्मा, पालक के उग्रसेन, देवराष्ट्र के कुवेर श्रोर कुस्थलपुर के धनंजय श्रादि दिल्लापथ के स्व राजाश्रों

- (१) दक्षिण कोसन्न के पश्चिम का मध्यप्रदेश का जगलवाला हिस्सा, जो सोन-पुर से दिशण में है।
- (२) फौराळ राज्य उदीसे के समुद्रतट पर के फौराळ के श्रामपास के प्रदेश का सूचक होना चाहिये (न कि केरल का)।
- (३) मद्रास इहाते के गोटावरी ज़िले में पिठापुर की ज़मीदारी के श्रासपास का प्रदेश, जहां पीछे से सोलिकिया का राज्य भी था (देखो मेरा 'सोलिकिया का प्राचीन इतिहास' प्रथम भाग में पिठापुर के सोलिकिया का युत्तात, पृ० १६७-६६)
- (४) गिरिकोट्ट्र श्रर्थात् पर्वती (क्रिला) कोट्ट्र । कोट्ट्र का राज्य मट्रास इहाते के गंजाम ज़िले में था; जिसकी राजधानी कोट्ट्र वर्तमान कोट्ट्र होना चिहिये।
- (१) प्रउपल मद्रास इहाते के चिकाकोल ज़िले के मुख्य स्थान चिकाकोल के निकट प्रडपालि के श्रासपास का प्रदेश होना चाहिये।
- (६) मद्रास इहाते का प्रसिद्ध नगर कांची (कांजीवरम्)। समुद्रगुप्त के समय कांची का पश्चवंशी राजा विष्णुगोप प्रवल राजा था। उसके साथ समुद्रगुप्त की लड़ाई कृष्णा नदी के निकट होनी चाहिये। सभव है कि श्रवसुक्त, वंगी, पालक, देवराष्ट्र श्रोर कुस्थलपुर श्रादि के राजा समुद्रगुप्त को कृष्णा नदी से दिल्ण में श्रागे वढ़ने से रोकने के लिए विष्णुगोप से मिलकर लढ़ने को आये हों श्रोर वहीं प्रास्त हुए हो।
  - (७) । श्रवसुक्त राज्य का ठीक पता नहीं चलता।
- ( म ) पूर्वी समुद्र-तर का गोटावरी श्रीर कृष्णा निदयों के वीच का प्रदेश विगि-राज्य कहलाता था, जहां पीछे से सोलिकियों का राज्य वरसों तक था ( देखों मेरा 'सोलिकियों का प्राचीन इतिहास', प्रथम भाग, पृ० १३४ )।
- (६) पालक राज्य कृष्णानदी के दक्षिण में पालक के श्रासपास के प्रदेश का सूचक है।
  - (१०) देवराष्ट्र राज्य मद्रास इहाते के विज्ञागापट्टम् ज़िले के एक विभाग का नाम था।
- (११) दिन्यापथ—सारा दिन्य देण। प्राचीन शिलालेखादि में उत्तरापथ श्रीर दिन्यापथ नाम मित्रते हैं। नर्मदा से उत्तर का सारा भारत उत्तरापथ श्रीर उक्क नदी से दिन्य का दिस्यापथ कहलाता था।

को उसने केद किया, परन्तु फिर श्रमुग्रह के साथ उन्हें मुक्त कर श्रपनी कीर्ति चढ़ाई । रुद्रदेव', मितल', नागदत्त , चंद्रवर्मा, गणपितनागं, नागसेन, श्रच्युत, नंदी, वलवर्गा' श्रादि श्रायांवर्त्त के श्रनेक राजाश्रों को नष्ट कर श्रपना प्रभाव वढ़ाया, सब श्राटिवक ( जंगल के स्वामी ) राजाश्रों को श्रपना सेवक वनाया, समतट', डवाक, कामरूप', नेपाल, कर्तृपुर' श्रादि सीमांत प्रदेश के राजाश्रों को तथा मालव, श्रर्जुनायन, यौधेय, माद्रक, श्रादि सीमांत प्रदेश के राजाश्रों को तथा मालव, श्रर्जुनायन, यौधेय, माद्रक, श्रमीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खपरिक श्रादि जातियों को श्रपने श्रधीन कर उनसे कर उगाहा श्रोर राज्यच्युत राजवंशियों को फिर राजा वनाया। देवपुत्र शाही शहानुशाही,'' शक, मुरुंड तथा सिंहल श्रादि सब द्वीपनिवासी उसके पास उपस्थित होकर श्रपनी लड़िकयां मेंट करते थे। राजा समुद्रग्रुप्त द्यालु था, हज़ारों गोदान करता था श्रोर उसका समय कंगाल, दीन, श्रनाथ श्रोर दु:सियों की सहायता करने मे व्यतीत होता था। वह गांधर्व (संगीत) विद्या में वड़ा निपुण् श्रीर काव्य रचने में 'कविराज'

- ( ४ ) आसाम के राजा भास्करवर्मा का पूर्वज ।
- (६) विंध्याचल तथा हिमालय के बीच का देश।
- (७) विध्याचल के उत्तर का जंगलवाला देश।
- ( = ) गंगा और बहापुत्र की धारायों के बीच का समुद्र से मिला हुआ प्रदेश, जिसमें जिला जस्सोर, कलकत्ता प्रादि हैं।
  - ( ६ ) श्रासाम का एक बड़ा हिस्सा।
  - (१०) इसमें गढ़वाल, कमाऊं श्रीर श्रलमोड़ा ज़िलो का समावेश होता है।
- (११) देवपुत्र, शाही श्रौर शहानुशाही ये तीनो कुशनवशी राजाश्रो के ख़िताब होने से उनके वशजो के सूचक हो ।
  - ( १२ ) देखो ऊनर ए० ३४ और टिप्पण ३।

<sup>(</sup>१) यह राजा संभवतः वाकाटक वंशी रुद्रसेन (प्रथम) हो।

<sup>(</sup>२-३) श्राश्चितिक विद्वान् मातिल श्रीर नागदत्त को पूर्वी मालवे और राजपूताने के राजा श्रनुमान करते है, परंतु ऐसा मानने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।

<sup>(</sup>४) यह शायद पद्मावती (पेहोस्रा, ग्वालियर राज्य मे ) का उक्क नामवाला मागवंशी राजा हो ।

कहलाता था<sup>9</sup>। दूसरे शिलालेखादि से पाया जाता है कि उसके श्रनेक पुत्र श्रीर पीत्र थे चिरकाल से न होनेवाला श्राख़मेध यद्य भी उसने किया। उसके कई प्रकार के सोने के सिक्षे मिलते हैं, जिनसे उसके श्रनेक कामों का पता लगता है<sup>3</sup>। उन सिक्कों की शेली में कुशनवंशी राजाश्रों के सिक्कों का कुछ श्रनुकरण पाया जाता है। उसकी राणी दत्तदेवी से चंद्रगुप्त( दूसरे) ने जन्म लिया, जो उसका उत्तराधिकारी हुश्रा था।

(१) चंद्रगुप्त (दूसरे) को देवगुरु श्रोर देवराज भी कहते थे। उसने कई ज़िताव धारण किये थे, जिनमें विक्रमांक, विक्रमादित्य, श्रीविक्रम, श्रजितविक्रम, सिंहविक्रम श्रोर महाराजाधिराज मुख्य थे। वंगाल से लगाकर वल्चिस्तान तक के देश उसने विजय किये तथा गुजरात, काठियावाड़, कच्छु, मालवा, राजपूताना श्रादि पर राज्य करनेवाले शक जाति के चत्रपों (पश्चिमी चत्रपों) का राज्य छीनकर वि० सं० ४४० (ई० स० ३६३) के श्रासपास उनके राज्य की समाप्ति कर दी। उसने श्रपने पिता से भी श्रधिक देश श्रपने राज्य में मिलाये श्रोर श्रपने राज्य के पश्चिमी विभाग की राजधानी उज्जैन स्थिर की। वह विद्वानों का श्राश्रयदाता श्रोर विष्णु का परमभक्त था। पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध लोह की लाट (कीली, जो मेहरोली गांव मे कुतुव-मीनार के पास एक प्राचीन मन्दिर के वीच खड़ी हुई है) चंद्रगुप्त ने वनवा कर विष्णुपद नाम की पहाड़ी पर किसी विष्णु-मन्दिर के श्रागे ध्वजस्तंभ

<sup>(</sup>१) फ्ली, गु. इं, पृ० ६-१०।

<sup>(</sup>२) जॉ. ऐ, कॉ. गुडा, ए० १-३७, छीर प्लेट १-१। समुद्रगुप्त छीर उसके उत्तराधिकारियों के कई सिक्को पर इंदोवद लेख मिलते हैं। इतने प्राचीन काल के संसार की किसी श्रन्य जाति के सिक्को पर छदोवद लेख नहीं मिलते।

<sup>(</sup>३) यस्योद्धत्तंयतः प्रतीपमुरसा शत्रून्समेखागता—
नवड्गेश्वाहववर्त्तिनोभिलिखिता खड्गेन कीर्त्तिर्भुजे ।
तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोर्जिजता वाह्लिका
यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिव्वीर्य्यानिलेईिच्याः ॥
दिल्ली की लोह की लाट पर का लेख ( फ्ली, गु. हं, पृ० १४१ )।

के रूप में खड़ी की थी। तंबर अनंगपाल ने उसे वहां से उखड़वाकर वर्तमान स्थान में स्थापन की ऐसी प्रसिद्धि है। चंद्रगुप्त के सोने, चांदी और तांबे के कई प्रकार के सिक्के मिलते हैं। जिनमें सोने के अधिक हैं। उसके समय के जो शिलालेख मिले उनमें संवत्वाले तीन लेख गुप्त संवत् दे से ६३ (वि० सं० ४४८ से ४६६=ई० स० ४०१ से ४१२) तक के हैं। उसकी दो राणियों के नामों का पता लगता है। एक तो कुवेरनागा, जिससे एक पुत्री प्रभावती का जन्म हुआ और उसका विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन के साथ हुआ था। प्रभावती के उदर से युवराज दिवाकरसेन ने जन्म लिया । दूसरी राणी भ्रुवदेवी (भ्रुवस्वामिनी ?) से दो पुत्र कुमारगुप्त और गोविंदगुत उत्पन्न हुए, जिनमें से कुमारगुत अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ।

चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त के राजत्व काल में मध्य एशिया के मार्ग से हिंदुस्तान में आया था। उसका उद्देश्य संस्कृत पढ़ना और महायान पंथ के विनयपिटक आदि के अन्थों को संग्रह करना था। वह स्वात, गांधार, तक्तशिला, पेशावर, मथुरा, कन्नौज, आवस्ती, किंववस्तु, कुशीनगर, वैशाली आदि से होता हुआ पाटलीपुत्र मे पहुंचा। वहां अशोक के बनाये हुए महलो की कारीगरी को देखकर उसने यही माना कि ऐसे महल मनुष्य नहीं बना सकते, वे असुरों के बनाये हुए होने चाहिये। तीन वर्ष

<sup>(</sup>१) जॉ. ऐ, कॉ. गु. डा, पृ० २४-६०, प्लेट ६-११।

<sup>(</sup>२) गुप्त सं० = २ का उदयगिरि (ग्वालियर राज्य के भेलसा ले २ मील) की गुफा में (इही, गु. इं; लेप्संख्या ३), गुप्त सं० १३ का साची (भोपाल राज्य में के से (वही, लेखसंप्या ४)।

<sup>(</sup>३) महाराजाधिराजश्रीसमुद्रगुप्तस्तत्प(त्स)तपुत्रः महाराजा--धिराजश्रीचंद्रगुप्तस्तस्य दुहिता धारणसगोत्रा नागकुलसम्भूतायां श्रीमहा-देव्यां कुवेरनागायामुत्पन्नोभयकुलालंकारभूतात्यन्तभगवद्भक्ता वाकाटकानां महाराजश्रीरुद्रसेनस्याग्रमहिषी युवराजश्रीदिवाकरसेनजननी श्रीप्रभावतिगुप्ताः (ए. इं, जि॰ १४, ए॰ ४१)।

पाटलीपुत्र में रहकर उसने संस्कृत का श्रध्ययन किया। वहां से कई स्थानें। में होता हुआ ताम्रलिति (तमलुक, वंगाल के मेदिनीपुर जिले में) में पहुंचा और वहां दो वर्ष तक रहा। इस तरह अपनीयात्रा में कई पुस्तकों की नक़ल तथा चित्र आदि का संग्रह कर समुद्र-मार्ग से चीन पहुंचा। उसकी यात्रा की पुस्तक से पाया जाता है कि चढ़गुप्त की प्रजा धनधान्यसंपन्न और सुझी थी। लोग स्वतन्त्र थे प्राण्दंड किसी को नहीं दिया जाता था, अधिक वार अपराध करनेवाले का एक हाथ काट डाला जाता था, देश में मद्य ख्रीर मांस का प्रचार न था। मांस चांडाल ही वेचते थे, जो शहरों से वाहर रहते थे। धर्मशालाओं तथा औषधालयों का प्रवंध उत्तम था और विद्या का अच्छा प्रचार था।

(६) कुमारगुत ने भी कई खिताव घारण किये थे, जिनमें मुख्य महाराजाधिराज, परमराजाधिराज, महेंद्र, श्रजितमहेंद्र, महेंद्रसिंह श्रौर महेंद्रादित्य हैं। उसने भी श्रश्यमेध यज्ञ किया, जिसके स्मारक सोने के सिके मिलते हैं। श्रपने पिता की नाई वह भी परम भागवत (वैप्णव) था। उसके समय के संवत्वाले ६ शिलालेख मिले हैं, जिनमे से ४ गुप्त संवत् ६६ से १२६ (वि० सं० ४७२ से ४०४=ई० स० ४१४ से ४४८) तक के श्रीर एक मालव (विक्रम) संवत् ४६३ (ई० स० ४३६) का है । उसके कई प्रकार के सोने, चांदी श्रौर तांवे के सिक्के भी मिले , जिनमे चांदी के श्रमेक सिक्को पर संवत् भी दिया है। ऐसे सिक्के गुप्त संवत् ११६ से १३६ (वि० सं० ४६४ से ४१२=ई० स० ४३८ से ४१४) तक के हैं।

<sup>(</sup>१) गुप्त स० ६६ का विलसड या विलसड (पश्चिमोत्तर प्रदेश के एटा ज़िलें में ) के स्तम पर का (इती, गु, इं, लेखसंख्या १०) और गुप्त सं० १२६ का मन्कुवार गांव (पश्चिमोत्तर प्रदेश के इलाहावाद ज़िलें में ) से मिली हुई बौद्ध मूर्त्ति के आसन पर खुदा है (वही, लेखसंख्या २१)।

<sup>(</sup> २ ) मालव सं० (वि० सं०) ४६३ का मंदसोर (वहीं, लेखसंख्या १८) से मिला है।

<sup>(</sup>३) जॉ. ऐ, कॉ. गु. डा, पृ० ६१-११३, प्रेट १२-१८।

<sup>(</sup>४) जॉ. ऐ, कॉ. गु. डा, सिक्का संख्या ३८४-८८, ३६४, ३६८, श्रीर ज.

वि० सं० ४१२ (ई० स० ४४४) में उसके राज्य पर शत्रुश्रों (हुगों) का हुन्रा, जिनके साथ लड़ने में वह मारा गया। उसके तीन पुत्र घटोत्कच, गुप्त श्रौर पुरगुप्त थे। घटोत्कच की माता का नाम मालूम नहीं, स्कं श्रीर पुरगुप्त श्रनंतदेवी से उत्पन्न हुए थे। घटोत्कच श्रपने पिता की मानता में गुप्त संवत् ११६ (वि० सं० ४६२=ई० स० ४३५) में माल शासन करता रहा ऐसा कुमारगुप्त के उक्त संवत् के तुमैन (तुंववन) (ग्वालियर राज्य) से मिले हुए शिलालेख से पाया जाता है 1 वह (घटोर कुमारगुंत का ज्येष्ठ पुत्र था वा श्रन्य, यह शात नही हुश्रा । कुमारगु उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। (७) स्कंदगुत ने श्रपने पिता के मारे जाने पर वीरता के साथ

मास तक लड़कर शत्रुश्रों (हुर्गों) को परास्त किया श्रौर श्रपनी कुलर्थ जो कुमारगुत के मारे जाने के कारण विचलित हो रही थी, स्थिर कि

(१) इं. ऍ, जि॰ ४६, ए० ११४–१४।

(२) जगति भुजवलाड्यो(द्यो) गुप्तवंशैकवीरः

प्रथितविपुलघामा नामतः स्कंदगुप्तः । '''।। विचलितकुललच्मीस्तंभनायोद्यतेन चितितलशयनीये येन नीतास्त्रिमासाः। समुदितवलकोपान्युध्यमित्रांश्च जित्वा

च्चितिपचरग्रपीठे स्थापितो वामपादः ॥ : ॥ पितिर दिवसुपेते विष्लुतां वंशलदर्भा भुजवलविजितारिय्यः प्रतिष्ठाप्य भूयः। जितमिति परितोपान्मातरं सास्रनेत्रां

हतरिपुरिव कृष्णो देवकीमभ्युपेतः ॥'''॥ हू गौर्यस्य समागतस्य समरे दोम्यी धरा कपिता भीमावत्तेकरस्य शत्रुषु शरा । । ।

भिटारी के स्तंभ पर स्कंदगुप्त का लेंख (ज. वंब. ए. सो, जि॰

उसके खिताब कमादित्य या विक्रमादित्य, राजाधिराज श्रौर महाराजाधिराज मिंलते हैं। वह भी परम वैष्णव था, उसके समय के संवत्वाले
दो शिलालेख ग्रुप्त संवत् १३६ श्रौर १४१ (वि० सं० ४१२ श्रौर ४१७=
ई० स० ४१४ श्रौर ४६०) के श्रौर एक दानपत्र ग्रुप्त सं० १४६ (वि० सं० ४२२=ई० स० ४६४) का मिला है। गढ़वा (इलाहाबाद ज़िले में) के
विष्णुमंदिर के संबंध का एक दूटा हुश्रा शिलालेख ग्रुप्त सं० १४८ (वि० सं० ४२४=ई० स० ४६७) का मिला, जिसमे राजा का नाम दूट गया है, पर्नेतुं
वह उसी राजा के समय का हीना चाहिये; क्योंकि वहां पर चंद्रगुप्त (दूसरे)
श्रौर कुमारगुप्त के शिलालेख विद्यमान हैं, श्रौर उसके चांदी के सिक्कों पर
ग्रुप्त सं० १४१ से १४८ (वि० सं० ४१७ से ४२४=ई० स० ४६० से ४६७)
तक के वर्ष श्रंकित हैं। उसके सोने श्रौर चांदी के कई प्रकार के सिक्कों
मिले हैं ।

( = ) कुमारगुप्त ( दूसरा )—संभव है कि वह स्कंदगुप्त की उत्तरिंक्षिकारी हो । उसके समय का एक शिलालेख सारनाथ (काशी के निकट) से मिली हुई एक मूर्ति के नीचे खुदा है, जो गुप्त सं० १४४ (वि० सं० ४३०= ई० स० ४७३) का है ।

(६) बुधगुप्त-कुमारगुप्त (दूसरे) का उत्तराधिकारी हुआ। उसके

<sup>(</sup>१) गुप्त सं० १३६ (श्रोंर १३७, १३८) का जूनागढ़ का लेख (श्ली, गु. इं, लेखसंख्या १४) श्रोर गुप्त सं० १४१ का काहाऊं (संयुक्त प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में ) का लेख (चेंही, लेखसंख्या १४)।

<sup>(</sup>२) वही, लेखसुंख्या १६।

<sup>(</sup>३) वही, लेखसंख्या ६६।

<sup>(</sup>४) जॉ. ऐ, कॉ. गुडा; सिका संख्या ४२३-३०; श्रीर ज. ए. सी. बंगा;

<sup>(</sup>४) जॉ. ऐ, कॉ. गु. डा, ए० ११४-३४; म्रेट, १६-२१।

<sup>(</sup>६) वर्षशते गुप्तानां सचतुःपंचाशदुत्तरे भूमिम्। शासित कुमारगुप्ते मासे ज्येष्ठे द्वितीयायाम्॥

समय का एक लेख सारनाथ से मिली हुई एक मूर्ति के श्रासन पर खुदा है, जो गुप्त सं० १५७ (वि० सं० ४३३=ई० स० ४७६) का है , श्रीर दूसरा परण ( मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में ) गांव से गुप्त सं० १६४ ( वि० सं० ४४१=ई० स० ४५४) का मिला है। उसका आशय यह है—"वुधगुप्त के राज्य-समय, जव कि महाराज सुरिंमचंद्र कार्लिदी (यमुना) श्रौर नर्मदा निद्यों के वीच के प्रदेश का पालन कर रहा था, (गुप्त) सं० १६४ ( वि॰ सं॰ ४४१=ई॰ स॰ ४८४ ) श्रापाङ सुदि १२ के दिन महाराज मातृ-विष्णु श्रौर उसके छोटे भाई धन्यविष्णु ने विष्णु का यह ध्वजस्तंभ वन-वाया ।" उक्त राजा के चांदी के सिक्के मिले हैं, जिनपर गुप्त सं० १७४, १७४ व श्रीर १८० (वि० सं० ४४०, ४४१ श्रीर ४४६=ई० स० ४६३, ४६४ श्रीर ४६६) के श्रंक हैं। उसके श्रन्तिम समय में ग्रप्त राज्य के पश्चिमी भाग पर हूगों का अधिकार हो गया और केवल पूर्वी भाग गुप्तों के अधि-कार मे रह गया, क्योंकि परण गांव से एक श्रोर लेख मिला है, जिससे पाया जाता है—"महाराजाधिराज तोरमाण के राज्य के पहले वर्ष फाल्युन मास के १० वे दिन मृत महाराज मातृविष्णु के छोटे भाई धन्यविष्णु ने अपने राज्य के एरिकेण (एरण) स्थान में भगवान वराह का मंदिर वनवाया।" हम ऊपर वतला चुके हैं कि गुत सं० १६४ ( वि० सं० ४४१ ई० स० ४५४ ) में मातृविष्सु एवं धन्यविष्सु दोनो जीवित थे श्रौर वुधगुप्त के श्राश्रितो में से थे, श्रौर गुप्त सं०१८० (वि० सं०४४६=ई० स०४६६) तक वुधगुप्त भी राज्य कर रहा था ऐसा उसके सिकों से पाया जाता है। उसके उपरान्त हूगों के राजा तोरमाण ने गुप्त राज्य का पश्चिमी प्रदेश अपने अधीन किया श्रीर धन्यविष्णु को उसका सामंत वनना पड़ा। इस प्रकार वि० सं० ४४६

<sup>(</sup>१) गुप्तानां समितिक्राते सप्तपचाशदुत्तरे । शते समानां पृथिवी बुधगुप्ते प्रशासित ॥ 'भारतीय प्राचीनिलिपिमाला', ए० १७४, टिप्पण ६।

<sup>(</sup>२) इडी, गु. इ, लेखसंख्या १६।

<sup>(</sup>३) जॉ. ऐ, कॉ. गु. डा, सिक्का सल्या ६१७।

श्रीर ४६७ (ई० स० ४६६ स्त्रीर ४१०) के वीच राजप्ताना, गुजरात, मालवा तथा मध्य प्रदेश पर से गुप्तों का श्रिधकार उठकर वहां हुए। का राज्य स्थापित हो गया। बुधगुप्त के बचे हुए राज्य का उत्तराधिकारी भानुगुप्त हुआ।

(१०) भानुगुप्त ने हूणों के हाथ में गये हुए गुप्त राज्य के पश्चिमी विभाग को छीन लेने के लिए चढ़ाई की, परन्तु उसमें उसकों सफलता प्राप्त हुई हो ऐसा निश्चय नहीं। परण के एक शिलालेख से सूचित होता है कि गुप्त सं० १६१ (वि० सं० १६० = ई० स० ११०) में पार्थ (श्रर्जुन) के समान पराक्रमी वीर श्रीभानुगुप्त के साथ राजा गोपराज यहां (परण में) श्राया श्रोर वीरता से लड़कर स्वर्ग सिधारा। उसकी पतिव्रता स्त्री उसके साथ सती हुई । यह युद्ध तोरमाण के साथ होना चाहिये। तोरमाण तथा उसके पुत्र मिहिरकुल का राज्य उक्त प्रदेशों पर हो गया, जिससे वचे हुए गुप्त-राज्य की भी समाित हो गई।

इन गुप्तवशी राजाओं का कोई लेख छव तक राजपूताने में नहीं मिला, जिसका कारण यही है कि यहां पर प्राचीन शोध का काम विशेष रूप से नहीं हुआ, तो भी गुप्त संवत्वाले कुछ शिलालेख मिले हैं , जो उनका यहां राज्य होना प्रकट करते हैं । राजपूताने में गुप्तों के विशेषकर सोने के और कुछ चांदी के सिक्के मिलते हें । अजमेर में ही सुभे उनके २० से अधिक सोने के और ४ चांदी के सिक्के मिले । गुप्त राजाओं के समय में विद्या और शिल्प की वहुत कुछ उन्नति हुई । प्रजा सुख चैन से रही, बौद्ध धर्म की अवनति और वैदिक (ब्राह्मण् ) धर्म की फिर उन्नति हुई ।

<sup>(</sup>१) फ्री, गु. इं, लेख-संख्या ३६।

<sup>(</sup>२) गुप्त सवत् २८६ का शिलालेख जोधपुर राज्य में नागोर से २४ मील उत्तरपश्चिम के गोठ श्रौर मागलोद गांवो की सीमा पर के दाधमती माता के मंदिर से मिता है (ए. इ. जि॰ ११, पू० ३०३-४)।

### ग्रप्तों का वंशवृत्त्

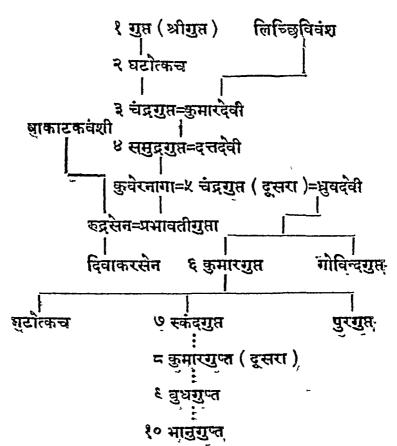

ग्रुप्तवंशी राजाओं की नामावली ( ज्ञात समय सहित )—

```
१-गुप्त (श्रीगुप्त)।
२-घटोत्कच ।
३-चंद्रगुप्त ।
४-समुद्रगुप्त ।
४-चंद्रगुप्त (दूसरा)—गुप्त सं० द्र से ६३ (वि० सं० ४४६ से ४६६) तक ।
६-सुप्तारगुप्त—गुप्त सं० ६६ से १३६ (वि० सं० ४७२ से ४१२) तक ।
५-स्कंद्गुप्त—गुप्त सं० १३६ से १४८ (वि० सं० ४१२ से ४२४) तक ।
```

८-कुमारगुप्त (दूसरा) गुप्त सं० १४४ (वि० सं० ४३०)। ६-बुधगुप्त—गुप्त सं० १४७ से १८० (वि० सं० ४३३ से ४४६) तक। १०-भानुगुप्त—गुप्त सं० १६१ (वि० सं० ४६७)।

### वरीक वंश

यरीकवंशियों का राज्य भरतपुर राज्य में वयाना के आसपास के प्रदेश पर था। वयाने के किले विजयगढ़ में इस वंश के राजा विण्णुवर्धन ने पुंढरीक नामक यह किया, जिसका यूप (यह्नस्तंभ) वहां खड़ा है। उसपर के लेख से पाया जाता है कि व्याघरात के प्रपेश, यशोरात के पंत्र और यशोवर्धन के पुत्र घरीक राजा विण्णुवर्धन ने पुंढरीक यह का यह यूप वि० सं० ४२ (ई० स० ३७२) फाल्गुन वहुल (विद्) ४ को स्थापित किया। इस वंश का यही एक लेख अब तक मिला है।

## व्मीत नामवाले राजा

मंदसोर (ग्वालियर राज्य) श्रोर गंगधार (भालायाइ राज्य) से इन राज़श्रों के श्रव तक तीन शिलालेख मिले हैं, जिनसे उनके वंश का कुछ भी परिचय नहीं मिलता। उनके नामों के श्रन्त में धर्मन् (धर्मा) पद लगा रहने से हमने उनको 'वर्मात नामवाले राजा' कहकर उनका परिचय दिया है। राजपूताने में गंगधार के श्रासपास का कुछ प्रदेश उनके श्रधीन श्रवश्य रहा, जहां से इस श्रष्ठात वंश के राजा विश्ववर्मा का मालव (धिक्रम) सं० ४८० (ई० स० ४२३) का शिलालेख मिला है। इस वंश के राजाश्रों की नामावली इस तरह मिलती है—

१—जयवर्मा—मालव (विक्रम)सं० ४६१ (ई० स० ४०४) के मंद्सीर से मिले हुए नरवर्मा के शिलालेख में उसको नरेन्द्र (राजा) कहा है।

२—सिंहवर्मा ( संख्या १ का पुत्र )—उसको उपर्युक्त लेख में चितीश्र ( पृथ्वीपित ) कहा है।

<sup>(</sup>१) इसे, ग्र. हूं; प्र० २४२-४३ ।

<sup>(</sup>२) क्षी; गु. इं; प्र० ७४००६ ६

3—नग्वर्मा (संग्या २ का पुत्र )—उसके समय के मालव (विक्रम) सं० ४६१ के शिलालेस में उसको 'महाराज' लिगा है, जिससे अनुमान होता है कि वह किसी राजा का सामंत (सग्दार) ग्हा होगा। उसका पौत्र वंधुवर्मा गुप्तवंशी राजा कुमारगुप्त (प्रथम) का सामत था अत्रण्य वह चंद्र-गुप्त (दूसरे) का सामत ग्हा हो तो आध्यर्य नहीं।

४—विश्ववर्मा (सग्या ३ का पुत्र )—उसके समय का गंगधार का शिलालेख मालव (विक्रम) सं० ४८० (ई० स० ४२३) का दें। उसका पुत्र वंधुवर्मा कुमारगुत (प्रथम) का सामन रहा होगा, क्योंकि वि० सं०४८० में कुमारगुत ही उत्तरी भारत का सम्रान्था। गंगधार के शिलालेख से पाया जाता है कि विश्ववर्मा के मन्त्री मयूराज ने विष्णु का मदिर, तांत्रिक शेली का मातृकागृह थ्रोर एक वावली वनवाई थी।

४—वंधुवर्मा (संग्या ४ का पुत्र )—उसके समय का मंदसोर का शिलालेख मालव (विक्रम ) स० ४६३ (ई० स० ४३६ ) का है। उक्त लेख से स्पष्ट है कि वह कुमारगुन (प्रथम ) का सामंत था। वंधुवर्मा के पीछे इस वंश के राजाओं का कोई लेख श्रव तक नहीं मिला।

#### हुण वंश

मध्य एशिया में रहनेवाली एक आर्यजाति का नाम हल था। हुणों के विषय में हम ऊपर ( पृ० ६१-६४ ) लिए चुके हैं और यह भी वतलाया जा चुका है कि हल कुशनविशयों की शाखा हो ( पृ० ६३ )। अल्वेरूनी अपनी पुस्तक 'तहकीके हिंदू" में काबुल (उदभांडपुर") के शाहिवशी हिंदू राजाओं

<sup>(</sup>१) ए. इं, जि॰ १२, ए० ३२०-२१।

<sup>(</sup>२) भ्री, गु. इ: पृ० ७४-७६।

<sup>(</sup>३) वही, ए० म१-म४।

<sup>(</sup>४) श्रल्वेरूनी ने ई॰ स॰ १०३० (वि॰ स॰ १०८७) के झासणस झपनी झरबी पुस्तक लिखी, जिसका एक उत्तम सस्करण, श्रीर दो जिल्दों में उसका श्रंग्रेज़ी झनुवाद डॉ॰ एडवर्ड साचू ने प्रकाशित किया है।

<sup>(</sup>१) उदभांडपुर काबुल के हिंदू शाहिवशी राजाओं की राजधानी थी। कल्हण पीडत ने श्रपनी 'राजतरंगिणी' मे उक्र नगर का उन्नेख किया है (उदभाराङ्पुरे तेनः

के वर्णन में लिखता है—'इस वंश का मूलपुरुप वर्दतकीन था। इसी वंश में किनक (किनष्क) राजा हुआ, जिसने पुरुपावर (पुरुपपुर, पेशावर) में एक विद्वार (वौद्ध मठ) वनवाया, जो उसके नाम से किनक-चैत्य (किनष्क-चैत्य) कहलाया। उक्त वंश में ६० राजा हुए। श्रंतिम राजा लगत्त्रमान (लघु तोरमाण ) को मारकर उसके वज़ीर (मंत्री) ब्राह्मण (१) कहर

शाहिराज्यं व्यजीयत—१।२३२। उदमाराडपुरे ... भीमशाहिरमृतपुरा—७। १० = १)। श्रल्वेरूनी उसका नाम 'वेह्द' लिखता है श्रोर उसे इदहार (गाधार) की राजधानी वतलाता है (एडवर्ड साचू, 'श्रल्वेरूनीज़ हाडिया', जि० १, पृ० २०६)। चीनी यात्री हुएन्त्सग उसका नाम उतो—िक श्रा—हा चा (उदभाड) देता है श्रोर उसके दक्षिण में सिंधु नदी वतलाता है (वील, द्व रे. वे. व, जि० १, पृ० ११४)। हुएन्त्सग के जीवनचिरत में लिखा है कि किपश (कावुल) का राजा पहले उ—तो किश्रा—हा—चा (उदभाड) में रहता था, (श्रमण हुली के चीनी पुस्तक का श्रवेज़ी श्रनुवाद, सेम्युल बील इत, पृ० १६२)। इस समय उदभाडपुर को उद (हुंद, श्रोहिंद या उहद) कहते है श्रोर सिन्धु श्रीर कावुल नादिया के सगम से कुछ दूर सिधु के पश्चिम में है।

- (१) हुएन्त्सग ने भी कुशनवशी राजा कनिष्क के वनाये हुए इस विहार (सघाराम) का वर्णन किया है (बी, बु. रे. वे. व, जि॰ १, १० १०३)।
- (२) एक ही राजवंश में एक ही नाम के दो राजा होते हैं तो दूसरे को 'लघु' (छोटा) कहते हैं, जैसे गुजरात के सोलिकियों में भीमदेव नाम के दो राजा हुए तो दूसरे को 'लघु भीमदेव' कहा है। ऐसे ही मेवाइ में ध्रमरसिंह नाम के दो राजा हुए, जिससे पहले को 'वड़ा ध्रमरसिंह' छौर दूसरे को 'छोटा ध्रमरसिंह' कहते हैं। इसी तरह हूण वश में दो तोरमाण हुए हो, जिनमें से पहला तो मिहिरकुल का पिता और दूसरा उदभाडपुर का उक्र वश का लघु तोरमाण। राजतरागिणी में भी दो तोरमाणों के नाम मिलते हैं, जिनमें से एक तो कश्मीर का राजा (३। १०३। जो मिहिरकुल का पिता था) धौर दूसरा उदभाडपुर का शाहिवशी (४। २३३), परतु उक्र पुस्तक में दोनों का गुनाव श्रसवद्ध है।
- (३) श्रल्वेरूनी ने कल्लर के पीछे क्रमश. समंद (सामंत), कमलु, भीम, जेपाल, श्रनद्वाल, तरोजनपाल (त्रिलोचनपाल) श्रोर भीमपाल के नाम दिये हैं श्रोर त्रिलोचनपाल की मृत्यु हि॰ स॰ ४१२ (ई॰ स॰ १०२१=वि॰ सं॰ १०७८) में भीर भीमपाल की पाच वरस पीछे (ई॰ स॰ १०२६=वि॰ स॰ १०८३) होना लिखा है (एडवर्ड साचू, 'श्रल्वेरूनीज़ इंडिया,' जि॰ २, पृ॰ १३)। वह इन राजाश्रों को

(लिस्य) ने उसका राज्य छीन लिया। अल्वेक्तनी शाहिषंशी राजाओं की तुर्क (तुर्किस्तान के मूल निवासी) वतलाता है और उनका उद्गम तिब्बत से मानता है। अल्वेक्तनी का कनिक अवश्य कुशनवंशी राजा कनिष्क था और लगत्रमान हणवंशी तोरमाण (दूसरा) होना चाहिये। अतप्य हमारे अनुमान के अनुसार कुशन और हुण दोनों एक ही वंश की भिद्ध भिन्न शाखाओं के नाम होने चाहिये। भूटान के लोग अब तक तिब्बतवालों को 'इणिया' कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि कुशन और हणवंशियों के पूर्वज तिब्बत से विजय करते हुए मध्य एशिया में पहुंचे और वहां उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया। वहां से फिर उन्होंने भिन्न भिन्न समय में हिन्दुस्तान में आकर अपने राज्य स्थापित किये।

इ.णों के पंजाय से दिन्न में यहने पर गुप्तंयशी राजा कुमारगुप्त से उनका युद्ध हुआ, जिसमें कुमारगुप्त मारा गया, परन्तु उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने वीरता से लड़कर हुण राजा को परास्त किया। किर राजा बुधगुप्त के समय वि० सं० ४४६ (ई० स० ४६६) से फुछ पीछे हुण राजा तौरमाण ने गुप्त साम्राज्य का पश्चिमी भाग, अर्थात् गुजरात, काठियावाद राजपूतानां मालवा आदि छीन लिया और वहां पर अपना राज्य स्थिर किया। हुण वंश में दो ही राजा हुए हैं, जिनका संनिष्ठ वृत्तान्त नीचे लिखा जाता है—

१—तोरमाण हुणों में प्रतापी राजा हुआ। उसने गुप्तसाम्राज्य का पश्चिमी भाग ही अपने अधीन किया हो इतना ही नहीं, किंतु गांधार, पंजाब, करमीर आदि पर भी उसका राज्य था। राजपूताना आदि देशों की विजय करने के थोड़े ही समय पीछे उसका देहान्त हो गया और उसका पुत्र मिहिरकुल (मिहिरगुल) उसका उत्तराधिकारी हुआ।

ब्राह्मण वतलाता है, परंतु जैसलमेर की ख्यात से कर्नल टाँड ने सलभन (शालिवाहन) के पुत्र वालंद का विवाह दिल्ली के राजा जयपाल तंवर की पुत्री के साथ होना लिखा है (टाँ. रा, जि॰ २, पृ॰ १३६१)। यदि श्रल्वेरूनी का जयपाल श्रीर जैसलमेर की स्थात का जयपाल एक ही हो तो यह श्रनुमान हो सकता है कि उद्भांडपुर के राजा ब्राह्मण नहीं, किंतु तंवर राजपूत रहे होंगे। महमूद ग़ज़नवी से लढ़नेवाले जयपाल का राज्य प्रभर दिल्ली तक और उधर काबुल तक होने का पता फ्रारसी तवारीख़ों से लगता है।

२-मिहिरकुल (मिहिरगुल) का घृत्तांत हुएन्तंग की यात्रा की पुस्तक', कल्ह्या पंडित की 'राजतरंगिणी'' तथा कुछ शिलालेयों मं मिलता है, जिससे हात होता है कि उसकी राजधानी शाकलनगर (पंजाय में ) थी। वह वड़ा बीर राजा था श्रीर सिंध श्रादि देश उसने विजय कर लिये थे। पहले तो उसकी रुचि वीद्ध धर्म पर थी, परंतु पीछे वीद्धों से अप्रसन्न होकर उनके उपदेशकों को सर्वत्र मारने तथा वौद्व धर्म को नष्ट करने की स्राह्म उसने दी थी। गांधार देश में घेंग्डों के १६०० स्तूप स्रोर मठ तुड्वाये श्रीर कई लाख मतुष्यों को मरवा डाला । उसमें द्या का लेख भी न था। शिव का परम भक्त होने से वह शिव को छोड़कर और किसी के आगे सिर नहीं अकाता था, परंतु राजा यशोधर्म ने वि० सं० ४८६ ( ई० स० ४३२ ) के ज्ञासपास उसको छपने पैरों पर भुकाया अर्थात् जीव लिया। इधर तो उसे यशोवर्म ने हराया और उधर मगध के गतवंशी राजा नर्रासेंहगुप्त ने पराजित किया , जिससे मिहिरकुल के अधिकार से राजपू-ताना, मालवा श्रादि देश निकल गये, परन्त कश्मीर, गांधार श्रादि की श्रोर उसका श्रधिकार घना रहा। मिहिरकुल का एक शिलालेख ग्वालियर से मिला है, जो उसके १४ वें राज्य-वर्ष का है"। उसके सिक्कों में ईरानियों के ससानियन शैली के सिक्कों का अनुकरण पाया जाता है। उनपर एक तरफ़ उसका नाम श्रौर दूसरी श्रोर वहुधा 'जयतु दृषध्वज' लेख है, जो उसका शिवभक्त होना प्रकट करता है <sup>ह</sup>।

<sup>(</sup>१) बी, यु. रे. बे. ब, जि॰ १, पृ० १६६–१७१।

<sup>(</sup>२) फल्हरण, 'राजतरंगियाी', तरंग १, श्लोक २८६-३२४।

<sup>(</sup>३) मदसोर से मिला हुम्रा राजा यशोधर्म का शिलालेख, (फ़ी, गु. ई, पृ० १४६-४७। देलो ऊपर ए० ६१ -६२ भ्रीर ए० ६२ का टिप्पग् १।

<sup>(</sup>४) राजा यशोधमं के मंद्सोर के शिलालेख से पाया जाता है कि उसने लौहित्य ( ज्ञह्मपुत्र ) से लगाकर महेंद्राचल तक और हिमालय से पश्चिमी समुद्र तक के देश विजय किये थे ( देलो ऊपर ए० ६२ )। ऐसी दशा में नरसिंहगुप्त राजा यशोधमें का सामंत होना चाहिये, और संभव है कि वह भिहिरकुल से यशोधमें के पन्न में रहकर लड़ा हो।

<sup>(</sup>१) क्ली, गु. इं, लेखसंख्या ३७।

<sup>(</sup>६) देखो अपर पृ०६१-६२, श्रीर स्मि, कै. कॉ. ई. म्यू, जि० १, पृ०२३६।

यशोधर्म से हार खाने पर भी हुण लोग छापना श्रिधिकार वना रखने के लिए लड़ते रहे हों ऐसा पिछले राजाओं के साथ उनकी जो लड़ाइयां हुई उनसे प्रकट होता है। थाणेखर श्रीर कन्नीज के वैसवंशी राजा प्रभा-करवर्द्धन श्रीर राज्यवर्द्धन हुणों से लड़े, ऐसे ही मालवे का परमार राजा हपेंदेव (सीयक), हैहय(कलचुरि)वंशी राजा कर्ण , परमार राजा सिंधु-राज श्रीर राष्ट्रकृट (राठोड़) राजा ककल (कर्कराज) श्रादि का हणों से युद्ध करना उनके शिलालेखादि से प्रगट होता है। श्रव तो हुणों का कोई राज्य नहीं रहा। राजपूताना, गुजरात श्रादि के कुनवी लोग, जिनकी गिनती श्रच्छे कृषिकारों में है, हुण जाति के श्रनुमान किये जाते हैं।

हुणों ने हिंदुस्तान में श्राने के पूर्व ईरान का खज़ाना लूटा श्रोर उसे वे यहां ले श्राये। इसी से ईरान के ससानियन्वंशी राजाशों के सिक्के राजपूताना श्रादि देशों के श्रनेक स्थानों में गड़े हुए मिल जाते हैं। मिहिरकुल ने भी उनसे मिलती हुई शेली के श्रयने सिक्के वनवाये। हुणों का राज्य नए होने पर भी गुजरात, मालवा, राजपूताना श्रादि में विक्रम संवत् की १२ वीं श्रातान्दी के श्रासपास तक वहुधा उसी शेली के चांदी श्रोर तांवे के सिक्के वनते श्रीर चलते रहे, परंतु क्रमशः उनका श्राकार घटने के साथ उनकी कारीगरी में भी यहां तक भद्दापन श्रा गया कि उनपर राजा के चेहरे का पहचानना भी कठिन हो गया। उसकी श्राकृति इतनी पलट गई कि लोगों ने उसको गधे का खुर मानकर उन सिक्कों को गधिया या गदिया नाम से प्रसिद्ध किया, परंतु उनका गधे से कोई संवंध नहीं है।

<sup>(</sup>१) ए. इं, जि॰ १, ५० ६६।

<sup>(</sup>२) वही; जि॰ १, पृ॰ ६६।

<sup>(</sup>३) वहीं, जि॰ १, ए॰ २२४।

<sup>(</sup>४) वही; जि०२, ५०६।

<sup>(</sup>१) वही; जि॰ १, पृ॰ २२८।

<sup>(</sup>६) ई. ऐ, जि० १२, ५० २६८।

<sup>(</sup>७) गधिया सिक्को के लिए देखो स्मि, कै. कॉ. इं. न्यू, जि॰ १, प्रेंट २४, संख्या म, ११-१४।

## गुर्जर ( गूजर ) वंश

इस समय गुर्जर अर्थात् गूजर जाति के लोग विशेषकर खेती या पशु-पालन से अपना निर्वाह करते हैं, परंतु पहले उनकी गणना राजवंशियों में थी। श्रव तो केवल उनका एक राज्य समथर (बंदेलखंड में) श्रौर कुछ ज़मीदारियां संयुक्त प्रदेश त्रादि में रह गई हैं। पहले पंजाव, रातपूताने तथा गजरात में उनके राज्य थे। चीनी यात्री हुएन्त्संग वि० सं० की सातवी शताब्दी के उत्तराई में हिन्दुस्तान में श्राया । उसने श्रपनी यात्रा की पुस्तक में गुर्जर देश का वर्णन किया है श्रीर उसकी राजधानी भीनमाल ( भिन्नमाल, श्रीमाल, जोधपुर राज्य के दिल्ली विभाग में ) वतलाया है। हुएन्त्संग का बतलाया हुआ गुर्जर देश महाचत्रप रुद्रदामा के राज्य के श्रंतर्गत था तो भी उक्त राजा के गिरनार के शक सं० ७२ ( वि० सं० २०७=ई० १४० ) से कुछ ही पीछे के लेख में उसके श्रधीनस्थ देशों के जो नाम दिये हैं उनमें गुर्जर नाम नहीं, किंतु उसके स्थान मे श्वभ्र श्रौर मरु नाम दिये हैं, जिससे श्रनुमान होता है कि उक्त लेख के खोदे जाने तक गुर्जर देश ( गुजरात ) नाम प्रसिद्धि मे नहीं आया था। चत्रपों के राज्य के पीछे किसी समय गुर्जर (गूजर) जाति के आधीन जो देश रहा वह गुर्जर देश या 'गुर्जरत्रा' (गुजरात ) कह-लाया । हुएन्त्संग गुर्जर देश की परिधि ५३३ मील वतलाता है , इससे पाया जाता है कि वह देश बहुत वड़ा था, श्रौर उसकी लवाई श्रनुमान ३०० मील या उससे भी अधिक होनी चाहिये। प्रतिहार (पिंड्हार) राजा भोजदेव (प्रथम) के वि० सं० ६०० के दानपत्र में लिखा है—'उसने गुर्जरत्रा (गुजरात) भूमि (देश) के डेड्वानक विषय (ज़िले) का सिवा गांव दान किया ने वह दानपत्र जोधपुर राज्य में डीडवाना ज़िले के सिवा गांव के एक टूटे हुए मन्दिर से मिला था। उसमे लिखा हुआ डेड्वानक ज़िला जोधपुर राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से का डीडवाना ही है, श्रौर सिवा गांव

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र॰ प॰, साग २, प्र॰ ३४२।

<sup>(</sup>२) गुर्ज्जरत्रामूमो डेगड्वानकविषयसम्ब(म्ब)द्धिसवाग्रामाग्रहारे ए इं, जि० ४, ५० २११।

डीडवाने से ७ मील पर का सेवा गांव है जहां से वह ताम्रपत्र मिला है। कालिंजर से मिले हुए वि॰ सं॰ की नवी शताब्ही के ज्ञासपास के एक शिला-लेख में शुर्जरत्रा मंडल (देश) के मंगलानक गांव से त्राये हुए जेंडुक के वेटे देहक की वनाई हुई मंडिपका के प्रसंग में उसकी स्त्री लक्सी के द्वारा उमाम-हेखर के पष्ट की प्रतिष्ठा किये जाने का उत्लेख है । भंगलानक जोधपुर राज्य के उत्तरी विभाग का मंगलाना गांव है, जो मारोठ से १६ मील पश्चिम और डीडवाने से थोड़े ही अन्तर पर है। हुएन्त्संग के कथन और इन दोनो लेखो से पाया जाता है कि वि० सं० की ७वी से ६वीं शताब्दी तक जोधपुर राज्य का उत्तर से दित्ति तक का सारा पूर्वी हिस्सा गुर्जर देश (गुर्जरत्रा, गुजरात ) के अन्तर्गत था । इसी तरह दिन्तण और लाट के राठोड़ो तथा प्रतिहारों के वीच की लड़ाइयों के वृत्तान्त से जाना जाता है कि गुर्जर देश की दित्तिणी सीमा लाट देश से जा मिलती थी। श्रतएव जोधपुर राज्य का सारा पूर्वी हिस्सा तथा उससे दिसण लाट देश तक का वर्तमान गुजरात देश भी उस समय गुर्जर देश के अन्तर्गत था। अव तो केवल राजपूताने से दित्तिण का हिस्सा ही गुजरात कहलाता है। देशों के नाम बहुधा उनपर श्रधिकार करनेवाली जातियों के नाम से प्रसिद्ध होते रहे हैं, जैसे कि मालवों से मालवा, शेखावतों से शेखावाटी, राजपूतों से राजपूताना श्रादि। ऐसे ही गुर्जरों (गूजरों ) का अधिकार होने से गुर्जरत्रा (गुजरात) नाम प्रसिद्ध हुआ। गुर्जरदेश पर गुर्जरों (गुजरों ) का अधिकार कव हुआ श्रौर कव तक रहा यह ठीक निश्चित नहीं, तो भी इतना तो निश्चित है कि रुद्रदामा के समय अर्थात् वि० सं० २०७ (ई० स० १४०) तक गुर्जरों का राज्य भीनमाल मे नहीं हुझा था। संभव है कि चत्रपो का राज्य नष्ट होने पर गुर्जरो का श्रधिकार वहां हुश्रा हो । वि० सं० ६८५ ( ई० स० ६२८ )के पूर्व उनका राज्य वहां से उठ चुका था, क्योंकि उक्त संवत् मे वहां चाप-

<sup>(</sup> १ ) श्रीमद् गुर्ज्ञरत्त्रामग्डलान्तः पातिमंगलानकविनिग्गैत०

ए. इं, जि॰ ५, पृ॰ २९०, टिप्पण ३।

<sup>(</sup>२) लाटदेश की सीमा के लिए देखों ना॰ प्र॰ प्,भाग २, प्र॰ ३४६,टिप्पण ३।

(चावड़ा)वंशी राजा व्याघ्रमुख का राज्य होना भीनमाल के ही रहनेवाले (भिल्लमालकाचार्य) प्रसिद्ध ज्योतिपी ब्रह्मगुप्त के 'ब्राह्मस्फुटासेद्धांत' से पाया जाता है । लाट देश के चालुक्य (सोलंकी) सामंत पुलकेशी (अविनिजनाश्रय) के कलचुरि संयत् ४६० (वि० सं० ७६६=ई० स० ७३६) के दानपात्र से जान पड़ता है कि चावोटक (चाप, चावड़ा) वंश गुर्जर वंश से भिन्न था ।

भीनमाल का गुर्जर-राज्य चावड़ों के हस्तगत होने के पीछे वि० सं० की ११ वीं शताब्दी के प्रारंभ में श्रलवर राज्य के पश्चिमी विभाग तथा उसके निकटवर्त्तां प्रदेशों पर गुर्जरों के एक श्रीर राज्य होने का भी पता चलता है। श्रलवर राज्य के राजोरगढ़ नामक प्राचीन किले से मिले हुए वि० सं० १०१६ (ई० स० ६६०) माघ सुदि १३ के शिलालेख से पाया जाता है कि उस समय राज्यपुर (राजोरगढ़) पर प्रतिहार गोत्र का गुर्जर महाराजाधिराज सावट का पुत्र, महाराजाधिराज परमेश्वर मधनदेव राज्य करता था श्रीर वह परम भहारक महाराजाधिराज परमेश्वर चितिपालदेव (महीपाल) का सामंत था वह चितिपाल कन्नोज का रघुवंशी प्रतिहार राजा था। उस शिलालेख में मधनदेव को महाराजाधिराज परमेश्वर लिखा है, जिससे श्रजुमान होता है कि वह चितिपालदेव (महीपाल) के वड़े सामंतों में से रहा होगा। उसी लेख से यह भी जाना जाता है कि उस समय वहां गुर्जर (ग्रजर) जाति के किसान भी थे ।

वर्तमान गुजरात के भड़ौच नगर पर भी गुर्जरों का राज्य वि० सं० की सातवी श्रौर श्राठवीं शताब्दी में रहने का पता उनके दानपत्रों से लगता है। संभव है कि उक्त संवतों के पहले श्रौर पीछे भी रनका राज्य वहां रहा

<sup>(</sup>१) देखो उपर ए० ६४ और टिप्पण २।

<sup>(</sup>२) तरलतरतारतरवारिविदारितोदितसैन्धवकच्छेल्लसौराष्ट्रचावोटक-मौर्थगुर्जरादिराज्ये (ना॰ प्र॰ प, भाग १, प्र॰ २१० श्लौर ए॰ २११ का टिप्पण २३)।

<sup>(</sup>३) ए इं, जि॰ ३, पृ० २६६।

<sup>(</sup>४) वही, जि॰ ३, पृ॰ २६६।

हों । श्राश्चर्य नहीं कि मीनमाल के गुर्जरों ( गृजरों ) का राज्य ही भड़ोच तक फेल गया हो श्रोर भीनमाल का राज्य उनके हाथ से निकल जाने पर भी भड़ोच के राज्य पर उनका या उनके कुहंवियों का श्राधिकार यना रहा हो । भड़ोच के गुर्जर राजाशों के दानपश्चों से प्रकट होता है कि उस गुर्जर राज्य के श्रंतर्गत भड़ोच ज़िला, सूरन ज़िले के श्रोरपाड, चौरासी श्रीर वारडोली के परगने तथा उनके पासवाले वड़ों राज्य, रेवाकां हा श्रीर सचीन राज्य के इलाक़ भी रहे होंगे।

गुर्जर जाति की उत्पत्ति के विषय में आधुनिक प्राचीन शोधकों ने अनेक करणनाएं की हैं। जनरल किनगहाम ने उनका यूची अर्थात् कुशन-वंशी होना अनुमान किया है । वी० ए० स्मिथ ने उनकी गणना हणों में की है । सर जैम्स केंपवेल का कथन है कि ईसवी सन् की छठी शताब्दी में यूरोप और पशिया की सीमा पर सज़र नाम की एक जाति रहती थी, उसी जाति के लोग गुर्जर या गूजर हैं अोर मि० देवदत्त रामरूप्ण भंडारकर ने हैं

<sup>(</sup>१) क, था. स. रि, जि॰ २, प्र॰ ७०।

<sup>(</sup>२) देखो जपर १० ४७।

<sup>(</sup>३) इं. ऍ, जि॰ ४०, ए० ३०।

<sup>(</sup>४) श्रीयुत भंडारकर ने तो साथ में यह भी लिखा है—"वंबई इहाते में गूजर (गुर्जर) नहीं हैं, ज्ञात होता है कि वह जाति हिन्दुष्यों में भिल गई। वहा गूजर (गुर्जर) वाणिये (विनये, महाजन), गूजर (गुर्जर) कुभार ष्योर गूजर (गुर्जर) सिलावट हैं। खानदेश में देशी कुनिश श्रीर गूजर (गुर्जर) कुनिश हैं। एक मराठा कुदुंव गुर्जर कहलाता है, जो महाराष्ट्र के आधुनिक इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। करहादा ब्राह्मणों में भी गुर्जर नाम मिलता है। राजपूताने में गूजरगोंद (गुर्जरगोंद) ब्राह्मण हैं। ये सव गूजर (गुर्जर) जाति के हें (इं. गूं, जि० ४०, पृ० २२)।" मंडारकर महाशय को इन नामों की मामूली उत्पत्ति जानने में भी भारी श्रम हुश्चा श्रीर उसी से इन सवको गूजर ठहरा दिया है, परतु वास्तव में ऐसी वात नहीं है। जैसे श्रीमाल नगर (भीनमाल, जोधपुर राज्य में) के ब्राह्मण, महाजन, जिड़िये थादि वाहर जाने पर श्रपने मूल निवासस्थान के नाम से अन्य ब्राह्मणों थादि से श्रपने को भिन्न वतलाने के लिए. श्रीमाली ब्राह्मण, श्रीमाली महाजन थादि कहलाये, इसी तरह मारवाद्ध में दिधमती (दाहिम) चेत्र के रहनेवाले ब्राह्मण, राजपूत, जाट शादि दाहिमे ब्राह्मण, दाहिमे राज-

कैंपवेल का कथन स्वीकार किया है ; परन्तु ये कथन करणनामात्र हैं क्योंकि उनमें से कोई भी सप्रमाण यह नहीं वतला सका कि अमुक समय में अमुक कारण से यह जाति वाहर से यहां आई। सज़र से गुर्जर या गूजर जाति की उत्पत्ति मानना वैसी ही कपोलकरणना है जैसा कि कोई यह कहें कि सकसेने कायस्थ यूरोप की सैक्सन् जाति से निकले हैं। नवसारी से मिले हुए भड़ौच के गुर्जरवंशी राजा जयभट (तीसरे) के कलचुरि संवत् ४४६ (वि० सं० ७६२) के दानपत्र में गुर्जरों का महाराज कर्ण (भारतप्रसिद्ध) के वंश में होना लिखा है।

#### वड्गूजर

कर्नेल टॉड ने लिखा है—"वड़गूजर सूर्यवंशी हैं और गुहिलोतां को छोड़कर केवल यही एक वंश ऐसा है, जो अपने को रामचंद्र के वड़े वेटे लव र से निकलना वतलाता है। वड़गूजर लोगों के वड़े-वड़े इलाके हूंढाड़

पूत, दाहिमे जाट श्रादि कहलाये, और गोंद देश के ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ श्रादि वाहर जाने पर गोंद ब्राह्मण, गोंट राजपूत, गोंद कायस्थ श्रादि प्रसिद्ध हुए, वेसे ही प्राचीन गुर्जर देश के रहनवाले ब्राह्मण, महाजन, कुंभार, सिलावट श्रादि गुर्जर ब्राह्मण, गुर्जर (गूजर) विनये, गुर्जर (गूजर) कुभार तथा गुर्जर (गूजर) सिलावट कहलाये। श्रतएव गुर्जर ब्राह्मण श्रादि का श्रामिप्राय यह नहीं है कि गुर्जर (गूजर) जाति के ब्राह्मण श्राटि। उनके नाम के पूर्व लगनेवाला गुर्जर (गूजर) शब्द उनके श्रादि निवास का सूचक है, न कि जाति का। उक्त महाशय ने एक करहादा ब्राह्मण कुटुंव के यहां के ई० स० ११६१ (वि० सं० १२६६) के दानपत्र से थोदासा श्रवतरण भी दिया है, जिसमें दान लेनेवाले गोंविद ब्राह्मण को काश्यप, श्रवस्थार श्रोर नेश्चव, इन तीन प्रवरवाले नेश्चव गोत्र का श्रोर गुर्जर उपनामवाला (गुर्जरसमुपाभिधान) कहा है। यदि गूजर जाति का पृशिया की ख़जर जाति होना माना जाय तो क्या उनके यहां भी गोत्र श्रोर प्रवर का प्रचार था? उन्होने गूजरगोंदों की उत्पत्ति के विषय में भी लिखा है—'इस नाम का ताल्पर्य गूजर जाति के गोंद ब्राह्मण हैं', परंतु वास्तव मे गुर्जरगोंद का श्र्य यही है कि गुर्जर देश के रहनेवाले गोंद ब्राह्मण, न कि गूजर जाति के गोंद ब्राह्मण।

<sup>(</sup>१) ई. ऐ, जि॰ ४०, पृ॰ ३०।

<sup>(</sup>२) गुदिलोतवंशी राजा श्रपने को रामचंद्र के पुत्र लव के वंश में नहीं, किंतु कुश के वंश में मानते हैं। कर्नल टांड ने यह अम से लिखा है।

( जयपुर राज्य ) में थे, श्रोर माचेड़ी ( श्रलवर के राजाश्रों का मूलस्थान ) के राज्य मे राजोर (राजोरगढ़ ) का पहाड़ी क़िला उनकी राजधानी था। राजगढ़ श्रोर श्रलवर भी उनके श्रधिकार मे थे। जय चट्गूजरों को कछ-घाहों ने उनके निवासस्थानों से निकाल दिया तो उस वंश के एक दल ने गंगा किनारे जाकर शरण ली श्रोर वहां पर नया निवासस्थान अनुपशहर चसाया ।" कर्नल टाँड ने वर्गूजरों की राजधानी राजोरगढ़ वतलाई है। हम ऊपर वि० सं० १०१६ के शिलालेख से वतला चुके हैं कि प्रतिहार गोत्र के गुर्जर राजा मथनदेव की राजधानी राजोरगढ़ ही थी। वर्गुजरां का राज्य उस प्रदेश पर वहलोल लोदी के समय तक रहना तो उनके शिला-लेखों से निश्चित है, इसके पीछे कछ्वाहों ने उनकी जागीरें छीनी होंगी। लेखों में वरगजर नाम पहले पहल माचेड़ी की वावलीवाले वि० सं० १४३६ (ई० स० १३८२) के शिलालेख में देखने में श्राया। उस लेख से पाया जाता है कि उक्त संवत् में वैशाख सुदि ६ को सुरताए (सुल्तान) पेरोज-साहि ( फ़ीरोज़शाह तुगलक ) के शासन-काल में, जब कि माचाड़ी (माचेड़ी) पर वङ्गूजर वंश के राजा आसलदेव के पुत्र महाराजाधिराज गोगदेव का राज्य था, वह वावड़ी खंडेलवाल महाजन कुटुंव ने वनवाई र । उसी गोगदेव के समय के वि० सं० १४२१ श्रौर १४२६ ( ई० स० १३६४ श्रौर १३६६ ) के शिलालेख भी देखने में श्राये हैं । गोगदेव फ़ीरोज़शाह तुगलक का सामंत था। वहीं दूसरी वावली में एक शिलालेख वि० सं० १४१४, शाके १३८० ( ई० स० १४४८ ) का सुरताए ( सुल्तान ) वहलोलसाहि (वहलोल लोदी) कें समय का विगड़ी हुई दशा का है। उस समय माचेड़ी में वड़गूजरवंशी महाराज रामसिंह के पुत्र महाराज रजपालदेव (राज्यपालदेव) का राज्य

<sup>(</sup>१) हा, सा, जि॰ १, पृ० १४०-४१।

<sup>(</sup>२) राजपूताना म्यूज़ियम् (भ्रजमेर) की ई॰ स॰ १६१८–१६ की रिपोर्ट; पृ॰ २, छेखसख्या ८।

<sup>(</sup>३) वही, ई॰ स॰ १६१८-१६ (की रिपोर्ट), पृ॰ २, केखसंस्या ६-७।

होना लिखा है । उक्त लेख का महाराज रामसिंह गोगदेव का पुत्र या पौत्र होना चाहिये।

गुर्जरों (गृजरों ) के साथ इस समय राजपूतों का शादी-व्यवहार नही है, किंतु वङ्गूजरों के साथ है। जयपुर के राजाओं की श्रनेक राणियां इस वंश की थीं। जनरल कर्निगहाम का कथन है कि ग्वालियर के तंबर राजा मानसिंह की गृजरी राणी के नाम पर उसने गृजरी, वहुलगृजरी, मालगृजरी श्रीर मंगलगृजरी नाम की चार रागनियां वनाई।

राजा यशोधर्म

यशोधर्म, जिसको विष्णुवर्धन भी कहते थे, चड़ा ही प्रतापी राजा हुआ, परंतु उसके वंश या पिता आदि का अब तक छुछ भी पता नहीं। उसके शिलालेख मंदसोर और वहां से दो मील पर के सोंदणी नामक स्थान में मिले हैं, जिनसे अनुमान होता है कि उस प्रतापी राजा की राजधानी मंदसोर रही होगी। सोंदणी में ही उसने अपने दो विजयसंत्र खड़े करवाये, जो वड़े विशाल हैं, परंतु अब तो धराशायी हो रहे हैं। इन दोनों विजयसंत्रमें पर एक ही लेख खुदवाया गया था, जो इस समय एक पर तो पूर्णतया सुरित्तत है, परंतु दूसरे पर का आधा अंश नए हो गया है। उक्त पूरे लेख का आशय यह है—"जो देश गुत राजाओं तथा हुणों के अधिकार में नहीं आये थे उनको भी उसने अपने अधीन किया, लोहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदी से महेंद्र पर्वत (हिन्दुस्तान के पूर्वी भाग का पूर्वी घाट) और हिमालय से पश्चिमी समुद्र तट तक के स्वामियों को अपना सामंत वनाया । राजा मिहिरकुल ने भी, जिसने शंभु (शिव) के सिवा किसी के आगे सिर नही

<sup>(</sup>१) राजपूताना म्यूज़ियम् (श्रजमेर) की ई॰ स॰ १६१८-१६ की रिपोर्ट; ए॰ ३, तेखसख्या ११।

<sup>(</sup>२) देखों ऊपर पृ० ३६ श्रीर टिप्पण २।

<sup>(</sup>३) ये मुक्ता गुप्तनाथैर्न सकलवसुधाकक्रान्तिदृष्टप्रतापै— क्रीज्ञा हूग्णाधिपानां चितिपतिमुकुटाध्यासिनी यानप्रविष्टा । देशांरतान्धन्वशैलद्भमश(ग)हनसरिद्वीरवाहूपगूटा— न्वीयीवस्कन्नराज्ञः स्वगृहपरिसरावज्ञया यो मुनीक्त ॥

सुकाया था, उसके चरणों में अपना यस्तक नमाया अर्थात् उससे हारा'।" विजयस्तंभ पर के दोनां लेखां में संवत् नहीं है, परंतु मंदसोरवाला उसका शिलालेख मालव (विक्रम) संवत् ४८६ (ई० स० ४३२) का है । उसमें पूर्व और उत्तर के वहुतले राजाओं को वश करने का कथन तो है, परंतु मिहिरकुल को हराने का उल्लेख नहीं है, जिससे अनुमान होता है कि विजयस्तंभ वि० सं० ४८६ के पीछे खड़े किये गये होंगे।

### बैस वंश

बैसवंशी राजपूत सूर्यवंशी माने जाते हैं। वाण्मट्ट ने अपने 'हर्षचरितं' में वैसवंशी राजा प्रभाकरवर्द्धन की पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नीज के मुखर( मोखरी )वंशी राजा अवंतिवर्मा के पुत्र अहवर्मा के साथ होने की सूर्य और चंद्रवंशों का मिलाप वतलाया हैं । इस वंश का इतिहास वाण्मट्ट के 'हर्षचरित', राजा हर्ष के दानपत्र, चीनी यात्री हुएन्त्संग की यात्रा की पुस्तक तथा दित्रण के सोलंकियों के शिलालेखादि से मिलता है, जिसका सारांशमात्र नीचे लिखा जाता है—

पुष्यभूति श्रीकंठ प्रदेश (थाणेश्वर) कां रवामी श्रीर परम शिवभक्त

श्रालोहित्योपकर्णात्तलवनगहनोपत्यकादामहेन्द्रा— दागङ्गाश्लिष्टसानोस्तुहिनशिखरिगाः पश्चिमादापयोधेः । सामन्तैर्यस्य बाहुद्रविग्राहृतमदैः पादयोरानमद्भि— श्चूडारत्नाड्शुराजिव्यतिकरशवला भूमिमागाः क्रियन्ते ॥ मंदसोर का शिलालेख, म्रली, गु. हं, पृ० १४६।

- (१) देखो उत्पर पृ०६२, टिप्पर्ण १।
- (२) फ़्ली, गु. इं; प्र०-१४२-४४।
- (३) तात त्वां प्राप्य चिरात्खलु राज(ज्य)श्रिया घटितौ तेजोमयौ सक्तलजगद्गीयमानवुधकर्गानंदकारिगुगागगौ सोमसूर्यवंशाविव पुष्प(ष्य) भूतिमुखरवंशौ (हर्पचरित, उच्छ्वास ४, पृ० १४६; निर्णयसागर-संस्करण)।

था। उसके पुत्र नरवर्द्धन की राणी विज्ञिणीदेवी से राज्यवर्द्धन उत्पन्न हुन्ना, जो सूर्य का परम उपासक था। राज्यवर्द्धन की राणी अप्करादेवी से आदित्यवर्द्धन का जन्म हुन्ना। वह भी सूर्य का भक्त था। उसकी राणी महा- सेनगुप्ता से प्रभाकरवर्द्धन ने जन्म लिया, जिसको प्रतापशील भी कहते थे। ज्ञादित्यवर्द्धन तक के नामों के साथ केवल 'महाराज'' पद मिलता है, अत- एव वे स्वतंत्र राजा नहीं, किंतु दूसरों (गुप्तों) के सामंत रहे होंगे। उनका राजपूराने के साथ कुन्न भी संबंध नहीं था।

प्रभाकरवर्द्धन की पद्वियां 'प्रमभट्टारक' श्रीर 'महाराजाधिराज' मिलती हैं, जो उसका स्वतंत्र राजा होना प्रकट करती हैं । हर्ष के ताझ-पत्रों में उसको श्रनेक राजाश्रों को नमानेवाला तथा 'हर्षचरित' में ह्यों एवं गांधार, सिंधु, गुर्जर (गुर्जर देश ऊपर वतलाया हुश्रा प्राचीन गुर्जर देश होना चाहिये) श्रीर लाट देशों को विजय करनेवाला लिखा है । वह भी सूर्य का परम भक्त था श्रीर प्रतिदिन 'श्रादित्यहृदय' का पाठ किया करता था। उसकी राणी यशोमती से दो पुत्र राज्यवर्द्धन श्रीर हर्पवर्द्धन, तथा एक पुत्री राज्यश्री उत्पन्न हुई, जिसका विवाह कन्नोज के मोखरीवंशी राजा श्रवंतिवर्मा के पुत्र प्रहवर्मा के साथ हुश्रा। मालवे के राजा ने ग्रहवर्मा को मारा श्रीर उसकी राणी राज्यश्री के पैरों में वेडियां डालकर उसे कन्नोज के केदलाने में रक्खा । उसी समय प्रभाकरवर्द्धन का देहांत हुश्रा श्रीर उसका वड़ा पुत्र राज्यवर्द्धन थाणेश्वर के राज्य-सिंहासन पर वैठा।

राज्यवर्द्धन श्रपने पिता के देहांत-समय उत्तर में हुणों से लड़ने को

<sup>(</sup>१) ए. इं, जि॰ ४, पृ॰ २३० ।

<sup>(,</sup>२) वही, जि॰ ४, पु० २१०।

<sup>(</sup>३) ह् ग्रहिरग्रकेसरी सिधुराजज्वरी गुर्जरप्रजागरी गान्धाराधिपग-न्धिद्वपक्टपालको लाटपाटवपाटचरी मालवलच्मीलतापरशुः प्रतापशील इति प्रथितापरनामा प्रभाकरवर्द्धनो नाम राजाधिराजः (हर्षचरित, ए० १२०)।

<sup>(</sup>४) वही, उच्छ्वास ६, पृ० १८२–८३।

गया था, उनके साथ युद्ध में वह घायल हुआ, परंतु विजय प्राप्तकर उसी दरा में थागेश्वर पहुंचा। अपने पिता के असाधारण प्रेम का स्मरण कर उसने राज्यसिंहासन पर श्रारूढ़ होना पसंद न किया, किंतु भदंत ( वौद्ध साधु ) होने के विचार से अपने छोटे भाई हर्पवर्द्धन (हर्प) को राज्य-सिंहासन पर विठाना चाहा। हर्ष ने भी भदंत होने की इच्छा प्रकट की श्रौर राज्य की उपाधि को श्रस्वीकार करना चाहा। इतने में राज्यश्री के क्रैद होने को खबर मिली, जिससे राज्यवर्द्धन ने भदंत होने का विचार छोड़ दिया श्रौर १०००० सवारों को साथ ले मालवे के राजा पर चढ़ाई कर दी। संग्राम मे विजय पाकर उसने उसके वहुत से हाथी, घोड़े, रतन, राणियों के श्राभूपण, छन्न, चंवर, सिंहासन श्रादि राज्यचिह्न छीन लिये, तथा उसके श्रंत:पुर की वहत जी संदर लियों, श्रौर मालवे के सब राजाश्रो (सामंतों) को क़ैद कर लिया। लौटते समय गौड़ (वंगाल) के राजा नरेंद्रग्रप्त ( शशांक ) ने उसे अपने महलो मे लेजाकर विख्वासघात कर मार डाला 1 यह घटना वि० सं० ६६३ ( ई० स० ६०६ ) में हुई। हर्षवर्द्धन के दानपत्र में राज्यवर्द्धन का परम सौगत ( वौद्ध ) होना, देवगुप्त श्रादि श्रनेक राजाश्रों को जीतना तथा सत्य के अनुरोध से शत्रु के घर मे प्राण देना लिखा है । उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा आई हर्षवर्द्धन हुन्ना।

हर्पवर्द्धन को श्रीहर्ष, हर्ष श्रौर शीलादित्य भी कहते थे। राज्यसिंहासन पर वैठते ही उसने गौड़ के राजा को, जिसने उसके वड़े भाई को विकास-घात कर मारा था, नप्ट करने का संकल्प किया श्रौर श्रपने सेनापित सिंह-नाद तथा स्कंदगुप्त की संमित से सव ही राजाश्रो के नाम इस श्रभिपाय के

<sup>(</sup>१) हर्पचरित, उच्छ्वास ६, पृ० १८६।

<sup>(</sup>२) राजानो युधि दुष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्तादयx कृत्वा येन कशाप्रहारिवमुखास्सर्वे समं संयता ॥ उत्खाय द्विपतो विजित्य वसुधाड्कृत्वा प्रजानां प्रियं प्राणानुजिभतवानरातिभवने सत्यानुरोधेन यः॥ हर्षे का दानपत्रः ए. इं: जि॰ ४, प्र॰ २१० ।

पत्र भेजे कि या तो तुम मेरी श्रधीनता स्वीकार करलो या मुभ से लड़ने को तैयार हो जाओ। फिर दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर पहला मुक्राम राज-धानी से थोड़ी दूर सरस्वती के तट पर किया। वहां प्राग्ज्योतिष (वंगाल के राजशाही ज़िले का नगर ) के राजा भास्करवर्मा (कुमार ) के दूत हंस-वेग ने उपस्थित होकर अपने स्वामी का भेजा हुआ छत्र भेट कर प्रार्थना की कि भास्करवर्मा आपसे मैत्री चाहता है। उसने दृत का निवेदन स्वी-कार कर उसके राजा को अपने पास उपस्थित होने के लिए कहलाया। वहां से कई मंज़िल आगे चलने पर मंत्री भंडि भी उससे आ मिला और उसने मालवराज के यहां से लाया हुआ लूट का माल नज़र कर निवेदन किया कि राज्यश्री कन्नीज के क़ैदलाने से भागकर विंध्यादवी में पहुंच गई है। यह समाचार पाते ही उस(हर्ष)ने भंडि को तो गौड़ के राजा को दंड देने के लिए भेजा और स्वयं विध्यादवी की ओर चला और अपनी बहिन को लेकर यिष्ट्रग्रह स्थान में पहुंचा । श्रतुमान ३० वर्ष तक लगातार युद्ध कर उसने कश्मीर से श्रासाम तक श्रीर नेपाल से नर्मदा तक के सब देश अपने अधीन कर विशाल राज्य स्थापित किया। उसने दक्तिण को भी श्रपने श्रधीन करना चाहा, परंतु वादामी ( वातापी, वंवई इहाते के वीजापुर ज़िले के वादामी विभाग का मुख्य स्थान) के चालुक्य (सोलंकी) राजा पुलकेशी (दूसरे) से हार जाने पर उसका वह मनोरथ सफल न हुआ।

(१) हर्पचरित, उच्छ्वास ६-७।

(२) ऋपरिमितिवभूतिस्फीतसामन्तसेना-मुकुटमिण्मयूखाककान्तपादारिवन्दः । युधि पतितगज(जे)न्द्रानीकवी(बी)मत्सभूतो— भयविगळितहर्षी येन चाकारि हर्षः ॥ [ २३ ]॥

पुलकेशी ( दूसरे ) के बाहोळे के शिलालेख से, ए. ई, जि॰ ६, ए॰ ६। समरससक्तसकालोत्तरापथेश्वरश्रीहर्षवर्द्धनपराजयोपल्वच्चपरमेश्वरनामधेयस्य '' पुलकेशी के ज्येष्ठ पुत्र चंद्रादित्य की राणी विजयभट्टारिका के दानपत्र से। ई. ऐं; जि॰ ७, ए॰ १६३।

हुएन्स्सग ने भी हर्प के इस प्राजय का उल्लेख किया है (देखो अपर पृ॰ =३-=४)।

उसकी राजधानी थागेश्वर श्रोर कन्नौज दोनों थी । चीनी यात्री हुएन्त्संग; जो इस प्रतापी राजा के साथ था, लिखता है कि हर्षवर्द्धन ने अपने भाई के शतुत्रों को दंड देने तथा श्रासपास के सब देशों को श्रपने श्रधीन करने के समय तक दाहिने हाथ से भोजन न करने का प्रण किया था। ४००० हाथी, २०००० सवार श्रोर ५०००० पैदल सेना सहित उसने निरंतर युद्ध किया श्रौर पूर्व से पश्चिम तक श्रपनी श्रधीनता स्वीकार न करनेवाले सव राजाश्रों को जीतकर ६ वर्ष में हिंदुस्तान (नर्मदा से उत्तर के सारे देश) के पांचों प्रदेशों ( पंजाव, सिंध, मध्यप्रदेश, वंगाल, गुजरात ब राजपूताना त्रादि ) को अपने अधीन किया । इस प्रकार राज्य वढ़ जाने पर श्रपनी सेना मे भी वृद्धि कर लड़ाई के हाथियों की संख्या ६०००० श्रीर सवारों की १०००० तक पहुंचा दी। तीस वर्ष के वाद उसके शस्त्रों ने विश्राम पाया, किर उसने शांतिपूर्वक राज्य किया। उस समय वह धर्म-प्रचार के कामों में निरंतर लगा रहता था। श्रपने राज्यभर में जीवहिंसा तथा मांसभन्नण की मनादी कर दीथी।इसके प्रतिकृत चलनेवाले को प्राण-दंड मिलता था। तमाम वड़े मार्गों पर यात्रियों तथा गरीवों के लिए पुएयं शालाएं वनवाई, जहां पर खाने-पीने के स्रतिरिक्त रोगियो को स्रौषिध भी मिला करती थी। प्रति पांचवें वर्ष वह 'मोज्ञमहापरिषदु' नामक सभा कर श्रपना खज़ाना दान से खाली कर देता, धर्मगुरुश्रों में परस्पर विवाद करवा--कर उनके प्रमाणों की स्वयं परीचा करता. सदाचारियों का सम्मान करता: दुष्टों को दएड देता, बुद्धिमानों को उत्साहित करता, सदाचारी धर्मवेत्ताश्रीः से धर्म श्रवण करता श्रीर दुराचारियो को निकाल देता था। वि० सं० ७०१ ( ई० स० ६४४ ) के आसपास उसने प्रयाग में धर्ममहोत्सव किया, जिसमें वड़े वड़े २० राजा उसके साथ थें । रग्रारसिक होने के श्रतिरिक्त वह विद्वान, भी था। उसके रचे हुए 'रत्नावली', 'प्रियदर्शिका' श्रौर 'नागानंद' नाटक उसकी विद्वत्ता के उज्ज्वल प्रमाण्हें वें जैसा वह विद्वान् था वैसा ही चित्र-

<sup>(</sup>१) बी, बु., रे. वे. व, जि०१, प्र०२१३–१६।

<sup>(</sup>२) 'कान्यप्रकाश' की किसी हस्तिलिखित प्रति में 'यथा श्रीहर्षादेधीवकादीनां

विद्या में भी बड़ा निपुण था, प्रयोंकि बंसखेड़ा से मिले हुए उसके दानपत्र में उसने श्रपने हस्ताक्तर चित्रलिप में किये हैं, जो उसकी चित्रनिपुणता की साक्षी दे रहे हैं । विद्वानों का बड़ा सम्मान करनेवाला होने से उसके समय में कई बड़े बड़े विद्वान हुए। सुप्रसिद्ध वाण्भट्ट उसका श्राश्रित था, जिसने 'हर्षचरित' नामक गद्य-काव्य में उसका चरित लिखकर उसका नाम अमर कर दिया और 'कादंवरी' नामक श्रपूर्व गद्य-कथा का पूर्वार्च रचा। इस (कादंवरी) ग्रंथ का उत्तरार्च उसके पुत्र पुलिंद (पुलिन)भट्ट ने श्रपने पिता के देहान्त होने के पीछे लिखकर उक्त पुस्तक को पूर्ण किया। वाण्भट्ट को हर्ष ने बड़ी समृद्धि दी थी ऐसा स्वयं उसके (वाण के) तथा पिछले विद्वानों के कथन के पाया जाता है। राजशेखर कवि की 'सूक्तिमुक्तावली'

<sup>&</sup>quot;धनं' ( श्रीहर्ष श्रादि से धावक श्रादि को धन मिला ) पाठ देखकर हुछ विद्वानों की यह कल्पना है कि 'रत्नावली' श्रादि नाटक श्रीहर्ष ( हर्पवर्द्धन ) ने नहीं लिखे, कितु धावक पंिडत ने लिखकर धन के लालच से श्रीहर्ष को उनका रचियता वतलाया और उससे धन जिया। प्रथम तो उक्र कथन का श्र्यथं यही है कि काव्यरचना से प्रसन्न होने पर राजा लोग विद्वानों को धन देते हैं जैसे कि श्रीहर्ष ने धावक को दिया था। दूसरी बात यह कि 'धावक' पाठ ही श्रशुद्ध है। ढाक्टर वूलर को करमीर की प्राचीन प्रतियों में उपर्युक्त पाठ के स्थान में 'थथा श्रीहर्पादेशीएगदीनां धनं' पाठ मिला, जिसको उसने शुद्ध पाठ माना इतना ही नहीं, कितु यह भी लिखा कि 'धावक' का नाम करमीर में श्रज्ञात है, इसलिए उसे भारत के कवियों की नामावली में से निकाल देना चाहिये ( ढा॰ वूलर की करमीर, राजपूताना श्रीर मध्यभारत की सरकृत हस्त्रिलित पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट; पृ० ६१)। काव्यप्रकाश (उल्लास १) के उक्र कथन का श्राशय यही है कि बाण कि वे हर्ष का चरित लिखा, जिसपर राजा ने उसको बहुतसा द्रव्य दिया था जैसा कि खाण ने स्वयं लिखा है। श्रीहर्ष स्वय बढ़ा ही विद्वान् था यह बागा श्रादि के लेखों से सिद्ध है।

<sup>(</sup>१) ए. इं; जि० ४, ए० २१० के पास के फ़ोटो में राजा हर्ष के हस्ताचर देखिये।

<sup>(</sup>२) स्रविश्च पुनरिप नरपितभवनम् । स्वल्पेरेव चाहोभिः परम-प्रीतेन प्रसादजन्मनो मानस्य प्रेम्गो विस्नम्भस्य द्रविग्णस्य नर्मणः प्रभावस्य च परां कोटिमानीयत नरेन्द्रेगोति (हर्षचरित, उच्छ्वास २ का ध्रत, ए० ८२)।

र्स ३ ) 'सारसमुचय' नामकी पुस्तक में 'कान्यप्रकारा' के उपर्युक्त कथन के

नामक पुस्तक में लिखा है कि वाण्भट्ट (श्रीर पुलिद्भट) के श्रितिरक्त मयूर (स्र्येशतक का कर्ता) श्रीर दिवाकर (मातंग दिवाकर) भी उसी राजा के द्रवार के पंडित थें । सुवंधु ('वासवदत्ता' का कर्ता) का उसी के समय में होना माना जाता है। जैनों का कथन है कि जैन विद्वान् मानतुंगाचार्य ('भक्तामरस्तोत्र' का कर्ता) भी उसी के समय में हुआ।

चीनी यात्री हुप्त्त्संग के अनुसार हर्पवर्द्धन की पुत्री का विवाह वलभीपुर (वळा, काठियावाट ) के राजा भ्रवमट (भ्रवसेन दूसरे) के साथ हुत्रा था । राजा हर्पवर्द्धन ने चीन के वाद्याह से मेत्री कर अपने एक ब्राह्मण राजदूत को उसके पास भेजा, जहां से वह वि० सं० ७०० (ई० स० ६४३) मे लोटा। उसीके साथ चीन के वाद्याह ने भी श्रपना दूतदल हर्पवर्द्धन के द्रवार में भेजा। वि० सं० ७०४ (ई० स० ६४७) में चीन के वाद्याह ने दूसरी वार श्रपने दूतदल को, जिसका मुखिया

उदाहरण में नीचे लिया हुया श्लोक दिया है—

हेम्नो भारशतानि वा मदमुचां वृत्दानि वा दिन्तनां श्रीहर्षेण समर्पितानि कवये वाणाय कुत्राद्य तत् । या वाणेन तु तस्य सूक्तिनिकरेरुदृद्धिताः कीर्तय-स्ताः कलपप्रलयेपि यान्ति न मनाड्मन्ये परिम्लानताम् ॥ पीटर्सन की पहली रिपोर्ट, ए० २१ ।

(१) ऋहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातंगिदवाकरः । श्रीहर्पस्याभवत्सभ्यः समो वाण्मयूरयोः ॥ 'सुभाषिताविल' की ध्रमेन्नी भूमिका, ए० ६६ ।

(२) चीनी यात्री हुएन्संग की भारतयात्रा की पुस्तक 'सीयुक्ति' के अप्रेज़ी अनुवाद में बील ने शीलादित्य ( हर्षवर्द्धन ) के पुत्र की राजकन्या का विचाह वलभी के राजा ध्रवमट के साथ होना लिखा है (बी; घु. रे. वे. व; जि० २, ए० २६७) श्रौर ऐसा ही अनुवाद जुलियन ने किया है, परंतु थॉमस वॉटर्स उक्र पुस्तक के श्रनुवाद एवं उसकी विस्तृत टिप्पणी में शीलादित्य ( हर्षवर्द्धन ) ही की पुत्री का विवाह ध्रवमट के साथ होना बतलाता है ( वॉटर्स, श्रॉन युश्रन् च्वांग'; जि० २, ए० २४७ ) जो श्रिधिक विश्वास के योग्य है।

वंगहुएन्त्से था, हर्षवर्द्धन के दरवार में भेजा, परंतु उसके मगध में पहुंचने से पूर्व ही वि० सं० ७०४ (ई० स० ६४८) के आसपास हर्ष का देहांत हो गया और उसके सेनापित अर्जुन ने राज्यसिंहासन छीनकर चीनी दूतदल को लूट लिया, तथा कई चीनी सिपाही मारे गये। इसपर उक्त दूतदल का मुखिया (वंगहुएन्त्से) अपने साथियों सहित नेपाल मे भाग गया, किन्तु, थोड़े ही दिनों वाद वह नेपाल तथा तिब्बत की सेना को साथ लेकर लौटा तो अर्जुन भागा, परंतु पराजित होकर केद हुआ और वंगहुएन्त्से उसको चीन ले गया?। इस प्रकार हर्षवर्द्धन के स्थापित किये हुए महाराज्य की समाप्ति उसी के देहान्त के साथ हो गई और उसके अधीन किये हुए सब राजा फिर स्वतंत्र वन बैठे।

वि० सं० ६६४(ई० स०६०७) में हर्षवर्द्धन का राज्याभिषेक हुन्ना था उस समय से उसने अपने नाम का संवत् चलाया, जो हर्प या श्रीहर्ष संवत् नाम से प्रसिद्ध हुन्ना, श्रौर श्रनुमान ३०० वर्ष तक चलकर श्रस्त हो गया। राजपूताने में हर्ष संवत्वाले शिलालेख मिले हैं । हर्पवर्द्धन पहले शिव का

श्रवचर राज्य के तसई गांव में एक शिवालय के वाहर की दीवार में छटिल बिपि में खुदी हुई एक प्रशस्ति का नीचे का श्रश लगा हुआ है, जिसमें सबत् १८२ दिया है। लिपि के आधार पर वह हर्प-सबत् ही माना जा सकता है (राजपूताना म्यूज़ियम् (श्रजमेर) की ई॰ स॰ १६१६–२० की रिपोर्ट, पृ॰ २, लेखसंख्या १)।

उदयपुर के विक्टोरियाहाँ के म्यूज़ियम् मे एक शिलालेख रक्खा हुआ है, जो राजा धवलप्पदेव के समय का संवत् २०७ का है स्रोर सुक्तको डमोक गाव मे कर्नल जेम्स टांड के बगले के पीछे खेत मे पड़ा हुन्ना मिला था। उसकी लिपि के स्नाधार पर उसका संवत् हर्प-सवत् ही माना जा सकता है। मैने उसकी एक छाप प्रसिद्ध विद्वान्

<sup>(</sup>१) चवन्नेज़, मेमॉयर, ए० १६, टिप्पण २।

<sup>(</sup>२) हर्ष सवत् के लिए देखो 'भारतीय प्राचीनालिपिमाला', ए० १७०।

<sup>(</sup>३) भरतपुर राज्य के कोट नामक गांव से मिले हुए एक दुटिलाक्षरवाले शिलालेख मे, जो इस समय भरतपुर की राजकीय लाइग्रेरी (पुस्तकालय) मे रक्ला हुश्रा है, संवत् ४ म दिया है। लिपि के श्राधार पर यह सवत् भी हर्ष-सवत् ही हो सकता है (राजपूताना म्यूज़ियम् (श्रजमेर) की ई० स०१६१६–१७ की रिपोर्ट, ए० २, लेखसंख्या १)।

मक्त था, परंतु वोद्ध धर्म की तरफ श्रद्धा श्रिधिक होने के कारण सम्भव है कि पीछे से वह वोद्ध होगया हो। श्रीहर्ष के पीछे उसके वंश का श्रंखला- वद्ध इतिहास नहीं मिलता है। श्रवध में वसवाड़े का इलाक़ा वैसवंशी राजपूतों का मुख्य स्थान है श्रीर उनमें तिलकचन्दी वैस श्रपने को मुख्य मानते हैं।

#### चावड़ा वेंश

संस्कृत लेखों में उक्त वंश का नाम चाप, चापोत्कट या चावोटक लिखा मिलता है श्रोर भापा में उसको चावड़ा कहते हैं। श्रव तक चावड़ों के तीन राज्यों का पता लगा है। सब से पुराना राज्य राजपूताने में भीनमाल पर था, दूसरा काठियावाड़ में बढ़वाण पर, जैसा कि वहां के राजा धरणी- घराह के शक सं० =३६ (वि० सं ६७१=ई० स० ६१४) के दानपत्र से पाया जाता है श्रोर तीसरा राज्य चावड़े वनराज ने वि० सं० =२१ (ई० स० ७६४) मे श्रणहिलवाड़ा (पाटन) वसाकर वहां स्थापित किया। इनमें से राजपूताने का संबंध केवल भीनमाल के चावड़ों के राज्य से ही है।

चावड़ा वंश की उत्पत्ति के विषय में हट्टाला (काठियावाड़ में) से मिले हुए वढ़वाण के चाप (चावड़ा )वंशी राजा धरणीवराह के वि० सं० ६७१ (ई० स० ६१४) के दानपत्र में लिखा है—''पृथ्वी ने शंकर से प्रणाम कर निवेदन किया कि हे प्रभो ! श्राप जब ध्यान में मग्न होते हैं उस समय श्रासुर मुक्तको दुःख देते हैं, यह मुक्त से सहन नहीं हो सकता ! इसपर शंकर ने श्रपने चाप (धनुष) से पृथ्वी की रत्ता करने के योग्य एक पुरुष उत्पन्न किया, जो 'चाप' कहलाया श्रोर उसका वंश उसी नाम से प्रसिद्ध

डॉ॰ बूलर के पास सम्मित के लिए भेजी तो उक्न विद्वान ने भी उसके सवत को हर्ष-संवत ही माना । श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण शंडारकर ने उक्न लेख के संवत को ५०७ पड़कर उसको विक्रम संवत माना है (प्रोप्नेस रिपोर्ट श्राव् दी श्राकियालॉजिकल सर्वे श्राव इडिया, वेस्टर्न सकेल, ई॰ स॰ १६०४–६, पु॰ ६१), परंतु यह सही नही क्योंकि उक्न लेख में ५ के श्रंक का कही नामनिशान भी नहीं है ।

<sup>(</sup>१) इं. एँ, जि॰ १२, प्र॰ १६३–४।

हुआ। ।'' यह कथन वैसा ही कल्पित श्रीर चाप नाम का रांबंध मिलाने फे लिए गढ़ा गया है जैसा कि किसी ने चौलुक्य नाम की उत्पत्ति यतलाने के वास्ते ब्रह्मा के चुलुक ( चुल् ) से चीलुक्यों के मूल पुरुप चालुक्य के उत्पन्न होने की कल्पना की है। चावड़ों के पुराने दोढ़ों स्नाटि से उनका परमारों के अंतर्गत होना पाया जाता है। आधुनिक विद्यानों ने उनकी उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न कल्पनाएं की हैं। कर्नल टॉउ ने उनका सीथियन अर्थात् शक होना अनुमान किया है। कोई-कोई विद्यान् उनकी गणना गर्जरों ( ग्रजरों ) में करते हैं, परंतु लाट देश के चालुक्य(सोलंकी)-चंशी सामन्त पुलकेशी ( अवनिजनाश्रय ) के कलचुरी सवत् ४६० ( वि० सं० ७६६=ई० स० ७३६) के दानपत्र में ताजिका ( खरवां ) की चढ़ाई के प्रसंग में चावोटक ( चापोत्कट, चावड़ा ) श्रोर गुर्जर दो भिन्न-भिन्न वंश यतलाये हैं?, श्रीर भीनमाल के चाव हों ने गुर्जरों ( गुजरों ) से ही यहां का राज्य लिया था, इसलिए उक्त विद्वानों का कथन विस्वास के योग्य नहीं है। चीनी यात्री हुएन्त्संग चि० सं० ६६७ (ई० स० ६४१) के श्रासपास भीनमाल में श्राया था। वह वहां के राजा को चत्रिय वतलाता है, जो श्रधिक विश्वास के योग्य है। उस समय भीनमाल पर चावडों का ही राज्य था। हमारा श्रनुमान है कि चाप (चांपा, चंपक) नामक किसी मूल पुरुष के नाम से उसके वंशज चावड़े कहलाये हों। संस्कृत के विद्वान् लाकिक नामों को संस्कृत शैली के वना देते हैं, इसीसे चावड़ा नाम के ऊपर लिखे हुए भिन्न-भिन्न रूप संस्कृत में मिलते हैं।

भीनमाल के चावड़ों का शृंखलायद्ध इतिहास श्रय तक नहीं मिला। वसंतगढ़ (सिरोही राज्य में) से एक शिलालेख राजा वर्मलात के समय का वि० सं० ६८२ (ई० स० ६२४) का मिला है, उससे पाया जाता है कि उक्त संवत् में उक्त राजा का सामंत राज्जिल, जो वज्रभट (सत्याश्रय) का

<sup>(</sup>१) ई ऐ, जि॰ १२, ए० १६३।

<sup>(</sup>२) ना॰ प्र॰ प॰, भाग १, पृ॰ २१० और पृ॰ २११ का दिप्पया २३।

पुत्र था, अर्दुद देश (आजू और उसके आसपास के प्रदेश) का स्वामी था 1-1 भीनमाल के रहनेवाले प्रसिद्ध माघ कवि ने, श्रपने रचे हुए 'शिशुपालवध' (माघकाव्य) से श्रपने दादा सुप्रभदेव को वर्मलात राजा का सर्वाधिकारी (मुख्य मंत्री) वतलाया है<sup>२</sup>, श्रतएव वर्मलात भीनमाल का राजा होना चाहिये। वसंतगढ़ के शिलालेख तथा 'शिशुपालवध' में राजा वर्मलात के वंरा का परिचय नहीं दिया, परंतु भीनमाल के रहनेवाले ब्रह्मगुप्त ज्योतिषी ने शक सं० ४४० (वि० सं० ६८४=ई० स० ६२८) मे, अर्थात् वर्मलात के समय के शिलालेख से केवल तीन वर्ष पीछे, 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक प्रथ रचा, जिसमे वह लिखता है कि उस समय वहां का राजा चाप(चावड़ा)-षंशी व्याव्रसुख था<sup>3</sup>, श्रतएव या तो व्याव्रमुख वर्मलात का उत्तराधिकारी रहा हो, या वर्मलात श्रोर व्याव्रमुख दोनों एक ही राजा के नाम रहे हों, अथवा व्याव्रहुख उसका विरुद् हो। भीनमाल के चावड़ों का अब तक तो इतना ही पता चला है, तो भी उनका राज्य वहां पर वि० सं० ७६६ (ई० स० ७३६) तक रहना तो निश्चित ही है, क्योंकि लाट देश के सोलंकी सामंत पुलकेशी ( श्रवनिजनाश्रय ) के कलचुरि सं० ४६० (वि० सं० ७६६= ई० स० ७३६। के दानपत्र मे अरबो की चढ़ाई का वर्शन है और वहां उनका चावोटकों (चावड़ों ) के राज्य को नष्ट करना भी लिखा है <sup>४</sup>। उस समय चावड़ो का राज्य भीनमाल पर ही था। वढ़वाण श्रौर पाटण (श्रण-हिलवाड़ा ) में तो चावड़ों के राज्यों की स्थापना भी नहीं हुई थी। 'फतूहुल-यलदान' नामक फ़ारसी तवारीख़ में लिखा है कि वह चढ़ाई खलीफा हशाम के समय सिंध के हाक़िम जुनैद ने की थी श्रीर उसने मरुमाङ् ( मारवाङ् ) के अतिरिक्त अल् बेलमाल (भीनमाल ) पर भी हमला किया

<sup>(</sup>१) ए इं, जि॰ ६, पृ॰ १६१-६२।

<sup>(</sup>२) 'शिशुपालवधकाव्य', सर्ग २० के श्रंत में 'कविवंशवर्णन', श्लोक १।

<sup>(</sup>३) देखो ऊपर पृ० ६४ श्रीर टिप्पण २।

<sup>(</sup>४) तरलतरतारतरवारिदारितोदितसैन्धवकच्छेल्लसौराष्ट्रचावोटकमौ-र्थगुर्जरादिराज्ये (ना॰ प्र॰ प॰, भाग १, प्र॰ २१२, टिप्पण २३)।

था । चावड़ों से भीनमाल का राज्य रघुवंशी प्रतिहारों (पड़िहारों) ने छीन लिया।

#### प्रतिहार वंश

गुहिल, चौलुक्य (सोलंकी), चाहमान (चौहान) श्रादि राजवंश श्रपने मूल पुरुषों के नाम से प्रचलित हुए हैं, परन्तु प्रतिहार नाम धंशकर्त्ता के नाम से चला हुआ नहीं, किंतु राज्याधिकार के पद से यना हुआ है। राज्य के भिन्न-भिन्न अधिकारियों में एक प्रतिहार भी था, जिसका काम राजा के बैठने के स्थान या रहने के महल के हार (उयोदी) पर रहकर उसकी रज्ञा करना था। इस पद के लिए किसी खास जाति या वर्ण का विचार नहीं रहता था, किंतु राजा के विश्वासपात्र पुरुष ही इस पद पर नियक्त होते थे। प्राचीन शिलालेखादि में प्रतिहार या महाप्रतिहार नाम मिलता है श्रीर भाषा में उसे पिहहार कहते हैं। प्रतिहार नाम वैसा ही है जैसा कि पंचकुल (पंचोली)। पंचकुल राजकर वसूल करनेवाले राजसेवकों की एक संस्था थी, जिसका प्रत्येक व्यक्ति पंचकुल कहलाता था। प्राचीन दानपत्रो, शिलालेखों तथा प्रवंधचिंतामणि श्रादि पुस्तकों में पंचकुल का उल्लेख मिलता है। राजपूताने में ब्राह्मण पंचोली, कायस्थ पंचोली, महाजन पंचीली श्रीर गुजर पंचीली हैं. जिनमे श्रधिकतर कायस्थ पंचीली हैं। इसका कारण यह है कि ये लोग विशेषकर राजाओं के यहां श्रहलकारी का पेशा ही करते थे। पंचकुल का पंचउल (पंचोल) श्रौर उससे पंचोली शब्द बना है। जैसे पंचोली नाम किसी जाति का सूचक नहीं, किंतु पद का सूचक है, वैसे ही प्रतिहार शब्द भी जाति का नहीं, किंतु पद का सचक है। इसी कारण शिलालेखादि में ब्राह्मण प्रतिहार, चत्रिय (रघुवंशी ) प्रतिहार, श्रीर गुर्जर ( गूजर ) प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है । श्राधुनिक शोधकों ने प्रतिहार मात्र को गुजर मान लिया है, जो भ्रम ही है।

मंडोर (जोधपुर से ४ मील) के प्रतिहारों के कुछ शिलालेख मिले हैं, जिनमे से तीन में उनके वंश की उत्पत्ति तथा वंशावली दी है। उनमें

<sup>(</sup>१) हातीयर, हिस्ट्री माव हिंखेगा, जि॰ १, ए॰ ४४१-४२।

से एक जोंधपुर शहर के कोट (शहरपनाह) में लगा हुआ मंडोर के मिला, जो मूल में मंडोर के किसी विष्णुमंदिर में लगा था। प्रतिद्वार यह शिलालेख वि० सं० ८६४ (ई० स० ८३७) चैत्र सुदि ४ का है । दूसरे दो शिलालेख घटियाले (जोधपुर से २० मील उत्तर ) में मिले हैं, जिनमे से एक प्राकृत (महाराष्ट्री) भाषा का स्ठोकवद्ध और दूसरा उसी का आशयरूप संस्कृत मे हैं । ये दोनों शिलालेख वि० सं० ११८ (ई० स० ८६१) चैत्र सुदि २ के हैं। इन तीनों लेखों से पाया जाता है कि 'हरिश्चंद्र' नामक विप (ब्राह्मण् ), जिसको रोहिल्लद्धि भी कहते थे, वेद श्रीर शास्त्रों का श्रर्थ जानने में पारंगत था। उसके दो स्त्रियां थी, एक द्विज-( ब्राह्मरा )वंश की स्रोर दूसरी वड़ी गुरावती चत्रिय कुल की थी। बाह्मराी से जो पुत्र उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण प्रतिहार कहलाये और चित्रिय वर्ण की राझी (राणी) भद्रा से जो पुत्र जन्मे वे मद्य पीनेवाले हुए । इस प्रकार मंदोर के प्रतिहारों के उन तीनों शिलालेखें। से हरिश्चंद्र का ब्राह्मण एवं किसी राजा का प्रतिहार होना पाया जाता है। उसकी दूसरी स्त्री भद्रा को राक्षी लिखा है, जिससे संभव है कि हरिश्चंद्र के पास जागीर भी रही हो। उसकी

ब्राह्मण वंश की स्त्री के पुत्र ब्राह्मण प्रतिहार कहलाये । जोधपुर राज्य में

श्रव तक प्रतिहार ब्राह्मण हैं", जो उसी हरिश्चंद्र प्रतिहार के वंशज होने

चाहियें। उसकी चित्रिय वर्णवाली स्त्री भद्रा के पुत्रो की गणना उस समय

की प्रथा के श्रमुसार मद्य पीनेवालो श्रथीत् चित्रयो में हुई । मंडोर के

<sup>(</sup>१) ज. रॉ ए सो, ई० स० १८६४, प्र० ४-६। इसके सवत् में सैकड़े झार दहाई के धर प्राचीन श्रक्षरप्रणाली से दिये हैं, जिससे पढ़ने में श्रम होकर ८६४ के स्थान में केवल ४ छ्वा है। वास्तव में इसका संवत् ८६४ ही है।

<sup>( &</sup>gt; ) ज. सॅ. ए. सो ई॰ स॰ १८६४, ए० ४१६-१८।

<sup>(</sup>३) ए. इ, जि॰ ६, ए० २७६-८०।

<sup>(</sup> ४ ) देग्री ऊपर पृ० १४ का टिप्पण २ ।

<sup>(</sup>४) ई॰ स॰ १६११ की जोधपुर राज्य की मनुष्यगणना की हिंदी रिपोर्ट, हिस्सा तीमरा, जिल्द पहली, प्रष्ट १६०।

<sup>(</sup>६) प्राचीन काल में प्रत्येक वर्ण का पुरुप श्रवने तथा श्रवने से नीचे के वर्णी

# प्रतिहारों की नामावली उनके उपर्युक्त शिलालेखों मे इस प्रकार मिलती है—

में विवाह कर सकता श्रीर ब्राह्मण पित का श्रन्य वर्ण की की से उत्पन्न हुन्ना पुत्र ब्राह्मण ही माना जाता था। ऋषि पराशर के पुत्र वेदन्यास की, जो धीवरी सत्यवती (योजनगंधा) से उत्पन्न हुए थे, गण्ना ब्राह्मणों में हुई। ऋषि जमदंभि ने इच्वाकुवंशी (सूर्यवशी) क्षित्रिय रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया, जिससे परशुराम का जन्म हुआ श्रीर उनकी भी गणना ब्राह्मणों में हुई। मनु के समय कामवश ब्राह्मण चारों वर्ण में विवाह कर सकता था। चात्रिय जाति की स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र ब्राह्मण के समान माना जाता, परन्तु वैश्यजाति की स्त्री से उत्पन्न होनेवाला श्रवष्ट श्रीर श्रूद्रा से उत्पन्न होनेवाला जीवाद कहलाता था।

स्निष्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितान्सुतान् ।
सदृशानेव तानाहुर्मातृदोषविगर्हितान् ॥ ६ ॥
स्नमन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः ।
द्विचेकान्तरासु जातानां धम्यै विद्यादिमं विधिम् ॥ ७ ॥
ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते ।
निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ ८ ॥

मनुस्मृति, श्रध्याय १० 1

ंपीक्षे से याज्ञवल्क्य ने द्विजों के लिए श्रूद्रवर्ण की कन्या से विवाह करने का निपेध किया-यदुच्यते द्विजातीनां शूद्राद्दारोपसग्रहः । नैतन्म म मतं यसात्तत्रायं जायते स्वयम् ॥

याज्ञवल्वयस्मृति, श्राचाराध्याय ।

फिर तो ज़िंत्रिय वर्ण की स्त्री से उत्पन्न होनेवाले ब्राह्मण के पुत्र की गणना ज़ित्रय मर्ण में होने लगी जैसा कि शंख श्रीर औशनस श्रादि स्मृतियों से पाया जाता है—

यत्तु ब्राह्मरोन चित्रियायामुत्पादितः चित्रिय एव भवति चित्रियेगा वैश्यायामुत्पादितो वैश्य एव भवति वैश्येन शूद्रायामुत्पादितः शूद्र एव भवतीति शंखसारग्णम् ।

> याज्ञवल्यस्मृति, श्राचाराध्याय, श्लोक ६१ पर मिताचरा टीका । नृपायां विधिना विप्राज्जातो नृप इति स्मृतः ।

पूना की श्रानंदाश्रम प्रंथावली में प्रकाशित 'स्मृतीनां समुचयं' में धौशनस स्मृति, प्र० ४७, श्लोक २८।

- (१) हरिश्चंद्र (रोहिझिन्डि)—प्रारंभ में किसी राजा का प्रतिहार था। उसकी राणी भद्रा से, जो चित्रय वंश की थी, चार पुत्र भोगभट, कक, रिज्जल श्रीर दह हुए। उन्होंने श्रपने वाहुवल से मांडव्यपुर (मंडोर) का हुर्ग (क्रिला) लेकर वहां ऊंचा प्राकार (कोट) वनवाया।
  - (२) रजिल (सं०१ का ज्येष्ठ पुत्र)।
- (३) नरभट (सं०२ का पुत्र)—उसकी चीरता के कारण उसकी 'पेह्मापेह्मि' कहते थे।
- (४) नागभट (सं०३ का पुत्र)—उसको नाहर भी कहते थे। उसने मेडंतकपुर (मेड़ता, जोधपुर राज्य)में श्रपनी राजधानी स्थिर की। उसकी राणी जिल्लाकादेवी से दो पुत्र—तात श्रोर भोज—हुए।
- (४) तात (सं० ४ का पुत्र)—उसने जीवन को विजली के समान चंचल जानकर अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया और आप मांडव्य के पवित्र आश्रम में जाकर धर्माचरण में प्रवृत्त हुआ।
  - (६) भोज (सं० ४ का छोटा भाई)।
  - (७) यशोवर्द्धन (सं०६ का पुत्र)।
  - ( ६ ) चंदुक ( सं० ७ का पुत्र )।
- (६) शीलुक (सं० म का पुत्र)—उसने त्रवणी श्रीर वहा देशों में श्रपनी सीमा स्थिर की श्रर्थात् उनको श्रपने राज्य में मिलाया, श्रीर वहा मंडल (वहादेश) के स्वामी भट्टिक (भाटी) देवराज को पृथ्वी पर पञ्जाइ कर उसका छत्र छीन लिया ।

<sup>(</sup>१) इन देशों के लिए देखो ऊपर ए० २, टिप्पण 1।

<sup>(</sup>२) ततः श्रीशिलुको जातः पुत्त्रो दुर्व्वारिवक्त्रमः । येन सीमा कृता निस्मास्त्र (त्र )वर्णावल्लदेशयोः ॥ भट्टिकं देवराजं यो वल्लमण्डलपालकं । निपात्य तत्त्वणं भूमी प्राप्तवान् छ(वांश्छ)त्रचिह्नकं ॥ ज. रॉ ए. सो, ई० स० १८६४, ४० ६ ।

- (१०) भोट (सं०६ का पुत्र)—उसने राज्य सुख भोगने के पीछे गंगा में मुक्ति पाई।
- (११) भिल्लादित्य (सं०१० का पुत्र) उसने युवावस्था में राज्य किया, किर अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वह गंगाद्वार (हरिद्वार) को चला गया जहां १८ वर्ष जीवित रहा श्रीर अन्त मे उसने अनशन वत से शरीर छोड़ा।
- (१२) कक्क (सं०११ का पुत्र)—उसने मुद्गगिरि (मुंगेर, विद्वार) में गौड़ों के साथ लड़ने मे यश पाया। वह व्याकरण, ज्योतिप, तर्क (न्याय) श्रौर सर्व भाषाश्रो के किवत्व में निपुण था। उसकी भिट्ट (भाटी) वंश की महाराणी पिंचनी से वाउक श्रौर दूसरी राणी दुर्लभदेवी से कक्कुक का जन्म हुआ। उसका उत्तराधिकारी वाउक हुआ। कक्क रघुवंशी प्रतिहार राजा वत्सराज का सामंत होना चाहिये, क्योंकि गौड़ों के साथ लड़ने मे उसके यश पाने के उन्नेख से यही मालूम होता है कि जब वत्सराज ने गौड़ देश के राजा को परास्त कर उसकी राज्यलदमी श्रौर दो श्र्वेत छुत्र छीने, उस समय कक्क उसका सामंत होने से उसके साथ लड़ने को गया होगा।
- (१३) वाउक ( छं० १२ का पुत्र )— जब शत्रुओं का अतुल सैन्य नंदावल्ल को मारकर भूअकूप में आ गया और अपने पत्त्वाले द्विजनृपकुल के प्रतिहार भाग निकले, तथा अपना मंत्री एवं अपना छोटा भाई भी छोड़ भागा, उस समय उस राण (राणा, वाउक) ने घोड़े से उतरकर अपनी तलवार उठाई। फिर जब नवों मंडलों के सभी समुदाय भाग निकले और अपने शत्रु राजा मयूर को एवं उसके मनुष्य( सैनिक )क्षपी मृगों को मार गिराया तब उसने अपनी तलवार म्यान में की । वि० सं० ८१४ ( ई० स० ८३७) की ऊपर लिखी हुई जोधपुर की प्रशस्ति उसी ने खुदवाई थी।

<sup>(</sup>१) नन्दावल्लं प्रहत्वा रिपुवलमतुलं भूत्राकूपप्रयातं हष्ट्वा भग्नां(न्) स्वपच्चां(न्) द्विजनृपकुलजां(न्) सत्प्रतीहारभूपां(न्)। २२

(१४) कक्कुक (सं० १३ का भाई)—घटियाले से मिले हुए वि॰ सं॰ ६१८ के दोनों शिलालेख उसी के हैं, जिनके श्रमुसार उसने श्रपने सच्चरित्र से मरु, माड, वज्ञ, तमग्री (त्रवर्णी), श्रज्ज ( श्रार्य ) एवं गुर्ज्जरत्रा के लोगों का श्रनुराग प्राप्त किया, वडगाग्य मंडल में पहाड़ पर की पह्नियों (पालो, भीलों के गांवों) को जलाया; रोहिन्सकृप (घटियाले) के निकट गांव में हट्ट (हाट, वाज़ार) वनवाकर महाजनीं को वसाया श्रीर मड्डीग्रर (मंडोर) तथा रोहिन्सकूप गांवों में जयस्तंभ स्थापित किये । कक्कुक न्यायी, प्रजापालक एवं विद्वान् था श्रौर संस्कृत मे काव्यरचना भी करता था। घटियाले के वि० सं० ६१८ के संस्कृत शिलालेख के अन्त में एक श्लोक उसका बनाया हुन्ना खुदा है न्नौर साथ से यह भी लिखा है कि यह श्लोक स्वयं कक्कुक का वनाया हुआ है<sup>२</sup>।

मंडोर के प्रतिहारों की कक्कुक तक की शृंखलावद्ध वंशावली उप-र्युक्त तीन शिलालेखों से मिलती है। संवत् केवल वाउक श्रीर कक्कुक के

धिग्मूतैकेन तस्मिन्प्रकटितयशसा श्रीमता वाउकेन स्फूर्जन्हत्वा मयूरं तदनु नरमृगा घातिता हेतिनैव ॥ कस्यान्यस्य प्रभग्नः ससीचवमनुज त्यज्य राग्।(गः) सुतंत्त्रः केनैकेनातिभीते दशदिशि तु वले (वले १) स्तम्भय चात्मानमेकं। धैर्यान्मुक्त्वाश्वपृष्ठ चितिगतचरगोनासिहस्तेन शत्रुं छित्वा(त्त्वा) भित्वा(त्त्वा) श्मशानं कृतमतिभयदं वाउकान्येन तिसमन्।। नवमंडलनवनिचये भग्ने हत्वा मयूरमितगहने । तदनु[हः]तासितरंगा श्रीमद्वाउकनृसिघे(हे)न ॥ ज. रॉ. ए. सो, ई॰ स॰ १८६४, पृ॰ ७-८।

- (१) ज. रॉ. ए. सो, ई० स० १८६४, पृ० ४१७–१८।
- (२) यौवनं विविधैर्भीगैर्मध्यमं च वयः श्रिया । वृद्धभावश्च धर्मेग् यस्य याति स पुर्यवान् ॥

अयं श्लोकः श्रीकक्कुकेन स्वयं कृतः ॥

ए. इ. जि॰ ३, प्र• २८० ।

ही मालूम हुए हैं, जो ऊपर दिये गये हैं। इस वंश का सूल पुरुष हरिश्चंद्र कव हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं, किंतु वाउक के निश्चित संवत् द्रिश्च से प्रत्येक का राज्य समय श्रीसत हिसाव से २० वर्ष मानकर पीछे हटते जावे तो हरिश्चंद्र का वि० सं० ६४४ (ई० स० ४६७) के श्रासपास विद्यमान होना स्थिर होता है। विक्रम सं० ६१८ के पीछे भी मंडोर के राज्य पर प्रतिहारों का श्रिधकार रहा, परन्तु उस समय की श्रेखलावद्ध नामा- चलीवाला कोई शिलालेख श्रव तक प्राप्त नहीं हुआ। एक लेख जोधपुर राज्य के चेराई गांव से प्रतिहार दुर्लभराज के पुत्र जसकरण का (? नाम कुछ संदिग्ध है) वि० सं० ६६३ (ई० स० ६३६) ज्येष्ट सुदि १० का मिला है। वुर्लभराज श्रीर जसकरण शायद वाउक श्रीर कक्कुक के वंशधर रहे हों। वि० सं० १२०० के श्रासपास नाडौल के चौहान रायपाल ने, जिसके शिलालेख वि० सं० १९८६ से १२०२ तक के मिले हें, मंडोर पिडहारों से छीन लिया। उसके पुत्र सहजपाल का एक शिलालेख (१६ हुकड़ों में) मंडोर से मिला है, जिससे मालूम होता है कि वि० सं० १२०२ (ई० स० ११४४) के श्रासपास सहजपाल वहां का राजा था ।

वंशभास्कर मे प्रतिहार से लगाकर छपाल तक की प्रतिहारों की नामावली मे १६५ नाम दिये हैं, परन्तु बहुधा पुराने सब नाम किएत हैं श्रीर भाटो की ख्यातों से लिये हैं। उनमे से १४५ वें राजा अनुपमपाल का समय संवत् ३५० दिया है, और १७१ वें अर्थात् अनुपमपाल से २६ वें राजा नाहरराज की पुत्री पिंगला का विवाह चित्तोड़ के राजा तेजसिंह से होना, तथा उस समय कन्नोज पर राठोड़ (गहरवार) जयचन्द का, चित्तोड़ पर सीसोदिये (गुहिल) समरसिंह रावल का, दिहीं पर अनंगपाल तंवर का, अजमेर पर सोमेश्वर चौहान का, गुजरात पर भोलाराय भीम (भोला भीम) सोलंकी का तथा दूसरे स्थानो पर अन्य-अन्य राजाओं का राज्य करना लिखा है। यह सव पृथ्वीराज रासे से ही लिया है और सारा मनगढ़ंत है।

<sup>(</sup>१) आर्कियालॉजिकत सर्वे घाँच् इंडिया, एन्युअल रिपोर्ट, ई० स० १६०६–१०, पृ॰ १०२–३।

न तो रावल समर्गसंह, जिलका वि० सं० १३२० से १३४८ तक विद्यमान होना शिलालेखादि से निश्चित हैं, नाहरराव का समकालीन था, और न जयचंद, अनंगपाल, सोमेखर, भोला भीम आदि उस (नाहरराव )के समकालीन थे। प्राय: उस सारी वंशावली के कृत्रिम होने से हमने उसकी इतिहास के लिए निरुपयोगी समक्षकर पुराना वृत्तान्त उससे कुछ भी उदृत नहीं किया। मंडोर के प्रतिहारों के जो नाम उनके शिलालेखों में मिलते हैं, वे आटों की रयातों में नहीं मिलते।

रघुवंशी प्रतिहारों (पिइहारों) ने चाव हों से प्राचीन गुर्जर देश छीन लिया। उनकी राजधानी भी भीनमाल होनी चाहिये। उनकी उत्पत्ति के विषय में ग्वालियर से मिली हुई प्रतिहार राजा भोज (प्रथम)

रघुवशी

के समय की प्रशस्ति में लिखा है—'सूर्य वंश में मनु, इच्चाकु,

ककुत्स्थ म्रादि राजा हुए। उनके वंश मे पौलस्त्य (रावण) को मारनेवाले राम हुए, जिनका प्रतिहार (उचौढ़ीवान) उनका छोटा भाई सौ-मित्रि (लदमण), इन्द्र का मानमर्दन करनेवाले मेघनाद म्रादि को हरानेवाला था। उसके वंश मे नागभट हुम्रा । भ्रागे चलकर उसी प्रशस्ति में वत्सराज को इदवाकु वंश की उन्नति करनेवाला कहा है। उस प्रशस्ति में संवत् नहीं है, परंतु भोज (प्रथम) के शिलालेखादि वि० सं० ६०० से ६३८ (ई० स० ८४३ से ८८१) तक के और उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी महेन्द्रपाल (प्रथम) का सब से पहला लेख वि० सं० ६४० (ई० स० ८६३) का है, म्रातएव भोज की ग्वालियर की प्रशस्ति वि० सं० ६०० भीर ६४० के वीच के किसी संवत् की होनी चाहिये।

काव्यमीमांसा त्रादि स्रनेक ग्रंथों के कर्ता प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने, जो कन्नोज के प्रतिहार राजा भोज (प्रथम) के पुत्र महेन्द्रपाल (प्रथम) का गुरु (उपाध्याय) था और महेन्द्रपाल तथा उसके पुत्र महीपाल के समय में भी कन्नोज में था, ध्रपनी 'विद्धशालभंजिका' नाटिका में श्रपने

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र॰ प्॰, साग १, प्र॰ ३२, और प्र॰ ४१३ का टिप्पण ४७।

<sup>(</sup>२) देखो ऊपर ए० ७४ का दिप्पण २।

शिष्य महेन्द्रपाल (निर्भयनरेंद्र) को रघुकुलतिलक और 'यालभारत' में रघुग्रामणी (रघुवशियों में अप्रणी) कहा है। उसी किय ने 'वालभारत' नाटक में महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल को 'रघुयंशमुक्तामणि' (रघुवंशरूपी मोतियों में मणि के समान) एवं आर्यावर्त का महाराजाधिराज लिखा है'। राजशेखर के ये सब कथन ग्वालियर की प्रशस्ति के कथन की पुष्टि करते हैं।

शेखावाटी (जयपुर राज्य) के प्रसिद्ध हर्पनाथ के मंदिर की प्रशस्ति में, जो वि० सं० १०३० (ई० स० ६७३) श्रापाढ़ सुदि १४ की सांभर के चौहान राजा विग्रहराज के समय की है, उक्त विग्रहराज के पिता सिंहराज के वर्णन में लिखा है—'उस विजयी राजा ने, सेनापित होने के कारण उद्धत तोमर (तंबर) नायक सलवण को मारा (या हराया, मूल लेख में 'हत्वा' या 'जित्वा' शब्द होगा, जो नष्ट होगया है, केवल 'श्रा' की मात्रा वची है) श्रीर चारों श्रोर युद्ध में राजाश्रों को मारकर वहुतेरों को उस समय तक केंद्र में रक्खा जब तक कि उनको छुड़ाने के लिए पृथ्वी पर का चक्रवर्ती रघुवंशी (राजा) स्वयं उसके यहां न श्राया ।'

इससे स्पष्ट है कि सांभर का चौहान राजा सिंहराज किसी चक्रवर्ती श्रार्थात् वहें राजा का सामंत था। उस समय उत्तरी भारत में प्रवल राज्य प्रतिहारों का ही था, जिसके श्रार्थीन राजपूताने का वड़ा श्रांश ही नहीं, किंतु गुजरात, काठियावाड़, मध्यभारत (मालवा) एवं सतलज से लगाकर विहार तक के प्रदेश थे। सांभर के (चौहान) भी पहले कन्नोज के प्रतिहारों के श्रार्थीन थे, क्योंकि उसी हर्षनाथ की प्रशस्ति में सिंहराज के पूर्वज गूवक (प्रथम) के संवंध में लिखा है कि उसने वड़े राजा नागावलोक (कन्नोज का

<sup>(</sup>१) देखो जपर पृ० ७४-७४, दिप्पण ३।

<sup>(</sup>२) \*\*\* ा तोमरनायक सलवणां सैन्याधिपत्योद्धतं युद्धे येन नरेश्वराः प्रतिदिश निर्न्ना (गर्णा)शिता जिष्णुना । कारावेश्मनि भूरयश्च विधृतास्तावद्धि यावद्गृहे तन्मुनत्वर्धमुपागतो रघुकुले भूचक्रवर्ती स्वयम् ॥ पु. इं, जि॰ २, पु॰ १२१-२२।

राज्य छीननेवाला प्रतिहार राजा नागभट-दूसरा) की सभा में 'वीर' कहलाने की प्रतिष्ठा पाई थीं'। ऐसी दशा में 'सिंहराज की कैंद्र से उन राजाओं को छु- छानेवाला रघुवंशी राजा कन्नोज का प्रतिहार राजा ही हो सकता है। सिंहराज का समकालीन कन्नोज का प्रतिहार राजा देवपाल या उसका छोटा भाई विजयपाल होना चाहिये। उक्त प्रशस्ति से स्पष्ट है कि वि०सं० १०३० (ई०स० ६७३) में सांभर के चौहान भी कन्नोज के प्रतिहारों को रघुवंशी मानते थे।

श्राधुनिक विद्वान् कन्नोज के रघुवंशी प्रतिद्वार राजाश्रों को गुर्जर या गूजर मानते हैं, जिसका संद्वित्त वृत्तान्त हम पाठकों के संमुख इस श्रभिन्न प्राय से रखना चाहते हैं कि उसके द्वारा वे स्वयं निर्णय कर सकें कि प्रति-हारों को गूजर ठहराना केवल उनकी कल्पना श्रीर भ्रममूलक श्रनुमान ही है या वास्तव में वह कथन ठीक है।

पहले पहल डाम्टर भगवानलाल इन्द्रजी जब गुजरात देश का प्राचीन इतिहास लिखने लगा तो गुजरात नाम वहां गुर्जर जाति के वसने या राज करने से पड़ा, ऐसा निश्चय कर उसने लिखा—"गुजर भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर मार्ग द्वारा वाहरी प्रदेश से छाई हुई एक विदेशी जाति है, जो प्रथम पंजाव में छावाद होकर शनेः शनैः दिन्तण में गुजरात, खानदेश, राजपूताना, मालवा छादि देशों में बढ़ती गई। गुजरों का मुख्य धंधा पशुपालन, कृषि छौर लिपाहीगीरी था, यद्यपि यह मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता, परंतु संभव है कि गुजर कुशनवंशी राजा कनिष्क के राज्य में (ई० स० ७८-१०६) इधर छाये हों। फिर दो सौ वर्ष पीछे जब गुप्तवंशियों का प्रताप बढ़ा तब पूर्वी राजपूताना, गुजरात छौर मालवे में गुप्त राजाश्रो की तरफ से उनको जागीरें मिली हो। सातवीं शताब्दी (ईसवी) में चीनी यात्री हुएन्त्संग उत्तरी गुर्जर राज्य की राजधानी भीनमाल होना लिखता है। दिन्तणी गुर्जरों के प्राचीन शिलालेखों में उनका परिचय गुर्जर वंश

<sup>(</sup>१) त्राद्यः श्रीगूवकाख्याप्रथितनरपितश्चाहमानान्वयोभूत् श्रीमन्नागावलोकप्रवरनृपसभालव्ध(ब्ध)वीरप्रतिष्ठः । ए. इं, जि॰ २, पृ॰ १२१।

के रूप में दिया है, परंतु फिर उन्होंने इसको वदलकर श्रपनी वंश-परम्परा पौराणिक राजा कर्ण से जा मिलाई। चौथी शताब्दी से श्राठवीं शताब्दी तक मध्य गुजरात में शक्तिशाली राज्य वलभी का था, परंतु वहां के दान पत्रों श्रादि से यह नहीं पाया जाता कि वलभी के राजा किस वंश के थे। हुएन्संग उनका चित्रय होना लिखता है तथा उनका विवाह-संवंध मालवे श्रीर कन्नोज के राजाश्रों के साथ वतलाता है तथापि संभव है कि वे गुर्जर वंश के रहे हों। हुएन्संग उस समय श्राया था जव कि वलभीवालों का प्रताप बहुत बढ़ चुका था, श्राश्चर्य नहीं कि काल वीतने पर वे श्रपने मूलवंश को भूलकर पीछे से चित्रय वन गये हो श्रीर विवाह-संबंध तो राजपृत सदा श्रपने से बढ़े-चढ़े कुल में करने से नहीं चूकते हैं। गुजरात में गुजरों की कई जातियां हैं जैसे गुजर विनये, गुजर सुतार (सूत्रधार), गुजर सोनी, गुजर कुम्भार, गुजर सिलावट श्रादि। गुजर जाति के लोगों के पृथक्-पृथक् धन्धे स्वीकार कर लेने ही से उनमें ये जातिभेद हुए। गुजरों की बड़ी संख्या में कुनवी लोग हैं ।"

मिस्टर ए० एम० टी० जैक्सन ने बॉम्बे गैज़ेटियर में भीनमाल पर जो निवन्ध लिखा उसमें गुर्जर जाति का ऐतिहासिक वृत्त देते हुए लिखा है— ''वे लोग पांचवीं शताब्दी (ईसवी) में भारतवर्ष में आये, क्योंकि पहले पहल सातवी शताब्दी में लिखे हुए श्रीहर्षचरित में उनका उल्लेख मिलता है। भीनमाल में उनके बसने का समय अनिश्चित है, परंतु हुएन्त्संग ने वहां के राजा को चित्रय लिखा है। उन्होंने बलभी के राजा को उनकी सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। किव पप ने ई० स० ६४१ (वि० सं० ६६८) में 'पंपभारत' नामक काव्य लिखा, जिसमें वह लिखता है—'अरिकेसरी सोलंकी के पिता ने गुर्जरराज महीपाल को पराजित किया।' यह महीपाल धरणीवराह (चावड़े) के ई० स० ६१४ (वि० सं० १०९१) के दानपत्र का

<sup>(</sup>१) वब गै, जि॰ १, भाग १, पृ० २-४।

<sup>(</sup>२) सोलिकियो का प्राचीन इतिहास, प्रथम भाग, पृ॰ २०७ श्रीर उसी पृष्ठ का टिप्पण †।

महीपाल हो सकता है, क्योंकि चावड़ों मे तो कोई महीपाल हुआ ही नहीं। श्रत: वह गुर्जर देश (भीनमाल ) का राजा होना चाहिये'।"

श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने गुर्जर (जाति) पर एक निवन्ध छपवाया, जिसमें मिस्टर जैक्सन के लेख की पृष्टि करते हुए लिखा—"राजोर ( श्रलवर राज्य ) के प्रतिहार मधनदेव का ई० स० ६६० (वि० सं० १०१६) का लेख स्पष्ट कह देता है कि वह ( मधनदेव ) प्रतिहार वंश का गूजर था, श्रतएव कन्नोज के प्रतिहार राजा भी गूजर वंश के थे ।"

कुशनवंशी राजा कनिष्क के समय में गुर्जरों का भारतवर्ष में श्राना प्रमाण्यत्य वात है, जिसको स्वयं डाक्टर भगवानलाल इन्द्रजी ने स्वीकार किया है, श्रौर गुत्तवंशियों के समय में गूजरों को राजपूताना, गुजरात श्रौर मालवे में जागीर मिलने के विषय में कोई प्रमाण नहीं दिया । न तो गुप्त राजाश्रों के लेखों में श्रौर न भड़ौच के गूजरों के दानपत्रों में इसका कहीं उत्लेख है। यह केवल उक्त पंडितजी का श्रमुमानमात्र है। चीनी यात्री हुएन्त्संग ने गुर्जर जाति का नहीं, किंतु गुर्जर देश का वर्णन कर श्रपने समय के भीनमाल के राजा को चित्रय जाति का बतलाया है श्रौर उस देश की परिधि भी दी है। ऐसे ही बलभी के राजाश्रों को हुएन्त्संग ने चित्रय बतलाया श्रौर श्राजकल के विद्वान उनको मैत्रक (सूर्यवंशी) मानते हैं। उनको केवल श्रपनी कल्पना के श्राधार पर गुर्जरवंशी कहने श्रौर पीछे से वे चित्रय बन गये हों ऐसा निर्मूल श्रमुमान करने एवं उनके विवाह-संबंध के विषय में ऐसे खयाली घोड़े दौड़ाने को इतिहास कय स्वीकार कर सकता है।

इसी प्रकार मिस्टर जैक्सन ने हर्पचरित के वर्णन से भीनमाल के राजा को गुर्जरवंशी कहा, यह भी उसका अममात्र है, क्योंकि हर्षचरित के रचयिता का अभिप्राय वहां गुर्जरदेश (या वहां के राजा) से है न कि गुर्जर जाति के राजा से। वड़ोदे के जिस दानपत्र की सास्ती मिस्टर जैक्सन

<sup>(</sup>१) बंब. शै, जि०१, भाग १, ५० ४६४-६६।

<sup>(</sup>२) बंब. ए. सो ज., ई० स० १६०४ ( एक्स्ट्रा नंबर ), ए० ४१३-३३ ।

ने दी है उसमें राजा का नाम तो नहीं दिया, किंतु स्पष्ट शब्दों में उसकी 'गर्जरेश्वर'' लिखा है। फिर न माल्म उक्त महाशय ने इससे गुर्जर जाति का श्रानुमान कैसे कर लिया। इत्तिण के राष्ट्रकूट राजा गोविन्दराज तीसरे के शक संवत् ७३० (वि० सं० ८६४=ई० स० ८०८) के वणी श्रीर राधन-पुर से मिले हुए दानपत्रों में उसी (गुर्जरेश्वर) का नाम वत्सराज दिया है,

(१) गोडेद्रवंगपितिनिज्जियदुर्विदग्धसद्गूर्ज्जरेश्वरिदगर्गलतां च यस्य । नीत्वा भुजं विहतमालवरच्रणात्थं स्वामी तथान्यमपि राज्यझ(फ)लानि भुंकते॥

वदीदे का दानपत्र; इं. पुं, जि॰ १२, ए॰ १६०, और ना. प्र. प्, भाग २, ए॰ ३४४ का टिप्पण १ ।

उक्र ताम्रपत्र के 'गुजरेश्वर' पद का अर्थ 'गुर्जर ( गुजरात ) देश का राजा' स्पष्ट है, जिसको मीच तान कर गुर्जर जाति वा चण का राजा मानना सर्वधा अमंगत है। सस्तृत साहित्य में ऐसे हज़ारों उदाहरण मिलते हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं-

लाटेश्वरस्य सेनान्यमसामान्यपराक्रमः । दुर्वारं वारपं हत्वा हास्तिकं यः समग्रहीत् ॥ ३ ॥ महेच्छकच्छभूपालं लच्चं लचीचकार यः ॥ ४ ॥ जगाम मालवेशस्य करवालः करादपि ॥ १० ॥ चद्धः सिधुपितर्थेन वैदेहीदयितेन वा ॥ २६ ॥ चके शाकंभरीशोपि शद्धितः प्रणतं शिरः ॥ २६ ॥ मालवस्त्रामिनः प्रौढलच्मीपरिवृदः स्त्रयं ॥ ३० ॥

कीर्तिकी सुदी, सर्ग २। ये सब उदाहरण केवल एक ही पुस्तक के एक ही सर्ग के अशमात्र से उद्भव किये गये हैं। देशवाची शब्द का प्रयोग उक्त देश के राजा के लिए भी होता है-

अपारपौरुषोद्गारं खङ्गारं गुरुमत्सरः । सौराष्ट्रं पिष्टवानाजी कारिएां केसरीव यः ॥ २५ ॥

'कीर्तिकौमुदी', सर्ग १।

इस श्लोक में 'सौराष्ट्रं' पद सौराष्ट्र देश के राजा ( खगार ) का सूचक है, न कि देश का। ऐसे ही इस टिप्पण के प्रारम के श्लोक के तीसरे चरण का 'मालव' शब्द मालवे के राजा का सूचक है, न कि मालव जाति या मालव देश का।

जिसका रघुवंशी होना हम सप्रमाण श्रागे वतलाते हैं। 'पम्पभारत' काव्य में भी राजा महीपाल को गुर्जर जाति का नहीं, किंतु गुर्जर देश का स्वामी कहा है।

श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने भी मिस्टर जैक्सन के कथन की पुष्टि करते हुए कन्नौज के प्रतिहार राजान्रो को गुर्जरवंशी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, परंतु कन्नौज के प्रतिहारवंशी राजा भोजदेव की ग्वालियर की प्रशस्ति में, जो राजोरगढ़ के गुर्जर प्रतिहार राजा मथनदेव के लेख से श्रनु-मान १०० वर्ष से भी ब्राधिक पूर्व की है, कन्नीज के प्रतिहारों को रघुवंशी वतलाया है। ऐसे ही हर्षनाथ के चौहानों के लेख में भी उनको रघुवंशी लिखा है, जिसको भंडारकर ने भी पीछे से स्वीकार किया है'। विक्रम संवत् ६५० के लगभग होनेवाले कवि राजशेखर ने कन्नौज के प्रतिहारों को रघुवंशी वतलाया है । प्रतिहार शब्द सूल में जाति सूचक नहीं, किंतु पंचोली, महता श्रादि के समान पदसूचक था जैसा कि पहले वतलाया जा चुका है। ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य श्रीर गूजर इन चारों जातियों के प्रतिहार होने के उल्लेख मिलते हैं। यदि केवल मथनदेव के लेख में गुर्जर प्रतिहार शब्द श्राने से प्रतिद्वारमात्र गुर्जर जाति के मान लिये जांव, तो उक्त लेख से श्रमुमानतः १२४ वर्ष पहले के लेखे। में कहे हुए ब्राह्मण प्राप्तहार शन्द से सब प्रतिहार ब्राह्मण जाति के श्रौर रघुवंशी प्रतिहार शब्द से सभी प्रतिहारो को चित्रिय ही मानना चाहिये। अतएव यह कहना सर्वथा ठीक नहीं है कि प्रतिहार-मात्र गुर्जरवंशी हैं।

रघुवंशी प्रतिहारों ने प्रथम चावड़ों से भीनमाल का राज्य छीना, फिर कन्नौज के महाराज्य को श्रपने हस्तगत कर वहीं श्रपनी राजधानी स्थापित की, जिससे उनको कन्नौज के प्रतिहार भी कहते हैं। श्रव तक के शोध के श्रनुसार उनकी नामावली तथा संचित्र ब्रुत्तान्त नीचे लिखा जाता है—

<sup>(</sup>१) इं. ऐ, जि॰ ४२, पृ० ४८-४६।

<sup>(</sup>२) देखो ऊपर पृ० ७४, टिप्पण ३।

- (१) नागभट—उस से ही उनकी नामावली मिलती है। उसको नागावलोंक भी कहते थे। हांसोट (भड़ौच ज़िले के श्रेक्केखर तालुके में) से एक दानपत्र चौहान राजा भर्तवहु (भर्तृवृद्ध) दूसरे का मिला है, जो वि० सं० ८१३ ( ई० स० ७४६ ) का है ै। उक्त ताम्रपत्र से पाया जाता है कि भर्त-वृद्ध ( दूसरा ) राजा नागावलोक का सामंत था । उक्त दानपत्र का नागाव-लोक यही प्रतिहार नागभट (नागावलोक ) होना चाहिये। यदि यह श्रजु-मान ठीक हो तो उसका राज्य उत्तर मे मारवाड़ से लगाकर दिवाण में भड़ौच तक मानना पड़ताहै। उसके राज्य पर म्लेच्छ ( मुसलमान ) वलचों (विलोचो) ने<sup>र</sup> श्राक्रमण किया, परंतु उसमे वे परास्त हुए। मुसलमानों की मारवाड़ पर की यह चढ़ाई सिंध की श्रोर से दुई होगी।
- (२) ककुस्थ (संख्या १ का भतीजा) उसको कक्कुक भी ँकहते थे।
  - (३) देवराज (सं०२ का छोटा भाई)—उसको देवशक्ति भी कहते थे श्रीर वह परम वैष्णव था। उसकी राणी भूयिकादेवी से वत्सराज का जन्म हुआ।
  - (४) वत्सराज (सं० ३ का पुत्र)—उसने गौड़ श्रौर बंगाल के राजाओं पर विजय प्राप्त की । गौड़ के राजा के साथ की लड़ाई में उसका सामंत मंडोर का प्रतिहार कक भी उसके साथ था। जिस समय उसने मालवे के राजा पर चढ़ाई की उस समय दक्षिण का राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) राजा भ्रवराज अपने सामंत लाट देश के राठोड़ राजा कर्कराज

देवो नागभटः पुरातनमुनेमृर्तिव्वभूवाद्भुतम् । येनासौ सुकृतप्रमाथिवल चम्लेच्छाधिपाचौहिस्हाः चुन्दानस्फुरदुग्रहेतिरुचिरहोर्भिश्चतुर्भिब्वीमौ ॥ ४ ॥

प्रतिहार राजा भोजदेव की ग्वाजियर की प्रशस्ति, त्रार्कियालॉजिकल सर्वे भ्राव् इंडिया, ई॰ स॰ १६०३-४ की रिपोर्ट, पृ॰ २८०।

<sup>(</sup>१) ए. इ, जि॰ १२, पृ॰ २०२-३। (२) तद्दन्शे (वशे) प्रतिहारकेतनमृति त्रैलोक्यरचास्पदे-

<sup>(</sup>३) देखो जपर ए० १६६ में कक का बुतात

सहित, जो इन प्रतिहारों का पढ़ोसी था, मालवे के राजा को वचाने के लिए गया, जिससे वत्सराज को हारकर मरु (मारवाड़) देश में लौटना पड़ा श्रीर गौड़ देश के राजा के जो दो श्वेत छुत्र उस (वत्सराज) ने छीने थे वे राठोड़ों ने उससे ले लिये । उस चित्रयपुंगव ने वलपूर्वक भंडि के वंश का राज्य छीनकर इच्चाकु वंश को उत्तर किया। शक सं० ७०४ (वि० सं० ८४० ≈ई० स० ७८३) में दिगंबर जैन श्राचार्य जिनसेन ने 'हरिवंश पुराण' लिखा, जिसमे उक्त संवत् में उत्तर (कन्नोज) में इंद्रायुध श्रीर पश्चिम (मारवाड़) में वत्सराज का राज्य करना लिखा है । वह परम माहेश्वर (शैव) था, उसकी राणी सुंदरीदेवी से नागमट का जन्म हुआ।

(४) नागभट दूसरा (सं०४ का पुत्र)—उसको नागावलोक भी कहते थे। उसने चक्रायुध को परास्त कर कन्नीज का साम्राज्य उससे

- (१) ना. प्र. पः भाग २, ५० ३४४-४६; श्रौर ५० ३४४ का टिप्पण १।
- (२) ख्याताद्गीराडकुलान्मदोत्कटकरिप्राकारदुर्क्षघतो

यः साम्राज्यमधिज्यकार्म्भुकसखा संख्ये हठादग्रहीत्।

एकः चित्रियपुङ्गवेषु च यशोगुव्वीन्धुर प्रोद्वह-

निद्वाकोः कुलमुन्नतं सुचिरितैश्चने स्वनामाङ्कितम् ॥ ७॥ राजा भोजदेव की ग्वालियर की प्रशस्ति, श्राकियालाजिकल सर्वे श्रांव् इंडिया; सन् १६०३-४ की रिपोर्ट; ए० २८०।

भंडि का वश कहां राज्य करता था इसका ठीक-ठीक निर्णय नहीं हो सका। एक मंडि तो प्रसिद्ध वैसवंशी राजा हर्ष (हर्षवर्द्धन) के मामा का पुत्र श्रीर उक्क राजा (हर्ष) का मंत्री भी था। यहां उससे श्राभिप्राय हो ऐसा पाया नहीं जाता। श्रायद मंडि के वंश से यहां श्रभिप्राय भीनमाल के चावज़ों के वंश से हो। यदि यह श्रमुमान ठीक हो तो यह मानना श्रमुचित न होगा कि भडि भीनमाल के चावज़ों का मूल पुरुष था।

> (३) शाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिशं पव्चोत्तरेषूत्तरां पातीन्द्रायुधिनास्नि कृष्णनृपजे श्रीवस्तमे दिख्णाम् । पूर्वा श्रीमदवन्तिभूभृति नृपे वत्सादि(धि)राजेऽपरां बंब० गै, जि० १, भाग २, ५० १६७, हि० २।

( ४ ) चकायुध कन्नोज के उपर्युक्र राजा इंद्रायुध का उत्तराधिकारी था। ये दोनों किस वंश के थे यह ज्ञात नहीं हुआ। छीना। उसी के समय से गुर्जर देश के इन प्रतिहारों की राजधानी कन्नोज स्थिर होनी चाहिये। उपर्युक्त ग्वालियर की प्रशस्ति में लिखा है कि उसने श्रांघ्र, सेंधव, विदर्भ (वरार), किला श्रीर वंग के राजाश्रों को जीता, तथा श्रानर्त, मालव, किरात, तुरुष्क, वत्सश्रीर मत्स्य श्रादि देशों के पहाड़ी किले ले लिये। राजपूताने में जिस नाहड़राव पिड़हार का नाम वहुत प्रसिद्ध है श्रीर जिसके विषय में पुष्कर के घाट वनवाने की रयाति चली श्राती है, वह यही नागभट (नाहड़) होना चाहिये, न कि उस नाम का मंडोर का प्रतिहार। उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० ६७२ (ई० स० ६१४) का गुनकला (जोधपुर राज्य के वीलाड़ा परगने में) से मिला है न नागभट भगवती (देवी) का परम भक्त था। उसकी राणी ईसटादेवी से रामभद्र उत्पन्न हुश्रा। नागभट का स्वर्गवास वि० सं० ६६० भाद्रपद सुदि ४ (ई० स० ६३ ता० २३ श्रगस्त) को होना जैन चंद्रप्रभसूरि ने श्रपने 'प्रभावक चित्त' में लिखा है न कई जैन लेखकों ने कन्नोज के राजा नागभट के स्थान में 'श्राम' नाम लिखा है, परंतु चंद्रप्रभसूरि ने श्राम श्रीर नागावलोक दोनों एक ही राजा के नाम होना वतलाया है।

(६) रामभद्र (सं०४ का पुत्र)—उसको राम तथा रामदेव भी कहते थे। उसने बहुत थोड़े समय तक राज्य किया। वह सूर्य का भक्त

<sup>(</sup>१) श्राकियालां जिंकल सर्वे श्रांव् इंडिया, ई० स० १६०३-४ की रिपोर्ट; ए० २८१, श्लोक ८-११।

<sup>(</sup>२) ए. इं, जि॰ ६, प्र॰ १६६-२००।

<sup>(</sup>३) विक्रमतो वर्षाणां शताष्टको सनवतौ च भाद्रपदे ।
शुक्रे सितपंचम्यां चन्द्रे चित्राख्यऋच्त्स्थे ॥ ७२० ॥
माभूत्संवत्सरोऽसौ वसुशतनवतेमी च ऋच्चेषु चित्रा
धिरमासं तं नभस्यं च्यमिष स खलः शुक्लपच्चोिष यातु ।
संक्रांतियी च सिहे विशतु हुतभुजं पंचमी यातु शुक्रे
गंगातोयारिनमध्ये त्रिदिवमुपगतो यत्र नागावलोकः ॥७२५॥
'प्रभावक चरित' में बप्पभटिप्रबंध, १० १००।

था, उसकी राखी अप्पादेवी से भोज का जन्म हुआ।

(७) भोजदेव (सं०६ का पुत्र)—उसको मिहिर और श्रादिवराह भी कहते थे। वह अपने पड़ोंसी लाट देश के राठोड़ राजा ध्रुवराज (दूसरे) से लड़ा, जिसमें राठोड़ों के कथनानुसार वह हार गया। उसके समय के ४ शिलालेखादि वि० सं० ६०० से लगाकर ६३६ (ई० स० ६४३ से ६८१) तक के मिले हैं और चांदी व तांचे के सिक्के भी मिले, जिनके एक तरफ़ 'श्रीमदादिवराह' लेख और दूसरी और 'वराह' (नरवराह) की मूर्ति वनी है । वह भगवती (देवी) का भक्त था। उसकी राखी चंद्रभद्दारिकादेवी से महेन्द्रपाल उत्पन्न हुआ था। भोजदेव के युवराज का नाम नागभट मिलता है, परंतु महेन्द्रपाल और विनायकपाल के दानपत्रों में उसका नाम राजाओं की नामावली में न मिलने से श्रनुमान होता है कि उसका देहान्त भोजदेव की विद्यमानता में ही हो गया, जिससे भोजदेव का उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र महेन्द्रपाल हुआ।

( = ) महेन्द्रपाल ( सं० ७ का पुत्र )—उसको महेन्द्रायुध, महिंदपाल, निर्भयराज श्रौर निर्भयनरेन्द्र भी कहते थे । उसके समय के दो शिलालेख श्रौर तीन ताम्रपत्र मिले हैं, जो वि० सं० ६४० से ६६४ ( ई० स० = ६३ से ६०७) तक के हैं । उन तीन ताम्रपत्रों में से दो काठियावाड़ में मिले, जिनसे पाया जाता है कि काठियावाड़ के दिल्ली हिस्से पर भी उसका राज्य था, जहां उसके सोलंकी सामंत राज्य करते थे श्रौर उसकी तरफ़ से वहां का शासक धीइक था । काज्यमीमांसा, कपूरमंजरी,

<sup>(</sup>१) वि॰ सं॰ ६०० का दौलतपुरे का दानपत्र (ए. इं, जि॰ ४, पृ॰ २११) धौर पेहेवा (पेहोश्रा, कर्नाल ज़िले में) से मिला हुश्रा हर्ष संवत् २७६ (वि॰ सं॰ ६३६ का शिलालेख (ए. इं, जि॰ १, पृ॰ १८६–८८)।

<sup>(</sup>२) स्मि; कै. का. इं. म्यू; ए० २४१-४२, ब्लेट २४, संख्या १८।

<sup>(</sup>३) वलभी संवत् ४७४ (वि० सं० ६४०) का ऊना (काठियावा**इ के** जूनागढ़ राज्य) गांव से मिला हुआ ,दानपत्र (ए. इं, जि० ६, ए० ४–६) श्रोर वि० सं० ६६४ का सीयडोनी का शिलालेख (ए इं०; जि० १, ए० १७३)।

<sup>(</sup>४) ना. प्र. प्र. भा० १, ए० २१२-१४।

विद्धशालभंजिका, वालरामायण, वालभारत श्रादि श्रन्थो का कर्ता श्रिस्द किव राजशेखर उसका गुरु था। महेन्द्रपाल भी श्रपने पिता की नाई भगवती (देवी) का भक्त था। उसके तीन पुत्रों—महीपाल (चितिपाल), भोज श्रीर विनायकपाल के नामों—का पता लगा है। भोज की माता का नाम देह-नागादेवी श्रीर विनायकपाल की माता का नाम महीदेवी मिला है।

(६) महीपाल (सं० म का पुत्र)—उसकी चितिपाल भी कहते थे। उसके समय काव्यमीमांसा श्रादि का कर्चा राजशेखर किव कन्नोज में विद्य-मान था,जो उसको श्रायांवर्त का महाराजाधिराज तथा मुरल, मेकल, कालिंग, केरल, कुलूत, कुंतल श्रोर रमठ देशवालों को पराजित करनेवाला लिखता है। महीपाल दिन्तण के राठोड़ इंद्रराज (तीसरे, नित्यवर्ष) से भी लड़ा था, जिसमें राठोड़ों के कथनानुसार उसकी हार हुई थी। उसके समय का पक दानपत्र हड़ाला गांव (काठियावाड़) से शक सं० म्इ६ (वि० सं० ६७१=ई० स० ६१४) का मिला , जिसके श्रनुसार उस समय वढ़वाण में उसके सामंत चाप(चावड़ा) वंशी धरणीवराह का श्रधिकार था, श्रोर उसका पक शिलालेख वि० सं० ६७४ (ई० स० ६१७) का भी मिला है।

(१०) भोज-दूसरा (सं०६ का भाई)—उसने थोड़े ही समय तक राज्य किया। श्रय तक यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हुश्चा कि भोज (दूसरा) वड़ा था या महीपाल।

(११) विनायकपाल (सं० १० का छोटा भाई)—उसके समय का एक दानपत्र वि० सं० ६८५ (ई० स० ६३१) का मिला है। उसकी राणी प्रसाधनादेवी से महेंद्रपाल (दूसरे) का जन्म हुआ। उसके श्रंतिम समय से कन्नीज के प्रतिहारों का राज्य निर्वल होता गया श्रौर सामंत लोग स्वतंत्र वनने लगे।

<sup>(</sup> १ ) इ. ऐ, जि॰ १२, ए० १६३-६४।

<sup>(</sup>२) वही, जि॰ १६, ए० १७४-७४।

<sup>(</sup>३) इं. ऐं, जि॰ १४, ए॰ १४०-४१। छपी हुई प्रति में सं॰ १८८ पड़ा जाकर उसको हुएँ संवत् माना है, जो श्रशुद्ध है, शुद्ध संवत् १८८ है।

(१२) महेन्द्रपाल दूसरा (सं०११ का पुत्र)—उसके समय का एक शिलालेख प्रतापगढ़ से मिला है, जो वि० सं०१००३ (ई० स०६४६) का है। उससे पाया जाता है कि घोंटावर्षिका (घोटार्सी, प्रतापगढ़ से अनुमान ६ मील पर) का चौहान इंद्रराज उसका सामंत था, उस समय मंडिपका (मांडू) में बलाधिकत (सेनापित) कोकट का नियुक्त किया हुआ श्रीशमी रहता था और मालवे का तंत्रपाल (शासक, हाकिम) महासामंत, महादंडनायक माधव (दामोदर का पुत्र) था जो उज्जैन में रहता था। चौहान इंद्रराज के बनवाये हुए घोंटावर्षिका (घोटार्सी) के 'इन्द्रराजादित्यदेव' नामक सूर्यमंदिर को 'धारापद्रक' (धर्यावद्) गांव महेन्द्रपाल (दूसरे) ने भेट किया, जिसकी सनद (दानपत्र) पर उक्त माधव ने हस्ताच् किये थे'।

(१३) देवपाल (संख्या ६ वाले महीपाल का पुत्र)—उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० १००४ (ई० स० ६४८) का मिला है, जिसमें उसके विरुद् परमभद्दारक, महाराजाधिराज और परमेखर दिये हैं। उसको चितिपालदेव (महीपालदेव) का पादानुध्यात (उत्तराधिकारी) कहा है। यदि देवपाल ऊपर लिखे हुए चितिपालदेव (महीपालदेव) का पुत्र हो तो हमें यही मानना पड़ेगा कि उसकी वाल्यावस्था के कारण उसका चवा विनायकपाल उसका राज्य दवा वैठा हो, और महेन्द्रपाल (दूसरे) के पीछे वह राज्य का स्वामी हुआ हो।

(१४) विजयपाल (सं०१३ का भाई)—उसके समय का एक शिलालेख वि० सं०१०१६ (ई० स०६६०) का अलवर राज्य में राजोरगढ़ से मिला है, उस समय उसका सामंत गुर्जर (गूजर) गोत्र का प्रतिहार वहां का स्वामी था (देखो ऊपर गुर्जर वंश का इतिहास, पृ०१४६)।

(१४) राज्यपाल (सं०१४ का पुत्र)—उसके समय कन्नौज के प्रतिहारों का राज्य निर्वल तो हो ही रहा था इतने में महमूद गज़नवी ने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी। अल् उत्वीने अपनी 'तारीख यमीनी' में लिखा है—

<sup>(</sup>१) ए. इं; जि॰ १४, पृ० १८२–८४।

<sup>(</sup>२) सीयडोनी का शिलालेख, ए. इं, जि॰ १, प्र॰ १७७।

"मथुरा लेने के बाद सुलतान कन्नीज की तरफ़ चला। वहां के राय जैपाल ( राज्यपाल ) ने, जिसके पास थोड़ी ही सेना थी, भागकर श्रपने सामंतों के यहां शरण लेने की तैयारी की। सुलतान ता० प्रशायान हि० सन् ४०६ (वि० सं० १०७४ मार्गशीर्ष सुदि १०) को कन्नीज पहुंचा। राय जैपाल (राज्यपाल) सुलतान के श्राने की ख़वर पाते ही गंगा पार भाग गया । सुलतान ने वहां के सातो किले तोड़े और जो लोग वहां से नही भागे वे क़तल किये गये ।" फ्रिरिश्ता लिखता है--''हि० स० ४०६ (वि० सं० १०७४=ई० स० १०१८) में सुलतान महसूद १०००० चुर्निदा सवार श्रीर२०००० पैदल सेना लेकर कन्नीज पर चढ़ा। वहां का राजा कुंवरराय ( नाम श्रशुद्ध है राज्यपाल चाहिये ) वड़े राज्य श्रौर समृद्धि का स्वामी था, परंतु श्रचानक उसपर हमला हो जाने के कारण सामना करने या अपनी सेना एकत्र करने का उसको अवसर त मिला। उसने शत्रु की वड़ी सेना से डरकर संधि करनी चाही श्रीर सल-तान की श्रधीनता स्वीकार की । सुलतान तीन दिन षद्दां रहकर मेरठ की तरफ चला गया। हि० स० ४१२ (वि० सं० १०७ द=ई० स० १०२१) में सुलतान के पास हिंदुस्तान से यह खबर पहुंची कि मुसलमानो से सुलह करने तथा उनकी श्रधीनता स्वीकार करने के कारण कन्नौज के राजा कुंवरराय पर सुलतान के चले जाने के बाद पड़ोसी राजाश्रो ने हमला किया है। सुलतान तुरंत ही उसकी सहायता को चला, परंतु उसके पहुंचने के पहले ही कार्लिजर के राजा नंदराय (गंड, चंदेल) ने कन्नीज को घेरकर कुंवरराय (राज्यपाल) को मार डाला ।" फ़िरिश्सा कन्नौज के राजा का नाम कुंवरराय लिखता है, परंतु उससे लगभग ६०० वर्ष पूर्व का लेखक म्राल उत्वी उसको रायजैपाल या राजपाल लिखता है, जो राज्यपाल का कुछ विगड़ा हुआ रूप है। ऐसे ही क्रिरिश्ता राज्यपाल को मारनेवाले कालिंजर के राजा का नाम नंदराय लिखता है, वह भी गंड होना चाहिये, क्योंकि महोवा से मिले हुए चंदेलों के एक शिलालेख मे राजा गंड के पुत्र विद्याधर

<sup>(</sup>१) इलियट्, हिस्ट्री स्राव् इडिया, जि० २, पृ० ४४।

<sup>(</sup>२) बिग, किरिश्ता, जि॰ १, प्र॰ ४७ भ्रीर ६३।

के हाथ से कन्नीज के राजा का मारा जाना लिखा है। राज्य में विद्याथर के साथ दुवकुंड का कच्छपघात ( कछवाहा ) स

प्रिपतामह (परदादा) अर्जुन के वर्णन में लिखा है कि उस

१०७७ या १०७= मे मारा गया होगा।

(१६) त्रिलोचनपाल (सं०१४ का उत्तराधिकारी)-का एक दानपत्र वि० सं० १०५४ (ई० स० १०२७) का मिल

(१७) यश:पाल (१) के समय का एक शिलालेख ि (ई० स० १०३६) का मिला है । उसके पीछे वि० सं० ११

१०६३) से कुछ पूर्व गाहङ्वाल (गहरवार) महीचंद्र का पुत्र का राज्य प्रतिहारों से छीनकर वहां का स्वामी वन गया। कन्नीज का वड़ा राज्य गाहड़वालों (गहरवारों) के हाथ पर भी उनके दंशजों को समय-समय पर जो इलाक़े जागीर

उनके श्रधिकार में कुछ समय तक बने रहे। कुरेठा (ग्वा से एक दानपत्र मलयवर्म प्रतिहार का वि० सं० १२७७ का मि उस( मलयवर्म )को नटुल का प्रपौत्र, प्रतापसिंह का पौत्र ह पुत्र वतलाया है। मलयवर्म की माता का नाम लाल्हण्देर्व

केल्हणदेव की पुत्री थी। यह केल्हणदेव शायद नाडोल का च रहा हो। इस दानपत्र में मलयवर्म के पिता का म्लेच्छो से ल जो ज्ञुतवुद्दीन ऐवक से संवंध रखता होगा। मलयवर्म के सिंह जो वि० सं० १२८० से १२६० तक के हैं, वहीं से एक दूसरा द

१३०४ चेत्र सुदि १ (ई० स० १२४७ ता० ६ मार्च) का भी प्राप्त हु वर्म के भाई नृवर्मा (नरवर्मा ) का है। नृवर्मा के पीछे यज्वप

था। दुवकुंड से मिले हुए कच्छपघात( कछवाहा )वंशी सामं

के समय के वि० सं० ११४५ ( ई० स० १०८८ ) के शिलां

की सेवा में रहकर बड़े युद्ध में राज्यपाल को मारा । राज्य

(जजपेलवंशी) परमाडिराज के पुत्र चाहड़ (चाहड़देव) ने प्रतिहारों से नलगिरि (नरवर) आदि छीन लिये। अब तो कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहारों के वंश में केवल बुंदेलखंड में नागौद का राज्य एवं अलिपुरा का ठिकाना तथा कुछ और छोटे-छोटे ठिकाने रह गये हैं। नागौद के राजाओं की जो वंशावली भाटों की पुस्तकों में मिलती है उसमें पुराने सब नाम कृत्रिम हैं।

जैसे मारवाड़ में ब्राह्मण प्रतिहार श्रव तक हैं वैसे ही श्रलवर राज्य गुर्जर (गूजर) के राजोरगढ़ तथा उसके श्रासपास के इलाकों पर गुर्जर जाति के प्रतिहारों का राज्य था। उनका हाल हम ऊपर गुजरों के इतिहास (पृ०१४६) में लिख चुके हैं।

```
रघुवंशी प्रतिहारों का वंशवृत्त (ज्ञात संवत् साहत)
  १ | नागभट ( नागावलोक )
वि० सं० ८१३
                                            ३ देवराज ( देवशक्ति )
                                            ४ वत्सराज वि० सं० ८४०
                                            ४ नागभट (नागावलोक) दूसरा
वि० सं० ८७२-८६०
                                             ६ राम ( राप्तभद्र )
                                            ७ { सोज ं( मिहिर, श्रादिवराह )
{    वि० सं० ६००—६३⊏
                                            महेद्रपाल ( महेद्रायुध, निर्भय-
तरेद्र )वि० सं० ६४०-६६४
                                  १० भोज (दूसरा)
६ (महीपाल ( चितिपाल )
े वि० सं० ६७१–६७४
                                                          ११ विनायकपाल
वि० सं० ६==
                        १४ विजयपाल वि० सं० १०१६ १२ (महेद्रपाल (दूसरा)
१३ (देवपाल
वि० सं० १००४)
                        १४ राज्यपाल वि० सं० १०७४
                        १६ त्रिलोचनपाल वि० सं० १०८४
                        १७ यश:पाल वि० सं० १०६३.
```

यर्नल टॉड ने लिया है—"पट्टिश्यं ने राजस्थान के इतिहास मं फभी फोर्ड नामवरी का काम नहीं किया। वे सदैव पराधीन ही रहे और विली के तंबरों या श्रजमर के चौठानों के जागीरदार होकर कार्य करते रहे । उनके इतिहास में सब से उज्ज्वल घृत्तांत नाहरूराव का अपनी स्वतं-श्रता की रचा के लिए पृथ्वीराज से निष्फल युद्ध करने का है 1" कर्नल टोंड ने यह वृत्तांत श्रानुमान १०० वर्ष पूर्व लिया था। उस समय प्राचीन शोध का मारंभ ही हुआ था, जिससे प्रतिहारों के प्राचीन इतिहास पर कुछ भी प्रकाश नहीं पढ़ा था। वास्तव में गुप्तों के पीछे राजपताने में श्रीहर्ष के श्रितिरिक्त प्रतिहारों के समान प्रतापी कोई दूसरा राजवंश नहीं हुआ। जिन तंबर और चौहान वंशों के श्रधीन प्रतिहारों का होना टॉड ने लिया है वे वंश प्रारंभ में प्रतिहारों के ही मातहत थे। प्रतिहारों का साम्राज्य नए होने के पीछे उन्होंने इसरा की श्रधीनता स्वीकार की थी। जितना शोध इस समय एशा है उतना यदि टॉड के समय में होता तो टॉड के 'राजस्थान' में प्रतिद्वारों का इतिहास श्रोर ही रूप से लिया जाता। नाहदु-राव न तो पृथ्वीराज के समय में हुआ श्रीर न उससे लड़ा था। यह कथा नाइड्राय ( नागभट, नाइड् ) का नाम राजपृताने में प्रसिद्ध होने के कारण पृथ्वीराजरासे में इतिहास के अन्धकार की दशा में धर दी गई, जो सर्वधा विश्वास के योग्य नहीं है।

मुंद्दणोत नेणसी ने ध्रपनी रयात में, जो वि० सं० १७०४ श्रोर १७२४ के वीच लिखी गई थी, भाट नीलिया के पुत्र खंगार के लिखाने के श्राप्त पिट्टिश्चों की निम्नलिखित २६ शाखाएं दर्ज की हैं —

१-पिड़हार । २-ईदा, जिसकी उपशास्त्रा में मलिसया, काल्पा, घड़िसया श्रोर वूलगा हैं । ३-ल्लोरा, ये मिया के वंशज हैं । ४-रामावट । ४-दोथा, जो मारवाड़ में पाटोदी कें पास हैं । ६-वारी, ये मेवाड़ में राजपूत श्रीर मारवाड़ में तुर्क हैं । ७-धांधिया, ये जोधपुर इलाके में राजपूत हैं ।

<sup>(</sup>१) हि. टॉ रा, भाग १, ए० २६०-६१।

<sup>(</sup>२) मुह्रणोत नैएसी की मूल ख्यात, और छ्पी हुई पुस्तक, जि॰ १, प्ट॰ २२१-२२।

द्र-खरवड़, ये मेवाड़ (उदयपुर राज्य) में चहुत हैं। ६-सीधका, ये मेवाड़ श्रीर बीकानेर राज्यों में हैं। १०-चोहिल, मेवाड़ में चहुत हैं। ११-फलू, ये सिरोही तथा जालोरी (जालोर के इलाक़े) में चहुत हैं। १२-चैनिया, फलोदी की तरफ हैं। १३-बोजरा। १४-भांगरा, ये मारवाड़ में भाट हैं श्रीर धनेरिया, भूभिलया श्रीर खीचीवाड़े में राजपूत हैं। १४-वापणा, ये महाजन हैं। १६-चौपड़ा, ये महाजन हैं। १७-पेसवाल, ये खोखरियावाले रैवारी (ऊंट श्रादि पश्र पालनेवाले) हैं। १८-गोढला। १६-टाकसिया, ये मेवाड़ में हैं। २०-चांदारा (चांदा के वंश के), ये नीवाज मे कुंभार हैं। २१-माहप, ये राजपूत हैं श्रीर मारवाड़ में चहुत हैं। २२-हराणा, ये राजपूत हैं। २३-सवर, ये मारवाड़ में राजपूत हैं। २४-पूमोर। २४-सामोर। २६-जेठवा, पड़िहारों में मिलते हैं।

'वंशभास्कर' में दी हुई पिंहहारों की वंशावली में प्रसिद्ध नाहड़राव' (नागभट) का प्रतिहार से १७१ वी पीढ़ी में होना वतलाया है। नाहड़राव से छठी पीढ़ी में श्रमायक हुआ, जिसके १२ पुत्रों से १२ शाखाओं का चलना

<sup>(</sup>१) राजपूताने में जिस नाहद्शाव पिद्दार का नाम प्रसिद्ध है वह मंडोर का पिद्दार नहीं, कितु मारवाइ (भीनमाल) का नागभट (दूसरा) होना चाहिये, जो वदा ही प्रतापी श्रीर वीर राजा हुआ। उसीने मारवाइ से जाकर कन्नोज का महाराज्य श्रपने श्राधीन किया था। मंडोर के प्रतिहार श्रार्थात् ब्राह्मण हिरश्रद्ध के वशाज प्रथम चावदों के श्रीर पिछे से रघुवशी प्रतिहारों के सामंत वने। उनके लेखों मे जो वीरता के काम वत्ताये है, वे उनके स्वतत्र नहीं, कितु श्रपने स्वामी के साथ रहकर किये हुए होने चाहिये। जैसे कि कक्क (बाउक के पिता) का मुद्गगिरि (मुगेर) के गौदों के साथ की जक्काई में यश पाना लिखा है, परतु वास्तव में कक्क श्रपने स्वामी मारवाइ के प्रतिहार वत्सराज का सामंत होने से उसके साथ मुगेर के युद्ध में गौदों से लड़ा था। ऐसे उदाहरण घहुतसे मिल श्राते हैं कि सामंत लोग श्रपने स्वामी के साथ रहकर विजयी हुए हों तो उक्क विजय को श्रपने शिलालेखादि में श्रपने नाम पर श्रंकित कर देते हैं। भाटों की ख्यातों में केवल मडोर के पिट्टिरों का ही उन्नेख मिलता है श्रीर मारवाइ तथा कन्नीज के प्रतापी रघुवशी प्रतिहारों के सवंध में इन्न भी नहीं लिखा, जिसका कारण यही है कि भाट लोग बहुत पीछे से ख्यातें लिखने लगे श्रीर नाहइराव (नागभट दूसरे) का नाम राजपताने में श्रधिक प्रसिद्ध होने से उसको उन्होंने मंडोर का पिइहार मान लिया।

माना है। उनमें से सोधक नाम के एक पुत्र का वेटा इंदा हुत्रा, जिससे प्रसिद्ध इंदा नाम की शापा चली। इस शापा के पड़िहारों की ज़र्मीदारी ईंदावाटी— जोधपुर से १४ कोस पश्चिम में—है। मंडोर का गढ़ इंदा शाखा के पहिहारीं ने पिंद्रार राणा इंमीर से, जो दुराचारी था, तंग आकर राव वीरम के पुत्र राठोट चुंडा को वि० सं० १४४१ ( ई० स० १३६४ ) मे दहेज में दिया। किर राणा हंमीर चीरूटंकनपुर में जा रहा। हंमीर के एक भाई दीपसिंह के बंशज सोंधिये पिड़द्दार हैं, जो अब मालवे की तरफ़ सोंधवाड़े में रहते हैं। हंमीर के एक दूसरे भाई गूजरमल ने एक मीला जाति की खी से विवाह कर लिया, जिसके घंशज पिक्टार मीणे राराड़ में हैं (जो ऊजले मीणे कहलाते हैं)। इंमीर के पुत्र फ़ंतल ने रान ( राण ) नगर ( भिणाय ) लेकर वहां राजधानी स्थापित की। कुंतल के पुत्र वाघ श्रोर निवदेव थे। वाघ ने बुढ़ापे में ईहडदेव सोलंकी (शायद यह राग श्रर्थात् भिगाय का सोलंकी हो) की पुत्री जैमती से विवाह किया। वह फुलटा निकली श्रोर श्रपने बूढ़े पति को छोड़कर गोठण गांव के गूजर वष्घराव (वाघराव) के पुत्र भोज के घर जा वैठी, इसलिए पहिद्दारों ने गुजरों को मारकर उनका गांव लट लिया ( जैमती के गीत अब तक राजपूताने में गाये जाते हैं )। गूजर भोज. के बेटे ऊदल ने अपने पिता का वैर लेने को वाघ पिश्हार के पुत्र भुद्ध पर चढ़ाई की, राण नगर को लूटा श्रीर पड़िहार वहां से भाग निकले। भुद्धः से चौथी पीढ़ी में होनेवाले भीम के पुत्र किशनदास ने (१) उचेरे ( उचहरा, नागौद, वघेलखंड ) में राजधानी जा जमाई। इस समय प्रतिहारो का एक छोटा राज्य नागौद है श्रोर उनकी ज़मींदारियां ज़िले इटावा में तथा पंजाय. में कांगड़े व होशियारपुर के ज़िलों में भी हैं।

## परमार वंश

परमारों के शिलालेखों तथा किव पद्मगुप्त (परिमल )रिचंत 'नवसाह-सांकचरित' काव्य आदि में परमारों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है— 'आवू पर्वत पर विसिष्ठ ऋषि रहते थे उनकी गौ (नंदिनी) को विश्वामित्र-छुल से हर ले गये इसपर विसिष्ठ ने ऋद हो मंत्र पढ़कर अपने, श्रानिकुंड में श्राहित दी, जिससे एक वीर पुरुप उस कुंड में से प्रकट हुआ, जो शश्रु को परास्त कर गो को लौटा लाया; इसपर प्रसन्न होकर श्रृपि ने उसका नाम 'परमार' श्र्यात् शश्रु को मारनेवाला रक्षा। उस बीर पुरुप के वंश का नाम परमार हुआ'। इस प्रकार परमारों की उत्पत्ति मालवे के परमार राजा मुंज (वाक्पितराज, श्रमोधवर्ष) के पीछे के शिलालेखों तथा संस्कृत पुस्तकों में मिलती है, परंतु मुंज के ही समय के पंडित हलायुध ने राजा मुंज को ब्रह्मचन्न कुल का कहा है। परमारों की उत्पत्ति के विषय में हम ऊपर (पृ०७४-७६ श्रोर उनके टिप्पणों में) विस्तार से लिस्न श्राये हैं।

परमारों का मूल राज्य श्रावू के श्रासपास के प्रवेश पर था, जहां से जाकर उन्होंने मारवाड़, सिंध, वर्तमान गुजरात के कुछ श्रंश तथा मालवे श्रादि में श्रपने राज्य स्थापित किये।

(१) ब्रह्माण्डमण्डपस्तम्मः श्रीमानस्त्यर्बुदो गिरिः । "॥ ४६ ॥ श्रुतिस्वाधीननीवारफलमूलसमित्कुश्यम् । मुनिस्तपोवनं चक्रे तत्रेच्वाकुपुरोहितः ॥ ६४ ॥ हता तस्यैकदा धेनुःकामसूर्गाधिसूनुना । कार्तवीर्यार्जुनेनेव जमदग्नेरनीयत ॥ ६५ ॥ स्थूलाश्रुधारसन्तानस्रिपतस्तनवल्कला । क्रमर्षपावकस्यामूद्धर्तुस्सिमदरून्धती ॥ ६६ ॥ क्रश्रधर्वविदामाद्यस्समन्त्रामाहृति ददौ । विकसिद्दिकटज्वालाजिटले जातवेदिस ॥ ६७ ॥ ततः च्रणात् सकोदण्डः किरीटी काञ्चनाङ्गदः । उज्जगामाग्नितः कोऽपि सहेमकवचः पुमान् ॥ ६८ ॥ दूरं सन्तमसेनेव विश्वामित्रेण् सा हता । तेनानिन्ये मुनेर्धेनुर्दिनश्रीरिव मानुना ॥ ६८ ॥ परमार इति प्रापत् स मुनेर्नाम चार्थवत् । " । ७१ ॥ परमार इति प्रापत् स मुनेर्नाम चार्थवत् । " । । ।

श्रावू के परमारों का मूल पुरुष धूमराज हुश्रा, परंतु वंशावली उससे नहीं, किंतु उसके वंशधर उत्पलराज से नीचे लिखे श्रनुसार मिलती है—

- (१) उत्पलराज (धूमराज का वंशज)—वसंतगढ़ (वसिष्ठपुर, वट-नगर, सिरोही राज्य) से मिले हुए परमार राजा पूर्णपाल के समय के वि० सं० १०६६ (ई० स० १०४२) के शिलालेख में वंशावली उत्पलराज से शुरू होती है।
  - (२) श्रारएयराज (सं०१ का पुत्र)।
  - (३) कृप्णराज (सं०२ का पुत्र)—उसको कान्हड्देव भी कहते थे।
- (४) धरणीवराह (सं० ३ का पुत्र)—कन्नों के रघुवंशी प्रतिहारों का राज्य निर्वल होने पर उनके सामंत स्वतंत्र होने लगे। मूलराज नामक सोलंकी ने अपने मामा चावड़ावंशी सामंतिसिंह (भूयड़) को मारकर उसका राज्य छीना अोर वह गुजरात की राजधानी पाटण (अणहिलवाड़े) की गद्दी पर वैट गया। उसने धरणीवराह पर भी चढ़ाई की थी, जिससे उस (धरणीवराह) ने हस्तिकुंडी (हथुंडी, जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में) के राष्ट्रकृट (राठोड़) राजा धवल की शरण ली, ऐसा धवल के वि० सं० १०४३ (ई० स० ६६७) के शिलालेख से पाया जाता है । मूलराज ने वि० सं० ६६६ से १०४२ (ई० स० ६४२—६६६) तक राज्य किया, अतएव धरणीवराह पर उसकी चढ़ाई इन दोनों संवतों के वीच किसी वर्ष में होनी चाहिये। राजपूताने में ऐसा प्रसिद्ध है कि परमार धरणीवराह के ६ भाई थे, जिनको उसने अपना राज्य वांट दिया, और उनकी ६ राजधानियां

<sup>(</sup>१) हिं. टॉ. रा, खढ १, पृ० ४३२। ( खद्गवितासप्रेस का संस्करण )।

<sup>(</sup>२) यं मूलादुदमूलयद्गुरुवलः श्रीमृलराजो नृपो
दर्पीचो धरणीवराहनृपति यद्दद्वि(द्द्वि)पः पादपं।
स्त्रायातं भुवि कादिशीकमिभको यस्तं शरणयो दधौ
दंष्ट्रायामिव रूढमूढमहिमा कोलो महीमण्डलं।। १२॥
प. इं, जि॰ १०, ए॰ २१।

नवकोटी मारवाड़ कहलाई। इस विषय का एक छुप्पय भी प्रसिद्ध है<sup>9</sup>, परन्तु उसमें कुछ भी सत्यता पाई नहीं जाती। श्रनुमान होता है कि वह छुप्पय किसीने पीछे से वनाया होगा। उसके वनानेवाले को परमारों के प्राचीन इतिहास का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं था।

- (१) महीपाल (सं० ४ का पुत्र )—जिसको धूर्भट<sup>२</sup>, ध्रुवभट और देवराज भी कहते थे। उसका एक दानपत्र वि० सं० १०४६ (ई० स० १००२) का मिला है, जो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ।
- (६) धंधुक (सं० ४ का पुत्र )—उसने गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम) की सेवा स्वीकार न की, जिससे भीमदेव उसपर कुछ हुआ (अर्थात् चढ़ आया), तव वह आबू छोड़कर धारा (धारा नगरी, धार) के राजा भोज के पास चला गया, जब कि वह चित्तोड़ में रहता था। भीम-देव ने प्राग्वाटवंशी (पोरवाड़) महाजन विमल (विमलशाह) को आबू का दएडपित (हाकिम) नियत किया, जिसने धंधुक को चित्तोड़ से चुलाकर भीमदेव के साथ उसका मेल करा दिया, फिर उस(धंधुक)की आज्ञा से वि० सं० १०८८ (ई० स०१०३१) में आबू पर (देलवाड़ा गांव में) विमलवसती (विमलवसही) नामक करोड़ो रुपयों की लागत का आदिनाथ का मंदिर
  - (१) मंडोवर सामत, हुवो ऋजमेर सिद्धसुव ।
    गढ पूंगल गजमल्ल, हुवो लोद्रवे भागाभुव ॥
    ऋल्ह पल्ह ऋरबद्द, भोजराजा जालंधर ।
    जोगराज धरधाट, हुवो हांसू पारक्कर ॥
    नवकोट किराडू संजुगत, धिर पंवार हर थिपया ।
    धरगीवराह धर भाइयां, कोट वांट जू जू दिया ॥
  - (२) श्रीधरणीवराहोभूत्प्रभुभूमेस्तदंगजः। श्रीधूर्भटमहीपालो तत्सुतोदधतुर्भही॥

श्रावृ के किसी परमार राजा के एक दानपत्र का पहला पत्रा (रा॰ म्यू॰ श्रजमेर की ई॰ स॰ १६३२ की रिपोर्ट, प्ट॰ २-३)। यह अब तक श्रप्रकाशित है। पनवाया<sup>3</sup>। कारीगरी में उस मंदिर की समता करनेवाला दूसरा कोई मंदिर हिन्दुस्तान में नहीं है <sup>3</sup>। धंधुक की गणी श्रमृतदेवी से पूर्णपाल नामक पुत्र श्रोर लाहिनी नामक कन्या हुई। लाहिनी का विवाह विश्रहराज के साथ हुआ था, जिसको संगमराज का प्रपोत्र, दुर्लभराज का पौत्र श्रोर चच का पुत्र वत्तलाया है। लाहिनी विधवा हो जाने पर श्रपने भाई पूर्णपाल के पास श्राकर रहने लगी श्रोर वि० सं० १०६६ (ई० स० १०४२) में उसने विस्छपुर (वसंतगढ़, सिरोही राज्य) में सूर्य के मंदिर श्रोर सरस्वती वापी (वावली) का जीर्णोद्धार कराया<sup>3</sup>। लाहिनी के नाम से श्रव तक

(१) तत्कुलकमलमरालः कालः प्रत्यिधंमंडलीकानां ।
चंद्रावतीपुरीशः समजिन वीराग्रणीर्धन्युः ॥ ५ ॥
श्रीभीमदेवस्य नृपस्य सेवाममन्यमानः किल धंघुराजः ।
नरेशरीपाच्च ततो मनस्वी धाराधिपं भोजनृपं प्रपेदे ॥ ६ ॥
प्राग्वाटवंशाभरण वभूव रत्नप्रधानं विमलाभिधानः।'''॥॥
ततश्च भीमेन नराधिपेन प्रतापवह्निर्धिमलो महामितः ।
कृतोर्वदे दंडपितः सता प्रियो प्रियवदो नंदतु जैनशासने ॥८॥
श्रीविक्रमादित्यनृपाद्वचतीतेऽष्टाशीति याते शरदां सहस्रे ।
श्रीस्रादिदेवं शिखोर्बुदस्य निवेशितं श्रीविमलेन वंदे ॥१९॥

थायू पर विमलशाह के मंदिर के जीर्गोदार सवधी वि॰ सं॰ १३७म के शिलालेख से।

राजानकश्रीधांधूंके ऋद्धं श्रीगूर्जरेश्वरं । प्रसाद्य भक्त्या तं चित्रकूटादानीय तद्धिरा ॥ ३६ ॥ वैक्रमे वसुवस्वाशा १०८८ मितेऽब्दे भूरिरेव्ययात् । सत्प्रासादं स विमत्तवसत्याह्नं व्यधापयत् ॥ ४०॥ जिनमभसूरिरचित 'तीर्धक्ल्प' में श्रर्बुदक्ल्प ।

- (२) इस मंदिर की सुंदरता के लिए देखो ऊपर पृ०२७।
- (३) वसंतगढ़ का वि० सं० १०६६ का शिलालेख (ए. इं, जि० ६, ए० १२-१४)।

वह वावली लाणवाव (लाहिनी वापी) कहलाती है। धंधुक के तीन पुत्र ' पूर्णपाल, दंतिवर्मा श्रोर कृप्णराज हुए।

- (७) पूर्णपाल (सं०६ का पुत्र )—उसके समय के तीन शिलालेख मिले हैं, जिनमें से दो वि० सं० १०६६ (ई० स० १०४२) के और तीसरा वि० सं० ११०२ (ई० स० १०४४) का है।
- (८) दंतिवर्मा (सं०७ का छोटा भाई)—उसके पुत्र योगराज के विद्यमान होते हुए भी उस(दंतिवर्मा)का छोटा भाई कृष्णदेव राज्य का स्वामी वन वैठा, जिससे दंतिवर्मा के वंशज कुछ वर्ष तक राज्य से वंचित रहे।
- (६) कृष्णदेव (कृष्णराज दूसरा, सं० ८ का छोटा भाई)—गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम) ने उसको केद किया, परंतु नाडौल के चौहान राजा वालप्रसाद ने उसे मुक्त करा दिया<sup>२</sup>। उसके समय के दो शिलालेख भीनमाल से मिले हैं, जो वि० सं० १११७<sup>3</sup> स्त्रीर ११२३<sup>8</sup>(ई० स० १०६० स्त्रीर १०६६) के हैं।
  - (१०) काकलदेव (सं०६ का पुत्र)।
  - (११) विक्रमासिंह (सं०१० का पुत्र)—हेमचन्द्र (हेमाचार्य) ने

<sup>(,</sup>१) श्रीघ(घं)घूका(को) घराघीशो महीपालतन्द्भवः ।'''॥४॥ तत्सुतः पूर्यापालोभूद्दितवर्मा द्वितीयकः । तृतीयः कृष्यादेवोभूद्राज्यं चकुः ऋमेर्या ते ॥ ५ ॥ परमारों के उपर्युक्ष दानपत्र का पहला पत्रा ।

<sup>(</sup>२) जज्ञे स्मृत्तदनु तनयस्तस्य बालप्रसादो भीमदमाभृद्धरगायुगलीमईनव्याजतो यः । कुर्वन् पीडामतिव(व)लतया मोचयामास कारा-गाराद् सूमीपतिमपि तथा कृष्णदेवाभिधानम् ॥ १८॥ ए. इं, जि० ६, ए० ७४-७६ ।

<sup>(</sup>३) वंव. रोज़ेटियर, जि॰ १, सा॰ १, पृ० ४७२-७३।

<sup>(</sup> ४ ) वही, जि॰ १,सा॰ १, ए० ४७३–७४।

श्रपने 'छथाश्रयमहाकाव्य' में लिया है-"गुजरात के सोलंकी राजा कुमार-पाल ने श्रजमेर के चौद्दान राजा श्राना ( श्रर्णोराज, श्रानल्लदेव, श्रानाहा ) पर चढ़ाई की उस समय श्रावृ का राजा विकमसिंह कुमारपाल के साथ था '।" जिनमंडनोपाध्याय ने अपने 'कुमारपाल-प्रवंध' में लिखा है-"विक्रमसिंह लड़ाई फे समय श्राना (श्राणींराज) से मिल गया, जिससे कुमारपाल ने उसको क्रेंद कर श्रानू का राज्य उसके भतीजे यशोधवल (योगराज के पोत्र श्रोर रामदेव के पुत्र ) को दिया ।" सोलकी कुमारपाल ने श्रजमेर पर दो चढ़ाइयां की थीं, परंतु पिछले जैन-लेखकां ने दोनों को मिलाकर गज्यज् कर दिया है। पहली चढ़ाई वि० सं० १२०१ (ई० स० ११४४) के श्रासपास हुई, जिसमें फुमारपाल की सफलता पर सन्देह होता है, परंतु दूसरी चढ़ाई वि० सं० १२०७ ( ई० स० ११४० ) में हुई, जिसमें वह विजयी हुआ। विकमसिंह के समय पहिली चटाई हुई होगी, क्यांकि अजारी गांव (सिरोही राज्य) से यशोधवल के समय का एक शिलालेख<sup>3</sup> वि॰ सं० १२०२ ( ई० स० ११४४ ) का मिला, जिसमं उसको महामंडलेखर कहा है। विक्रमसिंह के एक पुत्र रणसिंह हुआ, जिसको आवू का राज्य नहीं मिला। (१२) यशोधवल (दंतिवर्मा का वंशज और रामदेव का पुत्र )—

<sup>(</sup>१) 'द्वथाश्रयमहाकान्य'; सर्ग १६, श्लो॰ ३३-३४।

<sup>(</sup>२) एं० ऐं; जि॰ ४१, ए० १६४–६६।

<sup>(</sup>३) यह शिलालेस राजपूताना म्यूजिश्चम् ( श्रजमेर ) में सुराचित है ।

<sup>(</sup>४) दंतिवर्मात्मजः श्रीमान् योगराजो जगज्जयी ।
राजा काकलदेवोभूत् कृष्णदेवतन्द्भवः ॥ ६ ॥
योगराजांगसंभूतो रामदेवो रणोत्कटः ।
जातः काकलदेवांगाद्विक्रमसिह्दमाधिपः ॥ ७ ॥
रामदेवतनोर्जातः श्रीयशोधवलो नृपः ।
येन मालवभूपालो वह्नालो दिलतो रणे ॥ ८ ॥
परमारो के उपर्युक्र दानपत्र का पहला पत्रा।

उसने कुमारपाल के शत्रु मालवे के राजा बह्नाल को मारा था<sup>9</sup>। बह्नाल का नाम मालवे के परमारों के शिलालेखादि में नहीं मिलता। संभव है कि वह उनका कोई वंशधर रहा हो, जिसने अपने पुरुखाओं का सोलंकियों के हाथ में गया हुआ राज्य छुड़ा लेने का बीड़ा उठाया हो और उसमें मारा गया हो, अथवा किसी राजा का उपनाम (खिताव) हो, जिसका निर्णय अब तक नहीं हुआ। उस(यशोधवल) के समय के दो शिलालेख मिले हैं, जो वि० सं० १२०२ और १२०७ (ई० स० ११४४ और ११४०) के हैं। यशोधवल के दो पुत्र धारावर्ष और प्रल्हादनदेव थे।

(१३) धारावर्ष (सं० १२ का पुत्र )—वह आबू के परमारों मे वड़ा प्रसिद्ध और पराक्रमी हुआ। गुजरात के राजा कुमारपाल ने जब कोंकण (उत्तरी) के राजा (मिल्लकार्जुन) पर दो चढ़ाइयां कर उसको मारा उस समय कुमारपाल की सेना के साथ वह भी था और उसने भी अपनी वीरता दिखाई थी '।' ताजुल मआसिर' नाम की फ़ारसी तवारीस से पाया जाता है कि हिजरी सन् ४६३ के सफ़र (वि० सं० १२४३ पौष या माघ=ई० स० ११६६) महीने में कुतबुद्दीन ऐवक ने अणहिलवाड़े पर चढ़ाई की। उस समय आबू के नीचे (कायद्रां गांव के पास) बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें धारावर्ष गुजरात की सेना के दो मुख्य सेनापितयां में से एक था। इस लड़ाई में गुजरात की सेना हारी, परंतु उसी जगह थोड़े ही समय पहले जो एक दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें शहाबुद्दीन गोरी घायल होकर भागा था '। उस लड़ाई में भी

मत्वा सत्वरमेष मालवपति बह्मालमालब्धवान् ॥ ३५ ॥

श्राव पर के तेजपाल के मंदिर की वि० सं० १२८७ की प्रशस्ति (ए० हुँ;

<sup>(</sup>१) रोदःकदरवर्त्तिकीर्त्तिलहरीलिप्तामतांशुद्युते— रप्रद्युम्नवशो यशोधवल इत्यासीत्तनूजस्ततः । यश्चौलुक्यकुमारपालपनतिप्रसर्थितामागतं

<sup>(</sup>२) वही प्रशस्ति, श्लोक ३६।

<sup>(</sup>३) इलियट्, ाहिस्ट्री श्राव् इंडिया, जि॰ २, ए० २२६-३०।

धारावर्ष का लड़ना पाया जाता है। उसके समय गुजरात में कुमारपाल, श्रजय-पाल. मूलराज (दूसरा) श्रोर भीमदेव (दूसरा) ये चार सोलंकी राजा हुए। वालक राजा भीमदेव (दूसरे) के समय में उसके मंत्रियों तथा सरदारों ने उस-का राज्य धीरे-धीरे द्वा लिया श्रीर वे स्वतंत्र वनवेडे. तव धारावर्ष भी स्वतंत्र हो गया, परंतु जब गुजरात पर दिल्ला के यादव राजा सिंहण ने तथा दिज्ञी के सुलतान शमशुद्दीन श्रव्तमश ने चढ़ाइयां की, उस विकट समय में घोलका के ववेल (सोलंकी) सामंत वीरधवल तथा उसके मंत्री पोरवाङ् ( प्राग्वाट ) महाजन वस्तुपाल श्रीर तेजपाल दे श्राग्रह से मारवाट के श्रन्य राजाओं के साथ वह भी गुजरात के राजा की सहायता करने को किर तैयार हो गया । वह वड़ा वीर श्रोर पराक्रमी राजा था। पाटनारायण के मंदिर के वि०सं० १३४४ (ई० स० १२=७) के शिलालेस में लिखा है—'धारावर्ष एक चाण से तीन भेंसों को चीध डालता था<sup>3</sup>।' इस कथन की साली श्राव पर श्रचलेश्वर के मंदिर के वाहर मंदािकनी नामक वरे कुंड के तट पर धनुप सहित पत्थर की वनी हुई राजा धारावर्ष की राड़ी मूर्ति दे रही है, जिसके थ्यागे पुरे क्रद के तीन भेंसे पास-पास खड़े हुए हैं। उनमें से प्रत्येक के शरीर<sup>-</sup> के श्रारपार समान रेखा में एक-एक छिद्र चना है। उसकी दो राणियां-श्टंगा-रदेवी और गीगादेवी-नाडोल के चौहान राजा केल्हण की पुत्रियां थी, जिनमें से गीगादेवी उसकी पटराणी थी। उसके राज्यकाल का एक दानपत्र श्रौर कई शिलालेख वि० सं० १२२० से १२५६ (ई० स० ११६३ से १२१६) तक के

<sup>(</sup>१) मन्त्रिभर्मांडलिकेश्च वलवद्भिः शनैः शनैः । वालस्य भूमिपालस्य तस्य राज्यं व्यभज्यत ॥ ६१ ॥ कीर्तिकोसुदी, सर्गे २ ।

<sup>(</sup>२) ना॰ प्र॰ प॰, भाग ३, प्र॰ १२३-२४, श्रीर प्र॰ १२४ के टिप्पण १, ३ और ४।

<sup>(</sup>३) एकवागानिहतं त्रिलुलायं यं निरीच्य कुरुयोधसदृ । पादनारायण की प्रशस्ति, श्लो॰ १४ (मूललेख की छाप से )।

<sup>(</sup> ४ ) घारावर्षं का वि॰ सं॰ १२२० ज्येष्ट सुदि ४ का शिलालेख कायद्रा गांव

्मिले हैं, जिनसे निश्चित है कि उसने कम से कम ४७वर्ष तक राज्य कियाथा।

'पृथ्वीराज रासो' में किखा है कि श्रावू के परमार राजा सलख की पुत्री इच्छुनी से गुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम ) ने विवाह करना चाहा, परंतु यह वात सलख तथा उसके पुत्र जैतराव ने स्वीकार नहीं की श्रीर इच्छुनी का संबंध चौहान पृथ्वीराज से कर दिया। इसपर कुद्ध होकर भीम ने श्रावू पर चढ़ाई करदी। युद्ध में सलख मारा गया। उसके पीछे पृथ्वीराज ने भीम को परास्त कर श्रावू का राज्य जैतराव को दिया श्रीर इच्छुनी से विवाह कर लिया। यह सारी कथा किएत है, क्योंकि श्रावू पर सलख या जैतराव नाम का कोई परमार राजा हुआ ही नहीं। पृथ्वीराज ने वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) से १२४६ (ई० स० ११६२) तक राज्य किया, श्रीर वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३) से १२७६ (ई० स० ११६२) तक श्रावू का राज्य किया, श्रीर वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३) से १२७६ (ई० स० ११६१)

धारावर्ष का छोटा भाई प्रह्लाद्वि (पालव्सी) वीर एवं विद्वान् था। उसकी विद्वत्ता श्रोर वीरता की बहुत कुछ प्रशंसा प्रसिद्ध किव सोमेश्वर ने श्रपनी रची हुई 'कीर्त्तिकौमुदी' नामक पुस्तक तथा तेजपाल के बनवाये हुए लू एवसही की प्रशस्ति में की है। यह प्रशस्ति वि० सं० १२८७ में श्राबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा सामंत्रसिंह श्रोर गुजरात के सोलंकी राजा श्रजयपाल की लड़ाई में, जिसमें श्रजयपाल घायल हुआ, प्रह्लाद्व ने वड़ी वीरता से लड़कर गुजरात की रचा की थी, प्रह्लाद्व का रचा हुआ 'पार्थपराक्रमव्यायोग को (नाटक)

पुत्रत्वेन सरस्वत्याः पतित्वेन जयश्रियः ॥ २० ॥

कीर्तिकौमुदी, सर्ग १।

<sup>(</sup>सिरोही राज्य ) से मिला है, जो राजपूताना म्यूजिश्रम् (अजमेर) में सुरित्तत है श्रोर १२७६ का मकावल गाव (सिरोही राज्य) से थोड़ी दूर एक छोटे से तालाव की.पाल पर खड़े हुए सगमरमर के श्रठपहलू स्तम पर खुदा है।

<sup>(</sup>१) श्रीप्रह्लादनदेवोभूद्द्वितयेन प्रसिद्धिमान्।

<sup>(</sup>२) ए० ई, जि० म, ए० २११, श्लोक सं० ३म ।

<sup>(</sup>३) संस्कृत में नाटको के मुख्य १० भेद माने गये हैं, जिनमें से एक 'ब्यायोग'

भी मिल चुका है, जो उसकी लेरानी का उज्ज्वल रहा है। उसने श्रपने नाम से प्रहादनपुर नगर वसाया, जो श्रव पालनपुर नाम से गुजरात में प्रसिद्ध है। उत्पलराज से लगाकर धारावर्ष तक के श्रावू के परमार राजाओं की श्रंखलावद्ध पूरी वंशावली उपर्युक्त आबू के किसी परमार राजा के ताझ-पत्र के पहले पत्रे में दी हुई है।

(१४) सोमसिंह (सं०१३ का पुत्र)—उसने अपने पिता से श्राह्मविया और चचा (प्रव्हादन) से शख़िवया पढ़ी थी?। उसके समय में
मंत्री वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू पर देलवाड़ा गांवमेल्, ण्वसही
नामक नेमिनाथ का मंदिर, जो आबू के संदर मंदिरों में दूसरा है कि करोड़ों
रुपये लगाकर अपने पुत्र ल्, णिसिंह (लावएयसिंह) तथा अपनी स्त्री अनुपमादेवी के श्रेय के लिए वि० सं०१२५७ (ई० स०१२३०) में वनवाया। उसकी
पूजा आदि के लिए सोमसिंह ने वारठ परगने का डवाणी गांव उक्त मंदिर को
भेंट किया । उसी गांव से मिले हुए वि० सं०१२६६ (ई० स०१२३६) आवण
सुदि ४ के शिलालेख में उक्त मदिर तथा तेजपाल और उसकी स्त्री अनुपमादेवी
के नामों का उन्नेख है। सोमसिंह के समय के तीन शिलालेख अय तक मिले
हैं, जो वि० सं०१२५० से १२६३ (ई० स०१२३० से १२३६) तक के हैं ।

कहलाता है। व्यायोग किसी प्रसिद्ध घटना का प्रदर्शक होता है, जिसमें युद्ध का प्रसंग श्रवश्य रहता है, परतु वह स्त्री के निमित्त न हो। उसमें एक ही श्रंक, धीरोद्धत चीर पुरुष नायक, पात्रों में पुरुष श्रधिक श्रोर खियां कम श्रोर मुख्य रस चीर तथा रौद्र होते हैं। 'पार्थपराक्रमब्यायोग' 'गायकवाद श्रोरिऍटल सीरीज़' में छप चुका है।

(१) घारावर्षस्रतोऽयं जयित श्रीसोमिसहदेवो यः । पितृतः शौर्य विद्यां पितृव्यकाद्दानमुभयतो जगृहे ॥ ४० ॥ ए० इ, जि० म, ए० २११ ।

- (२) उक्र मदिर की सुंदरता भ्रादि के लिए देखो ऊपर प्र० २७।
- (३) ए० इं; जि० =, पृ० २२२, पक्ति ३१।
- (४) वि॰ सं॰ १२८७ की दो प्रशस्तियां श्रावू पर वस्तुपाल के मंदिर मे लगी हुई हैं (ए॰ इं, जि॰ ८, पृ॰ २०८-२२) श्रोर वि॰ सं॰ १२६३ का शिलालेख देव॰ खेत्र (देवचेत्र, सिरोही राज्य) के मंदिर में लगा हुआ (अप्रकाशित) है।

सह गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (दूसरे) का सामंत था। उसने जीतेजी श्रापने पुत्र कृष्णुराज (कान्हड्देव) को युवराज वना दिया था श्रीर उसके हाथ खर्च के लिए नाणा गांव (जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाक़े में) दिया था।

(१४) कृष्णराज-तीसरा (सं० १४ का पुत्र)—उसको कान्हड्देव भी कहते थे।

(१६) प्रतापसिंह (सं०१४ का पुत्र)—उसके विषय में पाट-नारायण के मंदिर के वि० सं०१३४४ के शिलालेख में लिखा है—"उसने जैत्रकर्ण को परास्त कर दूसरे वंश में गई हुई चंद्रावती का उद्घार किया अर्थात् दूसरे वंश के राजा जैत्रकर्ण ने चंद्रावती ले ली थी, उसको परास्त कर वहां पर उसने परमारों का राज्य पीछा जमाया।" जैत्रकर्ण शायद मेवाड़ का राजा जैत्रसिंह हो। प्रतापसिंह का मंत्री ब्राह्मण देव्हण था, जिसने वि० सं०१३४४ में पाटनारायण के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर उसपर ध्वजा-दंड चढ़ाया।

(१७) विक्रमासिंह (सं० १६ का उत्तराधिकारी)—उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० १३४६ (ई० स० १२६६) का वर्माण गांव (सिरोही राज्य) के ब्रह्माणस्वामी नाम के सूर्यमंदिर के एक स्तंभ पर खुदा है, जिसमें उसका खिताव 'महाराजकुल' (महारावल) लिखा है।

<sup>(</sup>१) सिरोही राज्य के काळागरा नामक गांव से एक शिलालेख वि० सं० १३०० का मिला है, जिसमें चंद्रावती के महाराजाधिराज आल्ह्यासिंह का नाम है। यह किस वश का या इस संबंध का उक्त लेख में कुछ भी उन्नेख नहीं है। पाटनारायण के मंदिर के वि० सं० १३४४ के शिलालेख में कृष्णराज के पीछे प्रतापसिंह का नाम है, आल्ह्यासिंह का नहीं, ऐसी दशा मे संभव है कि आल्ह्यासिंह कृष्णराज का ज्येष्ठ पुत्र हो और उस( शाल्ह्यासिंह) के पीछे प्रतापसिंह राजा हुआ हो। 'शिलालेखों में ऐसे उदाहरण कभी-कभी मिल जाते हैं कि एक भाई के पीछे दूसरा भाई राजा हुआ हो तो वह (दूसरा) अपने बड़े भाई का नाम छोड़ अपने पिता के पीछे अपना नाम लिखाता है, परंतु जब तक अन्य लेखों से हमारे इस अनुमान की पुष्टि न हो तब तक हम आल्ह्यासिंह को आबू के परमारों की वशावली में स्थान देना उचित नहीं समसते।

श्राव् पर तेजपाल के मंदिर की वि० सं० १२८७ (ई० स० १२३०) की दूसरी प्रशस्ति में श्राव् के परमार राजा सोमिसिंह को भी राजरूल (रावल) लिया है, जिससे श्रव्यमान होता है कि जैसे मेवाइ के राजाओं ने पीछ से राजरूल (रावल) श्रीर महाराजकुल (महारावल) खिताव धारण किये वैसे ही श्राव् के परमारों ने भी किया था। विक्रमिसिंह के समय जालोर के चौहानों ने श्राव् के परमार राज्य का पश्चिमी श्रंश दवा लिया श्रोर उसके श्रंतिम समय में, श्रथवा उसके पुत्र या वंशज से वि० सं० १३६८ (ई० स० १३११) के श्रासपास राव लुंभा ने श्राव् तथा उसकी राजधानी चंद्रावती छीनकर श्राव् के परमार राज्य की समाति की श्रोर वहां चौहानों का राज्य स्थापित किया।

श्रात्रू के परमारों के वंशधर दांता (श्रात्रू के निकट) के परमार हैं। उनका जो इतिहास गुजराती 'हिंदराजस्थान' में छुपा है उससे पाया जाता है कि उसके संग्रह करनेवाले को परमारों के प्राचीन इतिहास का कुछ भी ग्रान न था, जिससे 'गवंधिचतामिए' श्रादि में मालवे के परमारों का जो कुछ इतिहास मिला उसे संग्रह कर दांता के परमारों को मालवे के परमारों का वंशधर लिख दिया। फिर मुंज, सिंधुल श्रीर प्रसिद्ध राजा भोज के पीछे कमशा उदयकरण (उदयादित्य), देवकरण, खेमकरण, संताण, समरराज श्रीर शालिवाहन के नाम दिये हैं। उसी शालिवाहन का वि० सं० १३६ (ई० स० ७०) में होना श्रीर शक संवत् चलाना भी लिखा है। यह सव इतिहास के श्रंथकार में बहुधा कि एत चुत्तान्त लिख मारा है। दांता के परमार श्रात्रू के राजा कृष्णराज (कान्हड़ेदेव) दूसरे के वंशधर होने चाहियें।

## ञ्राबू के परमारों का वंशवृत्त

```
( धूमराज के वंश में )
                         १-उत्पलराज
                         २-श्रारएयराज
                         ३-कृष्णराज
                         ४-धरणीवराह
                         ४-महीपाल (धूर्भट्ट, ध्रुव्भट और देवराज )
                                       वि० सं० १०५६
                         ६-धंधुक
७--पूर्णपाल
                             दंतिवर्मा
                                           ६—कृष्णदेव (कृष्णराज
   विं० सं० १०६६-११०२
                                              दूसरा)
                            योगराज
                                           वि० सं० १११७-२३
                            रामदेव.
                                           १०-काकलदेव
                        १२-यशोधवत
                                           ११-विक्रमसिंह
                          वि० सं० १२०२-७
                                              वि० सं० १२०१ (?)
                                                      रणसिंह
             १३-धारावर्ष
                                          प्रल्हाद्न
                 वि० सं० १२२०-७६
              १४-सोमसिंह
                 वि० सं० १२५७-६३
              १४-कृष्णराज (तीसरा)
              १६-प्रतापासिंह वि० सं० १३४४
              १७-विक्रमसिंह (दूसरा) वि० सं० १३४६
```

भागीत (भोगपर राज्य) से परमती का एक शिक्तोंक , रावस्व को राज ११४४ (ईव राव १०५३) का जिला है, जिल्ही यहाँ के परमाने के कमत भे राज साम जिल्हों है—

(१) पाराविसा (१) धरत (२) तेमान, (४) वासारित, (१) पाराविसा (१) पाराविसा, (१) पाराविसा (१) पारावि

किराह ( गंप्यूर राष्ट्र ) के शियालय के यक जान पर यहा के प्रमान का यक रेपा है, जो पि० भंग १२१= ब्राजित सृद्धि १ ( ग्रंथ स्वयं स्वयं का प्रमान का प्रमान के स्वयं है। उसका यह दिशा के किए के प्रमान के स्वयं के स्वयं का स्वयं का स्वयं के स्वयं का स्व

- (१) संन्यामन ( सम्मागन का पुत्र )।
- (२) उद्यम् ( चं० १ का पुत्र )—यह गुज्ञगत के सोतंत्री राज्ञ जमसिंह ( सिर्द्याल ) का मानंत्र था थीर उपके निष्य चोड, गील, कर्लांट थीर माराचे मे सदादयां सहा था।
- (३) मोगेद्यर (सं० २ का गुप)—यह प्रारंभ में अपितंह (निजगत) का मानंत कीर कृपायाप था। उसने द्रप्यांतह की रूपा में मिंतुराद्युर के राज्य को, दो पहरो रुट गया था, किर से प्रातकर कृपारपाल (निजगत अपितंह का उपराधिकारी) की रूपा में उसे सुद्रुद किया और किराइ में यहुत समय तक यह राज्य करता रहा। यि० सं० १२१= (ई० स० ११६१) जाजित सुद्रि १ सुरुपार को उसने राजा दाजक से १७०० घोड़े दंड में लिये शीर उसके दो किले तलुकोह (तंनीट, जसलमेर राज्य) और मयसर

(मोसर, जोधपुर राज्य) भी छीन लिये। श्रंत में जज्जक को चौलुक्य (सोलंकी) राजा (कुमारपाल) के श्रधीन कर वे क्रिले श्रादि उसको पीछे दे दिये<sup>3</sup>, जिसकी यादगार में किराडू का वह लेख खुदवाया गया था।

श्राबू के परमारों की ऊपर लिखी हुई शाखाओं के श्रतिरिक्त जोधपुर राज्य में कही-कही श्रीर भी परमारों के लेख मिलते हैं, परंतु उनमें वंशा-वली न होने से हमने उन्हें यहां स्थान नहीं दिया।

मालवे के परमारों के शिलालेखों तथा 'नवसाहसांकचरित' श्रादि
पुस्तकों में उनका उत्पत्ति-स्थान श्रावू पर्वत वतलाया है, जिससे श्रद्धमान
होता है कि वे श्रावू से उधर गये हों। मालवेके परमालवेके परमार मारों के श्रधीन राजपूताने के कोटा राज्य का दक्षिणी
विभाग, भालावाड़ राज्य, वागड़ तथा प्रतापगढ़ राज्य का पूर्वी विभाग
होना पाया जाता है। उनकी मूल राजधानी धारानगरी थी, फिर उज्जैन
हुई श्रीर भोज के समय पीछी धारानगरी में राजधानी स्थापित की गई।
उनकी नामावली नीचे लिखे श्रद्धसार मिलती है—

(१) प्रसादाज्जयसिहस्य सिद्धराजस्य भूमुजः ॥ १६ ॥

''' सिंधुराजपुरोद्भवं ।

भूयो निव्यीजशीर्येण राज्यमेतत्समुद्धृतं ॥ २० ॥

''' कुमारपालभूपालात् सुप्रतिष्ठमिदं कृतं ॥ २१ ॥

किरातकूटमात्भीयं ''' समन्वितं ।

निजेन चात्रधर्मेण पालयामास यश्चिरं ॥ २२ ॥

ऋष्टादशाधिके चास्मिन् शतद्वादशकेश्विने ।

प्रतिपद्गुरुसंयोगे सार्द्धयामे गते दिने ॥ २३ ॥

दंडं सप्तदशशतमश्वानां नृपजज्जकात् । '''॥२४॥

तणुकोट्टं नवसरो दुग्गीं सोमेश्वरोगृहीत् । ''॥ २५ ॥

बहुशः सेवकीकृत्य चौलुक्यजगतीपतेः ।

पुनः संस्थापयामास तेषु देशेषु जज्जकं ॥ २६ ॥

किराद्ग का शिलालेख । (मृत्न छेख की छाप से)

- (१) कृष्णराज—उसका दूसरा नाम उपेंद्र मिलता है। उद्यपुर की प्रशस्ति में लिखा है कि उसने कई यहा किये और अपने ही पराक्रम से बड़ा राजा होने का सम्मान प्राप्त किया'। 'नवसाहसांकचरित' में लिखा है— 'उसका यश जो सीता के आनन्द का हेतु था, हनुमान की नाई समुद्र को उल्लंघन कर गया'।' इसका अभिप्राय यही होना चाहिये कि सीता नाम की विदुषी और किवत्वशालिनी स्त्री ने उसके यश का कोई ग्रंथ लिखा हो। सीता नाम की विदुषी स्त्री का 'प्रवंधित्तामिण' और 'भोजप्रवंध' में भोज के समय में होना लिखा है, परंतु उसका कृष्णराज के समय में होना विशेष संभव है। कृष्णराज के दो पुत्र—वैरिसिंह और उंवरसिंह—थे, जिनमें से वैरिसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ और उंवरसिंह को वागड़ (इंगरपुर और वांसवाड़ा राज्य) का इलाक़ा जागीर में मिला।
  - (२) वैरिसिंह (सं०१ का पुत्र)।
  - (३) सीयक (सं०२ का पुत्र)।
- (४) वाक्पतिराज (सं०३ का पुत्र)—उसके विषय में उद्यपुर (ग्वालियर राज्य) के शिलालेख में लिखा है कि उसके घोड़े गंगासमुद्र (गंगासागर या गंगा श्रीर समुद्र) का जल पीते थे, श्रर्थात् वहां तक उसने धावा किया होगा।
- (४) वैरिसिंह (दूसरा, सं०४ का पुत्र)—उसको वज्रटस्वामी भी कहते थे। उसने श्रपनी तलवार की धारा (धार) से शत्रुओं को मार-कर धारा (धारानगरी) का नाम सार्थक कर दिया।
- (६) श्रीहर्ष (सं०४ का पुत्र)—उसको सीयक (दूसरा) श्रीर सिंहभट भी कहते थे। प्रारंभ में कुछ समय तक वह दित्तिण के राठोड़ राजा

<sup>(</sup>१) ए. इं, जि॰ १, ए० २३४।

<sup>(</sup>२) उपेन्द्र इति सञ्जज्ञे राजा सूर्येन्दुसन्निमः ॥ ७६ ॥ सदागतिप्रवृत्तेन सीतोञ्ज्वसितहेतुना । हनूमतेव यशसा यस्यालङ्घ्यत सागरः ॥ ७७ ॥ नवसाहसांकचरितः सर्ग ११ ॥

हाजाराज (तीसरे, श्रकालवर्ष) का सामंत भी रहा, परंतु पीछे से स्वतन्त्र होगया था। उसने कृष्णराज के उत्तराधिकारी खोहिंग (खोहिंगदेव) पर चढ़ाई की। नर्मदातट पर खिलबह में लड़ाई हुई, जिसमें राठोड़ों की हार हुई। इस लड़ाई में बागड़ का स्वामी परमार कंकदेव, जो श्रीहर्ष का कुटुंवी था, हाथी पर चढ़कर लड़ता हुआ मारा गया । फिर उस(श्रीहर्ष)ने आगे बढ़कर वि० सं० १०२६ (ई० स० ६७२) में दित्तण के राठोड़ों की राजधानी मान्यखेट (मालखेड़, निज़ाम राज्य) नगर को लूटा । उसने हुणों

> (१) श्रीहर्षदेव इति खोट्टिगदेवलच्मीं जग्राह यो युधि नगादसमप्रतापः॥ उदयपुर की प्रशस्ति (ए. इं. जि॰ १, ए॰ २३४)।

तस्यान्वये करिकरोद्धरवा(वा)हुदर्गडः श्रीककदेव इति लव्ध(ब्ध)जयो व(ब)भूव । ''।। श्रारूढो गजपृष्ठमद्भुतस(श)रासारै रग्णे सर्वतः कर्ग्णाटाधिपतेर्व्व(ब्बी)लं विदल्यंस्तन्नम्मदायास्तटे । श्रीश्रीहर्पनृपस्य मालवपतेः कृत्वा तथारिच्चयं यः स्वर्गी सुभटो यथौ सुरवधूनेत्रोत्पलैरचितः ।।

द्यर्थूगा ( वांसवाड़ा राज्य ) के मंडलेश्वर के मंदिर की वि० सं० ११३६ की प्रशस्ति की छाप से ।

> चन्चनामाभवत्तसाद्श्रातृसूनुर्भहानृपः । रखेः ॥ २८॥

विख्यातः करवालघातदिलतिद्दिट्कुंभिकुंभस्थलः । यः श्रीखोद्दिकदेवदत्तसमरः श्रीसीयकार्थे कृती

रेवायाः खालि[घट्ट]नामनि तटे युध्वा प्रतस्थे दिवं ॥ २६ ॥ पाणाहेड्। (बांसवाड़ा राज्य ) के मंडलेश्वर के मन्दिर की वि० सं० १११६ की प्रशास्ति की छाप से।

(२) विकामकालस्स गए अउग्तिसित्तरे सहस्सिम्म (१०२६)। मालवनरिदघाडीए लूडिए मन्नलेडिम्म ॥

पाइत्रजच्छीनाममाला, श्लो० १६८।

को भी जीता था। वि० सं० १०२६ में उसके राज्य में रहते समय थनपाल कवि ने श्रपनी विदुषी बहिन सुंदरी के लिए 'पाइश्रलच्छीनाममाला' नामक प्राकृत कोष बनाया। श्रीहर्ष का एक दानपत्र वि० सं० १००४ माघ विद् श्रमावास्या ( ई० स० ६४६ ता० २ जनवरी ) का मिला है'। उसके दो पुत्र मुंज श्रीर सिंधुराज (सिंधुल) थे, जिनमे से मुंज उसका उत्तराधिकारी हुआ।

(७) मुंज (सं०६ का पुत्र)—उसके विरुद् वाक्पतिराज, श्रमोध-वर्ष, उत्पलराज, पृथिवीवसभ श्रौर श्रीवसभ मिलते हैं। उसने कर्णाट, लाट, केरल श्रौर चोल के राजाश्रो को श्रधीन किया; चेदि देश के कलचुरी (हैहय) वंशी राजा युवराजदेव (दूसरे) को जीतकर उसके सेनापितयों को मारा श्रौर उस(युवराजदेव) की राजधानी त्रिपुरी पर तलवार उठाई (श्रथीत् उसको लूटा); ऐसे ही [राजा शक्तिकुमार के समय] मेवाड़ पर चढ़ाई कर श्राघाटपुर (श्राहाड़) को तोड़ा श्रीर चित्तोड़गढ़ तथा मालवे से मिला हुआ उक्त गढ़ के निकट का प्रदेश श्रपने राज्य में मिला लिया। कर्णाटदेश के चालुक्य (सोलंकी) राजा तैलप पर चढ़ाई की, परंतु उसमें वह क्रैद हुआ श्रीर कुछ समय बाद वही मारा गया ।

मेरुतुंग ने अपनी 'प्रवंधिचन्तामिए' में लिखा है—"आज्ञा के विरुद्ध चलने के कारण मुंज ने अपने भाई सिंधुल को राज्य से निकाल दिया

<sup>(</sup>१) पुरातत्व (गुजराती); वि० सं० १६७६-५०, ५० ४४-४६।

<sup>(</sup>२) ए. इं, जि॰ १, ए० २२७।

<sup>(</sup>३) युवराजं विजित्याजौ हत्वा तद्दाहिनीपतीन्। खङ्गमूर्द्धीकृतं येन त्रिपुर्या विजिगीषुणा ॥ उदयपुर की प्रशस्ति (ए. इं, जि॰ १, ४० २३४)।

<sup>(</sup>४) भंक्त्वाघाटं घटाभिः प्रकटिमव मदं मेदपाटे भटानां जन्ये राजन्यजन्ये जनयति जनताजं रणं मुंजराजे । इ. हं, जि० १०, ५० २० ।

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र॰ प॰; मा॰ ३, प्र॰ ४।

<sup>(</sup>६) सोलंकियो का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग, पृ० ७४-७७।

तव यह गुजरात के कासहद नामक स्थान मं जा रहा। कुछ समय पीछे यह मालवे में लौटा तो मुंज ने उसकी श्रांदें निकलवाकर पिंजरे में क्षेद्र कर दिवा श्रोर उसके पुत्र भोज को मारने की श्राज्ञा दी इत्यादि'।" यह कथा इतिहास के श्रभाव में किएत पड़ी की गई है, क्योंकि मुंज श्रोर सिंधुराज के समय जीवित रहनेवाले पद्मगुप्त (पिरमल) रचित 'नवसाहसांकचित' श्रीर धनपालरचित 'तिलकमजरी' नामक पुस्तकों से पाया जाता है कि मुंज को श्रपने भतीजे भोज पर बड़ी प्रीति थी श्रोर उसके योग्य होने से ही मुंज ने उसको श्रपने राज्य पर श्रभिषिक्त कर दिया था श्र्यात् गोट ले लिया था, श्रीर जब वह (मुंज) तेलप से लड़ने को गया उस समय राज्य का प्रवंध श्रपने भाई सिंधुराज को सींप गया था। मुंज उस लड़ाई के पीछे मारा गया श्रीर उस समय भोज के वालक होने से ही उसका पिता सिंधुराज राज राजा हुशा था।

मुंज स्वयं अच्छा विद्वान् श्रोर विद्वानी का आश्रयदाता था। उसके दरवार में धनपाल, 'नवसाइसांकचरित' का कर्चा पद्मग्रुप्त (पिमल), 'दशरूपक' का कर्वा धनंजय, दशरूपक पर 'दशरूपावलोक' नामक टीका लियनेवाला धनिक (धनंजय का भाई), 'पिंगल छुटसूत्र' पर 'मृतसंजीवनी' टीका का कर्चा हलायुध श्रोर 'सुभापितरत्तसंदोह' का कर्चा श्रमितगित श्रादि प्रसिद्ध विद्वान् थे। मुंज का वनाया हुआ कोई श्रंथ श्रव तक नहीं मिला, परंतु सुभापित के संग्रह श्रंथों में उसके वनाये हुए स्ठोक मिलते हैं। मुंज के समय के दो दानपत्र वि० सं० १०३१ श्रीर १०३६ (ई० स०

<sup>(</sup>१) प्रवधिंतामियाः, पृ० ५४-४८।

<sup>(</sup>२) तस्याजायत मांसलायत्मुजः श्रीभोज इत्यात्मजः । श्रीत्या योग्य इति प्रतापवसतिः ख्यातेन मुञ्जाख्यया यः स्वे वाक्पतिराजभूमिपतिना राज्येऽभिपिक्तः स्वयं ॥ ४३॥

ह७४ छोर ह७६) के मिले हैं । वि॰ सं॰ १०४० में आमितगति ने 'सुभा-पितरलसंदोह' की रचना की उस समय वह शासन कर रहा था और वि॰ सं॰ १०४० छोर १०४४ (ई॰ स॰ ६६३ छोर ६६७) के वीच तैलण के यहां मारा गया ।

(म) सिंधुराज (संस्या ७ का छोटा भाई )—उसको सिंधुल भी कहते थे। उसके विरुद कुमारनारायण श्रोर नवसाहसांक थे। मुंज ने श्रपने जीतेजी भोज को गोद ले लिया, परंतु उस(मुंज) के मारे जाने के समय वह वालक था इसिलए सिंधुराज गद्दी पर वैटा था। उसने हूण , कोसल (दिल्लाकोसल), वागड़, लाट श्रोर मुरलवालों को जीता तथा इस नवीन साहस के कारण ही उसने 'नवसाहसांक' पदवी धारण की होगी। पद्मगुप्त (परिमल) किंव ने उसके समय में उसके चरित का 'नवसाहसांक' कॉव्य लिखा, परंतु उसमें पेतिहासिक वातें वहुत कम हैं। उक्त काव्य के श्रनुसार उसके मंत्री का नाम रमांगद था। सिंधुराज ने नागकन्या (नागवंश की राजकुमारी) शशिप्रमा के साथ विवाह किया था। सिंधुराज वि० सं० १०६६ (ई० स० १००६) से कुछ ही पूर्व गुजरात के चौलुक्य (सोलंकी) राजा चामुंडराज के साथ की लड़ाई में मारा गया ।

<sup>(</sup>१) वि० सं० १०३१ का दानपत्र, इं. ऍ, जि० ६, पू० ५१-४२; श्रीर १०३६ का इं. ऍ; जि० १४, ए० १६०।

<sup>(</sup>२) समारूढे पूतित्रदशवसित विक्रमनृपे सहस्रे वर्पाणां प्रभवति हि पंचादशिवेते (१०५०)। समाप्ते पंचम्यामवित घरिणं मुंजनृपती सिते पद्मे पौषे बुघिहतिमदं शास्त्रमनघं॥ ६२२॥ धमितगितः सुभापितरन्नसंदोह।

<sup>(</sup>३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग, पृ० ७७।

<sup>(</sup> ४ ) ए. इं, जि॰ १, ए॰ २२८।

<sup>(</sup> १ ) नवसाहसांकचरित, सर्ग १०, श्लो० ११-१६ ।

<sup>(</sup>६) ना॰ प्र॰ प॰; भाग १, प्र॰ १२१–२४।

( ६ ) भोज ('सं० ८ का पुत्र )—उसका विरुद्द त्रिभुवननारायण मिलता है। वह वड़ा दानी, विद्वान् श्रौर रण्रसिक था। उदयपुर (ग्वालियर राज्य ) के शिलालेख से पाया जाता है—"उसने कैलाश से लगाकर मलय पर्वत (दित्त्रण) तक के देशों पर राज्य किया (इसमे श्रविशयोक्ति का होना संभव है ), तथा चेदीश्वर (चेदि देश का राजा), इंद्ररथ, तोग्गल, भीम भ्रादि को एवं कर्णाट, लाट श्रीर गुर्जर (गुजरात ) के राजाश्रों तथा तुरुष्कों ( मुसलमानों ) को जीता । उसके काम, दान श्रीर ज्ञान की समा-नता कोई नहीं कर सकता था। वह कविराज (कवियों मे राजा के समान) कहलाता था, उसने केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, सुंडीर (?), काल ( महाकाल ), श्रनल श्रौर रुद्र के मंदिर वनवाये थे<sup>र</sup>।" उसके देहांत-समय धारा नगरी पर शत्रुरूपी श्रंधकार छा गया था। ऊपर लिखे हुए राजाओं में से चेदीश्वर अर्थात् चेदि देश का हैहय( कलचुरि )वंशी राजा गांगेयदेव था, जिसके भोज से परास्त होने का उल्लेख मिलता है। इंद्ररथ श्रौर तोगाल फहां के राजा थे यह अब तक ज्ञात नहीं। 'प्रवंधचिन्तामिए' के अनुसार भीम गुजरात का सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम) था, जिसके समय भोज के सेनापति कुलचंद्र ने गुजरात पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की<sup>3</sup>, दिच्चिण के सोलंकी तैलप ने मुंज को मारा, जिसका बदला सिंधुराज न ले सका, परंतु भोज ने तैलप के पौत्र जयसिंह पर चढ़ाई कर उसको पराजित किया।

<sup>(</sup>१) ए. इं, जिं० १, ए० २३४, श्लो० १७।

<sup>(</sup>२) चेदीश्चरेद्ररथ[तोगग]ल[भीममु]ख्या—
न्करणीटलाटपितगूर्जरराट्तुरुष्कान् ।
यद्भृत्यमात्रिविजितानवलो[क्य] मौला
दोष्णां व(व)लानि कलयित न [योद्धृ]लो[कान्] ॥
केदाररामेख(श्व)रसोमनाथ[स्रुं]डीरकालानलरुद्रसत्कैः ।
सुराश्र[यै]व्यीप्य च यः समन्ताद्यथार्थसंज्ञां जगती चकार ॥
ए. इं, जि० १, ए० २३४-३६ ।
(३) श्रबंधिंतामणि, ए० ६० ।

सोलंकियों के शिलालेखंं में जयसिंह को भोजक्षपी कमल के लिए चंद्रमा के समान वतलाया है , परंतु भोज के वंशज उदयादित्य के समय के उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) के शिलालेख में भोज को कर्णाटक के राजा ( सोलंकी जयसिंह ) को जीतनेवाला लिखा है । वांसवाड़े से मिले हुए राजा भोज के वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२०) माघ सुदि ४ के दानपत्र में कोंकण विजयपर्वणि (कोंकण जीतने के उत्सव) पर घाव्रदोर (१ व्याव्र-दोर, वागी होरा. वांसवाङ्ग राज्य ) भोग (विभाग) के वटपद्रक (वड़ी-दिया ) गांव में, छीछा ( चींच, वांसवाटा राज्य ) स्थान ( गांव ) के रहते-घाले भाइल प्राह्मण को १०० निवर्त्तन ( श्रमि का नाप, चीघा ) भ्रमि दान करने का उल्लेख है । इससे स्पष्ट है कि सोलंकी जयसिंह पर की चढ़ाई में भोज ने विजयी होकर मंज के मारे जाने का वदला लिया था। अवंती के राजा भोज ने सांभर के चौदान राजा चीर्यराम को मारा, जिसका उत्लेख 'पृथ्वीराजविजयमहाकाव्य' में है<sup>3</sup>। भोज के श्रंतिम समय में गुजरात के सो-लंकी राजा भीमदेव (प्रथम ) श्रीर चेदि के राजा कर्ण ने, जो गांगेयदेव का पुत्र था, धारानगरी पर चढ़ाई की उसी समय भोज का देहांत हुआ और उसके राज्य में अञ्चवस्था हो गई।

राजा भोज प्रसिद्ध विद्वान् था। उसने श्रलंकार शास्त्र पर 'सरस्वती-कंठाभरण', योगशास्त्र पर 'राजमार्तड', ज्योतिष के विषय में 'राजमृगांक' श्रीर 'विद्वज्जनमंडन', शिल्प का 'समरांगण' ऐसे ही एक व्याकरण का ग्रंथ तथा 'श्रेगारमंजरीकथा' श्रादि कई ग्रंथ संस्कृत मे लिखे। उसके वनाये हुए

<sup>(</sup> १ ) सोलकियों का प्राचीन इतिहास, प्रथम भाग, प्र॰ ६६ ।

<sup>(</sup>२) ए. इं, जि॰ ११, ए० १८२-८३।

<sup>(</sup>३) वीर्यरामसुतस्तस्य वीर्थेशा स्यात्सारोपमः । यदि प्रसन्नया दृष्ट्या न दृश्यते पिनाकिना ॥ ६४ ॥ स्रगम्यो यो नरेन्द्रागां सुधादीधितिसुन्दरः । जन्ने यश्श्रयो यश्र भोजनावन्तिभूभुजा ॥ ६७ ॥ पृथ्वीराजविजय, सर्ग ४ ।

'क्र्मिशतक' नामक दो प्राक्तत काव्य भी शिलाओं पर खुदे मिली हैं। धारानगरी में 'सरस्वतीकंटाभरण' (सरस्वतीसदन) नामक पाठशाला वनवाई
थी, जिसमें क्र्मिशतक, भर्तृहरि की कारिका आदि कई पुस्तकें शिलाओं
पर खुदवाकर रक्खी गई थीं। भोज के पीछे भी उदयादित्य, अर्जुनवर्मा
आदि ने कई पुस्तकों को शिलाओं पर खुदवाकर वहां रखवाया; परंतु किर
वहां मुसलमानों ने अपने शासन-काल में उक्त विद्यामंदिर को तोड़कर उसके
स्थान में मसजिद बनवा दी, जो अब 'कमला-मौला' नाम से प्रसिद्ध है, और
उसके अन्दर की पुस्तकादि खुदी हुई शिलाओं में से अनेक के अद्यर
टांकियों से तोड़कर उनको फर्श में जड़ दिया है और कितनी एक को
उलटी लगा दीं, जो अब वहां से निकाल ली गई हैं। उनमें से 'क्र्मिशतक'
काव्य और 'पारिजातमंजरी' नाटिकावाली शिलाएं प्रसिद्धि में आ चुकी हैं'।

राजा भोज स्वयं विद्वान् श्रीर विद्वानों का गुण्याहक था। विद्वानों को एक एक रलोक की रचना पर लाख लाख रुपये देने की उसकी ख्याति श्रव तक चली श्राती है। भोजप्रयंध्र के कर्चा वल्लाल पंडित तथा प्रवंध- चिंतामिण के कर्चा मेरुतुंग ने कालिदास, वररुचि, सुवंधु, वाण, श्रमर, राजशेखर, माघ, धनपाल, सीता पंडिता, मयूर, मानतुंग श्रादि श्रनेक विद्वानों का भोज की सभा में रहना तथा सम्मान पाना लिखा है, परंतु उनमें से कुछ तो भोज से बहुत पहले हुए थे इसलिए उनकी नामावली विश्वास योग्य नही है। धनपाल भोज के समय जीवित था श्रीर उसी के समय उसने तिलकमंजरी कथा की रचना की थी। श्रानन्दपुर (गुजरात) के रहनेवाले वज्रट के पुत्र ऊवट ने भोज के समय यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता पर भाष्य वनाया था।

ऊपर लिखी हुई सरस्वतीक एठाभरण पाठशाला के श्रतिरिक्त भोज ने चित्तोड़ के क़िले में, जहां वह कभी कभी रहता था, त्रिसुवननारायण का

<sup>(</sup>१) कूर्मशतककाव्य, ए. इं, जि॰ म, पृ॰ २४३-६०, श्रीर पारिजातमंजरी; ए. इ, जि॰ म, पृ॰ १०१-२२ में छप चुकी है।

विशाल शिवमंदिर वनवाया', जिसका जीएँ द्वार महाराणा मोकल ने वि॰ सं॰ १८८४ (ई॰ स॰ १४२८) में कराया था। इस समय उस मंदिर को अद्वयद्जी (अद्भुतजी) का मंदिर और मोकलजी का मंदिर भी कहते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी में लिखा है कि पद्मराज नामक पान वेचनेवाले ने, जो कश्मीर के राजा अनंतदेव का भीतिपात्र था, मालवे के राजा भोज के भेजे हुए सुवर्ण से कपटेश्वर (कोटेर, कश्मीर) में एक कुंड बनवाया और राजा भोज ने यह नियम किया कि में अपना मुंह सदा 'पापसूदन' तीर्थ (कपटेश्वर के कुंड) के जल से धोऊंगा। इसलिए पद्मराज ने उस कुंड के जल से भरे हुए अनेक काच के कलश घरावर पहुंचाते रहकर भोज के उस कटिन भण को पूरा किया । भोजपुर (भोपाल) की वड़ी विशाल भील भी, जिसको मालवे (मांट्र) के सुलतान हुशंगशाह ने तुड़-वाया, भोज की वनाई हुई मानी जाती है ।

भोज के समय के चार दानपत्र अब तक मिले हैं, जिनमें से पहला घांसवाड़े से वि० सं० १०७६ (ई० स० १०१६) का , दूसरा बेटमा (इन्दौर राज्य) गांव से वि० सं० १०७६ (ई० स० १०१६) का , तीसरा उज्जैन से वि० सं० १०७५ (ई० स० १०२१) का है और चौथा देपालपुर (इन्दौर राज्य) से वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२२) का है । इनके अतिरिक्त ब्रिटिश म्यूजियम (लन्दन) में रक्सी हुई सरस्वती की मूर्ति के नीचे वि० सं० १०६१ (ई० स० १०३४) का भोज के समय का लेख भी खुदा हुआ है। शक सं० ६६४ (वि० सं० १०६६) में भोज ने 'राजमृगांककरण' लिखा

<sup>(</sup>१) ना० प्र० प०; भाग ३, ए० १-१८।

<sup>(</sup> २ ) कल्ह्या; राजतरंगियाी; तरंग ७, श्लोक १६०-६३ ।

<sup>(</sup>३) ई. ऐं; जि॰ १७, पृ० ३४०-४२, श्रीर उसका नक्शा पृ० ३४८ के पास ।

<sup>(</sup> ४ ) एपिप्राफिया इंडिका, जिल्द ११, ए० १८२-८३।

<sup>(</sup>४) वही; जि॰ १८, ए० ३२२।

<sup>(</sup> ६ ) इंडियन ऐंटिक्वेरी, जि॰ ६, पृ॰ ४३ ।

<sup>(</sup> ७ ) इंगिडयन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, जि॰ ८, ए॰ ३११-१३।

<sup>(</sup> म ) ए इं. जि॰ १, ५० २३२-३३।

श्रीर उसंके उत्तराधिकारी (पुत्र) जयासिंह का पहला लेख (दानपत्र) वि० सं० १११२ (ई० स० १०४४) का है, इसलिए भोज का देहान्त वि० सं० १०६६-१११२ (ई० स० १०४२-१०४४) के वीच किसी वर्ष हुआ होगा।

(१०) जयसिंह (सं० ६ का पुत्र)—भोज की मृत्यु के समय धारानगरी शत्रुओं के हाथ में थी, परंतु उनके लौट जाने पर जयसिंह मालवे का
राजा हुआ। उसका एक दानपत्र वि० सं० १११२ (ई० स० १०४४) का
मिला है, और एक शिलालेख वि० सं० १११६ का वांसवाड़ा राज्य के पाणाहेड़ा गांव के मंडलीश्वर के मंदिर में लगा हुआ है, जिसका एक तिहाई श्रंश
जाता रहा है। उसमे उक्त राजा की वीरता के वर्णन के साथ उसके सामंत
धागड़ के परमार मंडलीक (मंडन) के विषय में लिखा है कि उसने वड़े
धलवान दंडाधीश (सेनापित) कन्ह को पकड़कर उसको हाथी-घोड़ों
सिहत जयसिंह के सुपुर्द किया । कन्ह किस राजा का सेनापित था यह
आव तक ज्ञात नही हुआ। वि० सं० १११६ (ई० स० १०४६) के पीछे जयसिंह
अधिक काल तक राज करने न पाया हो ऐसा अनुमान होता है।

(११) उदयादित्य (सं० १० का चाचा)—जयसिंह के समय में धारा के राज्य की स्थिति सामान्य ही पाई जाती है। उदयादित्य ने शत्रुश्रों का उपद्रव मिटाकर सांभर के चौहान राजा विग्रहराज (तीसरे, वीसलदेव) की सहायता से श्रपने राज्य की उन्नति की श्रीर विग्रहराज के ही दिये हुए सारंग नाम के चड़े तेज तुरंग पर सवार होकर गुजरात के राजा कर्ण (भीमदेव के पुत्र) को जीता । यह लड़ाई भीमदेव की चढ़ाई का बदला

पाणाहेडा का वि॰ सं॰ १११६ का शिलालेख।

<sup>(</sup>१) ए. ई. जि॰ ३, ए० ४८-४०।

<sup>(</sup>२) येनादाय रखे कन्हं दंडाधीशं महावलं । ऋर्पितं जयसिहाय साश्चं गजसमन्वितं ॥ ३६॥

<sup>(</sup>३) मालवेनोदयादित्येनासादेवाप्यतोन्नतिः । मन्दाकिनी हृदादेव लेभे पूरग्रमञ्चिना ॥ ७६ ॥

लेने को हुई होगी। भोज ने चौहान वीर्यराम को मारा था, परंतु उद्यादित्य ने सांभर के चौहानों से मेल कर लिया हो यह संभव है । उसने अपने नाम से उद्यपुर नगर (ग्वालियर राज्य) वसाया जहां से परमारों के कई एक शिलालेख मिले हैं। उद्यादित्य भी विद्यानुरागी था। धारानगरी में भोज की वनवाई हुई पाठशाला के स्तंभों पर नरवमी के खुदवाये हुए नागवंध में संस्कृत के वर्ण तथा नामों और धातुओं के प्रत्यय विद्यमान हैं, जो उद्यादित्य की योजना है। उनके साथ उसके नाम के स्लोक खुदे हैं । ऐसे ही संस्कृत के पूरे वर्ण और नागवंध में प्रत्यय, उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पीछे की छुत्री में लगी हुई एक प्रशस्ति की अंतिम शिला के खाली अंश पर विद्या ऊन गांव में भी खुदे हुए हैं और उदयादित्य के नाम का स्लोक भी उनके साथ खुदा है। उसके दो पुत्रों—लदमदेव और नरवर्मा—

सारंगाख्यं तुरङ्गं स ददौ तस्मै मनोजवम् । नह्युचैश्रवसं चीरिसन्धोरन्यः प्रयच्छति ॥ ७७ ॥ जिगाय गूर्जरं कर्षा तमश्चं प्राप्य मालवः । । । ७८॥ प्रश्वीराजविजय, सर्गं ४।

- (१) 'वीसलदेव रासा' नामक हिंदी काव्य में मालवे के राजा भोज की पुत्री राजमती का विवाह चौहान राजा वीसलदेव (विश्रहराज, तीसरे) के साथ होना लिखा है श्रीर श्रजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के समय के वि॰ सं॰ १२२६ के बीजोल्यां (मेवाइ) के चट्टान पर खुदे हुए बड़े शिलालेख में वीसल की राणी का नाम राजदेवी मिलता है। राजमती श्रीर राजदेवी एक ही राजपुत्री के नाम होने चाहियं, परंतु भोज ने सांभर के चौहान राजा वीधराम को मारा था, ऐसी दशा में भोज की पुत्री राजमती का विवाह वीसलदेव के साथ होना संभव नहीं। उदयादित्य ने चौहानों से मेल कर लिया था श्रतएव संभव है कि यदि वीसलदेव रासे के उक्त कथन में सत्यता हो तो राजमती उदयादित्य की पुत्री या विहन हो सकती है।
  - (२) उदयादित्यदेवस्य वर्ग्यानागकृपागिका । कवीनां च नृपागां च तोषा ....।। भोज की पाठशाला के स्तंभ पर नागबंघों के ऊपर खुदा हुआ लेख, स्रोक वूसरा। (३) भारतीय प्राचीनलिपिमाला, ए० ७१, टिप्पण ६, श्रीर लिपिपत्र २४ वां।

तथा एक पुत्री श्यामलदेवी के नाम शिलालेखें। में मिलते हैं। श्यामलदेवी का विवाह मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा विजयसिंह से हुआथा। उससे आल्हण-देवी नाम की कन्या हुई, जो चेदि देश के हैहयवंशी (कलचुरि, करचुली) राजा गयकर्णदेव के साथ व्याही गई थीं।

उदयपुर से मिले हुए एक शिलालेख में, जो बहुत पुराना नहीं है, उदयादित्य का वि॰ सं॰ १११६, शक सं॰ ६८ में राजा होना लिखा है , जो श्रसंभव नहीं, परंतु वह लेख संशयरिहत नहीं है। उदयादित्य के समय के श्रव तक दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक उदयपुर (ग्वालियर राज्य) का वि॰ सं॰ ११३७ (ई॰ स॰ १०८०) का श्रीर दूसरा भालरा-पाटन (राजपूताना) का वि॰ सं॰ ११४३ (ई॰ स॰ १२००) का है।

भाटों की ख्यातों में उद्यादित्य के एक पुत्र जगदेव की रोचक कथा मिलती है। उसमें उसकी वीरता, स्वामिभक्ति श्रौर उदारता का वहुत कुछ वर्णन है। उसके विषय में यह भी लिखा है कि घर के हेप के कारण वह

भेराघाट का शिलालेख ( ए. इं, जि॰ २, ए॰ १२ )।

- (२) ए. ई, जि॰ ४ का परिशिष्ट, तेखसख्या ६८ छौर टिप्पण १।
- (३) इं ऐं, जि॰ २०, पु॰ ८३।
- (४) संवत् १९४३ वैशाख सुदि १० ऋदेह श्रीमदुदयादित्यदेवकल्याग्य-विजयराज्ये ।

यह शिलालेख भालरापाटन के म्यूजि्यम् में सुराचित है।

<sup>(</sup>१) पृथ्वीपितिर्विजयसिन्ह(सिह) इति प्रवर्द्धमानः सदा जगित यस्य यशः सुधांशुः। तस्याभवन्मालवमगडलाधिनाथोदयादित्यसुता सुरूपा शृङ्गारिग्णा श्यामलदेव्युदारचरित्रचिन्तामिग्एर्चितश्रीः। ।।। तस्मादाल्हग्गदेव्यजायत जगद्रचाच्चमाद्भूपते—
रेतस्यान्निजदीर्घवन्या(वंश)विशदप्रेखत्पताकाकृतिः॥
विवाहविधिमाधाय गयकग्र्णानरेश्वरः।
चक्रे प्रीतिम्परामस्यां शिवायामिव शंकरः॥

गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह (सिद्धराज) की सेवा में जा रहा और श्रण्नी वीरता तथा स्वामिभक्ति के कारण जयसिंह की भीति सम्पादन कर उससे वड़ी जागीर भी पाई। उदयादित्य ने अपने पीछे अपने छोटे पुत्र जगदेव को ही अपना राज्य दिया आदि। इस कथा का वहुतसा अंश किएत होने पर भी इतना तो निश्चित है कि मालवे के परमारों में जगहेव (अगदेव) नामक कोई उदार पुरुष अवश्य हुआ था, क्योंकि मालवे के परमार राजा अर्जुनवर्मा रे 'अमरुशतक' पर 'रिसकसंजीवनी' टीका लिसी, जिसमें वह जगहेव (जगदेव) की प्रशंसा का एक स्रोक उद्धृत कर उसको अपना पूर्वपुरुष वतलाता है।

(१२) लच्मदेव (सं०११ का पुत्र)—उसने त्रिपुरी पर हमला कर श्रृष्ठुत्रों का नाश किया श्रीर वह तुरुष्को (मुसलमानो) से भी लड़ा था। नि:संतान होने के कारण उसके पीछे उसका भाई राजा हुश्रा।

(१३) नरवर्मा (सं० १२ का छोटा आई)—'प्रवंधवितामिए' के अनुसार गुजरात का राजा जयसिंह (सिद्धराज ) अपनी माता सिहत सोमनाथ की यात्रा को गया हुआ था, उस समय मालवे के राजा यशोवमी ने गुजरात पर चढ़ाई की। जयसिंह के मंत्री सांतु ने यशोवमी से पूछा कि आप किस शर्त पर लौट सकते हैं ? इसपर मालवराज ने उत्तर दिया कि यदि तुम जयसिंह की उक्त यात्रा का पुगय मुक्ते दे दो तो में लौट जाऊं। सांतु ने वैसा ही कर उसको लौटा दिया'। प्रवंधवितामिण में मालवे के राजा का नाम यशोवमी लिखा है जो भूल है, वास्तव में यह चढ़ाई नरवर्मा की थी। सांतु की उक्त नीति से अपसन्न होकर ही जयसिंह ने नरवर्मा पर चढ़ाई की और वह कमशाः उसका देश दवाता हुआ अन्त में धारा तक जा पहुंखा। वांसवाढ़ा राज्य के तलवाड़ा गांव के एक मंदिर में गणपित की स्मूर्स के आसन पर जयसिंह (सिद्धराज) के समय का लेख खुदा हुआ (विगड़ी हुई दशा में) है, जिसमें भीम, कर्ण और जयसिंह तक की वंशा- विती दी है। उसमे जयसिंह सिद्धराज का नरवर्मा को परास्त करने का

<sup>(</sup>१) प्रबंधितामणि, पृ० १४२।

उत्तेल है'। जयसिंह मालवे पर चड़ा तय से लगाकर १२ वर्ष तक लड़ाई चलती रही। उसी श्रमें मे वि० सं० ११६० कार्तिक गुदि = (ई० स० ११३३ ता० = श्रक्टोवर) को नरवर्मा का देहान्त हुश्रा श्रोर उसका पुत्र यशोवर्मा मालवे की गद्दी पर चैठकर जयसिंह (सिद्धराज) से सुद्ध करता रहा।

नरवर्मा विद्वान् राजा था। उसके समय की वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) की नागपुर की प्रशस्ति उसकी रचना है। उदयादित्य के निर्माण किये हुए वर्णो तथा नामों एवं धातुश्रो के प्रत्ययों के नागवंध चित्र नरवर्मा ने ऊपर लिखे हुए स्थानों में खुदवाये थे। विद्या श्रौर दान में उसकी तुलना भोज से की जाती थी। उसके समय में भी मालवा विद्यापीठ समभा जाता था श्रौर जैन तथा वेदमतावलंवियों के वीच शास्त्रार्थ भी हुए थे। जैन विद्वान् समुद्रधोप श्रौर वह्मभसूरि ने उसी से सम्मान पाया था। उसके समय के दो शिलालेख मिले हैं, जो वि० सं० ११६१ श्रौर ११६४ (ई० स० ११०४ श्रौर ११०७) के हैं

(१४) यशोवर्मा (सं० १३ का पुत्र)—उसके समय भी जयसिंह (सिद्धराज) के साथ की लड़ाई चलती रही, श्रंत में हाथियों से धारा-नगरी का दिन्तणी दरवाज़ा तुड़वाया गया श्रीर जयसिंह ने धारा मे प्रवेश कर यशोवर्मा को उसकी राणियों सिहत केंद्र किया श्रीर १२ वर्ष की

<sup>(</sup>१) राजपूताना म्यूज़ियम् (अजमेर) की ई० स० १६१४-१४ की रिपोर्ट; ए० २, छेरासंख्या ४।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ ११६१ का नागपुर का प्रसिद्ध शिलालेख (ए. ई, जि॰ २, ए॰ १८२-८८) और ११६४ का मधुकरगढ़ से मिला(ए. ई, जि॰ ४ वीं का परिशिष्ट, केंखसंख्या ८२)।

<sup>(</sup>३) सिद्धराज जयसिंह की इस विजय के संबंध में गुजरात के प्राचीन इति-हासजेखकों में मतभेद है। हेमचंद्र श्रपने 'द्वयाश्रयकाव्य' में (१४।२०-७४), श्रिरिसिंह श्रपने 'सुकृतसंकीर्तन' में (२।२४-२४,३४) श्रीर मेरुतंग श्रपनी 'श्रबंध-चिंतामाणि' में (पृ०१६४) मालवे के राजा यशोवमी को क़ैंद्र करना मानते हैं, परंतु सोमेश्वर श्रपनी 'कीर्तिकौ युदी' में (२।३१-३२), जिनमडनगणि श्रपने 'कुमारपाल-प्रबंध' में-(पत्र७।१) श्रीर जयसिंहसूरि श्रपने 'कुमारपालचरित' में (१।४१)

लकाई के उपगंत यह आपनी राजधानी को लीटा । इस युद्ध में विजय पाकर जयसिंह ने 'अधितनाथ' विरुद्ध धारण किया और मालवे के बड़े अंश पर उसका अधिकार हो गया। मेवाइ का मिलज चित्तोहराइ तथा उसके पास का मालवे से मिला एका मदेश, जो मुंज के समय से मालवे के परमारों के राज्य में चला आता था, अब मालवे के साथ जयसिंह के अधीन एआ। इसी तरह वागइ ( टूंगरपुर और वांसवाड़ा ) भी उसके हाथ आ गया। यह विजय वि० सं० ११६२ और ११६५ के बीच किसी वर्ष एई होगी क्योंकि वि० सं० ११६२ मार्गशीर्ष विद ३ का तो यशोवमी का टानपत्र भिल चुका है, और जयसिंह का एक शिलालेग उन्जेन की कमेटी (म्यू-निसिपलटी ) में रक्या एआ मिरे देलने में आया जो पहले वहां के एक ट्रवाज़े में लगा था। उसकी युटी एई वाजू भीतर की ओर थी, जिससे दरवाज़ा गिराये जाने के समय उस लेग का पता लगा। वह शिलालेख वि० सं० ११६४ ( ६० स० ११३=) ज्येष्ट विद १४ का है उसमें जयसिंह का

नरवर्मा को किंद करना यतनाते हैं। वाग्नव में यात यह है कि सिन्हराज जयसिंह ने नरवर्मा के समय मालवे पर चगाउँकी, धौर उसका देश विजय करता हुआ कामे यहता गया तथा १२ वर्ष तक लक्ते रहने पर यशोवमां के समय विजय प्राप्त हुई जैसा कि उत्पर तलवादे धौर उद्योन के शिलानेगों से यतनाया गया है।

(१) तत्र स्वजयकारपूर्वकं ट्रादश्वार्षिके विग्रहे संजायमानेऽद्य मया धाराभद्गानन्तरं० (प्रयंधिकामिण, ए० १४२-४३)।

कृत्वा विश्रहमुस्रभेन्यनिवहेर्यो द्वादशाब्दप्रमं प्राग्द्वारं विदलस्य पट्टकरिगा मंकत्वा च घारापुरीं ।...॥४९॥ जगसिंहसूरि का कुमारपालचरित; सर्ग १।

कृत्वा विग्रहमुग्रमाग्रहवशाज्जग्राह धारां धरा— धीशो द्वादशवत्संरवेहुतरं विभ्रचिर मत्सरम्।..॥ ३५॥ देशान्विजित्य तरिणप्रमितेः स वर्षेः

सिद्धाधिषो निजपुरं पुनराससाद ॥ ३८ ॥

चारित्रसुदरगिया का कुमारपालचरित्र; सर्ग १, वर्ग २।

) इं. ऐं; जि॰ १६, ए० ३४६।

मालवे के राजा यशोवर्मदेव (यशोवर्मा) को जीतने तथा श्रपनी श्रोर से अवंतिमंडल (मालवे) में नागर जाति के महादेव को शासक वनाने का उन्नेख हैं । जर्यांसह (सिद्धराज) का जीता हुश्रा मालवे का राज्य उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल तक गुजरात के सोलंकियों के श्रधीन रहा, परंतु कुमारपाल के अयोग्य उत्तराधिकारी श्रजयपाल के मारे जाने पर मालवे के परमार फिर स्वतंत्र हो गये। यशोवर्मा के दो दानपत्र मिले हैं, जो वि० सं० ११६१ श्रीर ११६२ (ई० स० ११३४ श्रीर ११३४) के हैं। उसके तीन पुत्र जयवर्मा, श्रजयवर्मा श्रीर लद्मीवर्मा थे।

(१४) जयवर्मा (सं०१४ का पुत्र)—यह नाममात्र का राजा था श्रथवा गुजरात के सोलंकियों की श्रधीनता में रहा होगा। उसका नाम कहीं-कहीं ताम्रपत्रों में छोड़ भी दिया गया है।

(१६) श्रजयवर्मा (सं० १४ का छोटा भाई)—वह श्रपने बड़े भाई का उत्तराधिकारी हुआ होगा या उसका राज्य उसने छीना होगा। उसके समय से मालवे के परमारों की दो शाखाएं हो गई, वड़ी शाखावाले श्रपने को मालवे के स्वामी मानते रहे श्रौर छोटी शाखावाले 'महाकुमार' कहलाते थे। महाकुमार उदयवर्मा के वि० सं० १२४६ (ई० स० ११६६) के दानपत्र में लिखा है—'परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर जयवर्मा का राज्य श्रस्त होने (छूटने) पर महाकुमार लदमीवर्मा ने तलवार के वल से श्रपना राज्य

<sup>(</sup>१) सं० ११६५ ज्येष्ठ व १४ गुरावद्येह श्रीमदगाहिलपाटकाविश्वतमहाराजाधिराजपरमेश्वरत्रिमुवनगग्रहासिद्धचक्रवर्तिश्रवंतीनाथवर्वरकाजिष्णुश्रीजयसिहदेविवजयराज्ये
मालवराजश्रीयशोंवर्मनामान च जित्वा
श्रीमदवतीमंडले
तो मालवण्यापारं कुर्वति
श्रीमहादेव(वो) मालवण्यापारं कुर्वति
(उज्जैन का शिलालेख, श्रमकाशित)।
(२) महाकुमार जदमीवर्मदेव के वि० सं० १२०० के दानपत्र में यशोवमी के
वि० सं० ११६१ के दान का उक्केख है (इं. एं; जि० १६, ए० ३५३)।

<sup>(</sup>३) ई. ऐ, जि॰ १६, ए० ३४६।

जमाया । इससे श्रनुमान होता है कि श्रजयवर्मा ने जयवर्मा का राज्य छीना उस समय लदमीवर्मा जयवर्मा के पद्म में रहा होगा श्रीर कुछ इताफ़े दवा घेटा । महाकुमार हरिक्षंद्रवर्मा के दानपत्र में जयवर्मा की रूपा से उसका राज्य पाना लिया है, जो ऊपर के फथन की पुष्टि करता है । इम यहां पर मालवे के परमारों की दोनों शायाश्रों का संवध नीचे लिये हुए वंशवृद्ध में वतलाकर छोटी शाया का परिचय पहिले देंगे, तदनंतर बड़ी शाखा का ।

(१४) यशोवर्मा
(१४) जयवर्मा (१६) श्रजयवर्मा म० कु० लक्ष्मीवर्मा
(१५) विंध्यवर्मा म० कु० हरिसंद्रवर्मी
(१८) सुभटवर्मा ।
। म०कु० उद्यवर्मा (२०) देवपाल
(१६) अर्जुनवर्मा

महाकुमार लक्ष्मीवर्मा का एक दानपत्र वि० सं० १२०० श्रावण सुदि ११ (ई० स० ११४३ ता० २८ जुलाई) का मिला है । उसके पुत्र महाकुमार हिरिश्चंद्रवर्मा का एक दानपत्र पीपिलया नगर (भोपाल राज्य) से मिला है, जिसमें दो दानों का उल्लेख है। एक वि० सं० १२३४ पौप विद श्रमायस्या (ई० स० ११७८ ता० ११ दिसम्बर) को श्रोर दूसरावि० सं० १२३६ वैशाख सुदि १४ (ई० स० ११७६ ता० २३ श्रप्रेल) को दिया गया था । उसके पुत्र महाकुमार उदयवर्मा का दानपत्र वि सं० १२४६ वैशाख सुदि १४ (ई० स० ११४) तक यड़ी शाखा का राजा श्रर्जनवर्मा विद्यमान था, जैसा कि श्रागे यतलाया जायगा। उसके नि:संतान मरने पर उदयवर्मा का भाई देवपाल मालघे का राजा हो गया। श्रव श्रागे वड़ी शाखा परिचय दिया जाता है।

<sup>(</sup>१) इं. ऐं. जि॰ १६, प्र॰ २४४।

<sup>(</sup>२) इं. ऐं. जि॰ १६, ए० ३४२-४३।

<sup>(</sup>१) वंगा. ए. सो. ज, जि० ७, पृ० ७३६।

<sup>(</sup>४) इं. पें, जि॰ १६, पु॰ २४४-४४।

(१७) विध्यवमी (सं०१६ का पुत्र)—गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल के उत्तराधिकारी श्रजयपाल के समय से ही गुजरात का राज्य शिथिल होने लगा था श्रीर वि० सं० १२३३ (ई० स० ११७६) में उसके मरने पर उसका चालक पुत्र मूलराज ( यालमूलराज ) गुजरात के राज्य-सिंहासन पर बैठा, वह दो वर्ष राज्य कर वि० सं० १२३४ (ई० स० ११७८) में मर गया। उसके पीछे उसका छोटा भाई भीमदेव ( दूसरा ) वाल्यावस्था में ही गुजरात के राज्यसिंहासन पर वैठा। तभी से गुजरात के राज्य की दशा बिग्रदती गई श्रीर सामंत लोग स्वतंत्र होते गये। उसके राज्य की श्रवनति के समय विंध्यवर्मा गुजरात से स्वतंत्र हो गया हो, यह संभव है। वि० सं० १२७२ के श्रर्जुनवर्मा के दानपत्र में विध्यवर्मा को वीरसूर्धन्य (वीरों का श्रमणी ) श्रीर गुजरातवालों का उच्छेद करनेवाला कहा है 1 सोमेश्वर कवि श्रपने 'सुरथोत्सव' काव्य में गुजरात के सेनापित से पराजित होकर राजा विध्यवमी का रण्येत छोड़ जाना, उक्त सेनापित का गोगास्थान नामक पत्तन को तोड़ना तथा वहां महल के स्थान पर कुन्नॉ खुदवाना लिखता है। र्षिध्यवर्मा भी विद्यानुरागी था । उसका सांधिवित्रहिक वित्हर्ण कवि (कश्मीरी विल्ह्ण से भिन्न) था। सपादलचा (श्रजमेर के चौहानों के श्रधीन का देश) के श्रंतर्गत मंडलकर (मांडलगढ़, उदयपुर राज्य) का रहनेवाला जैन पंडित श्राशाधर सपादलच पर मुसलमानों का श्रधिकार हो जाने तथा उनके श्रत्याचार के कारण श्रपना निवास-स्थान छोड्कर

<sup>(</sup>१) तस्मादजयवर्माभूजजयश्रीविश्वतः सुतः ॥
तत्सूनुवीरमूर्द्धन्यो धन्योत्पत्तिरजायत ।
गुर्जरोच्छेदनिर्वधी विध्यवमी महासुतः ॥
धमोरिकन श्रोरिऍटल् सोसाइटी का जर्नल, जि० ७, ४० ३२-३३ ।

<sup>(</sup>२) धाराधीशे विन्ध्यवर्भग्यवन्ध्यक्रोधाध्मातेऽण्याजिमृत्सृज्य याते । गोगस्थानं पत्तन तस्य भड्कत्वा सौधस्थाने खानितो येन कूपः ॥३६॥ सुरथोत्सवः सर्ग १४।

विंध्यवर्मा के समय मालवे में जा रहा श्रीर उक्त विल्ह्ण पंडित से उसकी मेत्री हुई 1

(१८) सुभटवर्मा (सं०१७का पुत्र)—उसको सोहङ् भी कहतेथे. जो सुभट का प्राष्ट्रत रूप है। उसके समय में मालवे के परमार केवल स्वतंत्र ही नहीं हुए घरन् गुजरात पर चढ़ाई फरने को भी समर्थ होगये थे। 'प्रबंधचिंतामणि' में लिखा है—'गुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरे, भोला-भीम ) के समय मालवे के राजा सोहरू ( सुभटवर्मा ) ने गुजरात को नाश करने की इच्छा से उसपर चढ़ाई कर दी, परतु भीमदेख के मंत्री ने उसको समभाकर लोटा दिया<sup>3</sup>।' 'कीर्तिकोमुदी' के श्रनुसार धारा के राजा (सुभट-षर्मा ) ने गुजरात पर चढ़ाई की, जिसको वधेल लवगप्रसाद ने लौटा दिया। लवणप्रसाद भीमदेव का सामंत था श्रोर उसके राज्य की विगड़ी हुई दशा में गुजरात के राज्य का कुल काम उसी की इच्छा के अनुसार होता था। श्रर्जुनवर्मा के दानपत्र में सुभटवर्मा के प्रताप की दावात्रि का गुजरात में जलने का जो उल्लेख हैं , उसकी पुष्टि ऊपर लिखे हुए गुजरातवालों के दोनों कथनों से होती है।

(१६) त्रार्जुनवर्मा (सं०१ मा पुत्र) — उसके वि० सं०१२७२ के दानपत्र में लिखा है कि उसने युद्ध में जयसिंह को खिलवाड़ में ही भगा दिया । उसके राजगुरु मदन (वालसरस्वती) की रची हुई 'पारिजात-मंजरी' (विजयश्री ) नाटिका के मत से उसका गुजरात के राजा जयसिंह

<sup>(</sup> १ ) श्राशाधर के धर्मामृतशास्त्र के श्रत की प्रशस्ति, श्लोक १-७ ।

<sup>(</sup>२) प्रयधिचतामिश, पृ० २४६।

<sup>(</sup>३) भूपः सुभटवर्मेति धरमें तिष्ठन्महीतलम् ॥ यस्य ज्वलति दिग्जेतुः प्रतापस्तपनयुतेः। दावाग्निसुमनाद्यापि गर्जन्गुर्जरपत्तने ॥ वंगा. ए सो. ज, जि॰ ४, ए॰ ३७८-७१।

<sup>(</sup>४) वाललीलाहवे यस्य जयसिहे पलायिते । जर्नल द्याव् दी श्रमेरिकन् श्रोरिपेंटल् सोसाइटी; जि॰ ७, ए० २४-२७।

के साथ पर्व-पर्वत (पावागढ़) के पास युद्ध हुआ। उसमें जयसिंह भाग गया। गुजरात के निर्वल राजा भीमदेव (दूसरे) से उसका राज्य उसके कुटुंवी जयसिंह ने कुछ काल के लिए छीन लिया था। वही जयसिंह अर्जुन-वर्मा से हारा होगा। उसका एक दानपत्र वि० सं० १२८० (६० स० १२२३) का' मिल चुका है, जिसमें उसका नाम जयंतसिंह लिखा है, जो जयसिंह का कपान्तरमात्र है।

'प्रवंधचिन्तामणि' में लिखा है-'राजा भीमदेव (दूसरे) के समय च्यर्जुनवर्मा ने गुजरात का नाश किया । अर्जुनवर्मा विद्वान्, कवि श्रीर गानविद्या मे निष्णु था। उसके समय के तीन दानपत्र मिले हैं, जिनमें से एक वि० सं० १२६७ फाल्गुण सुदि १० (ई० स० १२११ ता० २४ फरवरी) का मंडपदुर्ग (मांडू) से दिया हुआ, दूसरा वि० सं० १२७० वैशाख विद श्रमावास्या (ई० स० १२१३ ता० २२ श्रप्रेल) का भृगुकच्छ ( भहें।च, गुजरात ) में श्रोर तीसरा वि० सं० १२७२ भाइपद सुदि १४ (ई० स० १२१४ ता० ६ सितम्बर ) का रेवा ( नर्मदा ) श्रौर कपिला के संगम पर श्रमरेखर तीर्थ से दिया हुन्रा है। इन तीनो दानपत्रो की रचना राजगुरु मदन ने ही की थी। पहले दो ताम्रपत्रों के लिखे जाने के समय श्रर्जुनवर्मा का महासांधिविग्रहिक बिल्हण पंडित था, परंतु तीसरे दानपत्र के समय उस पद पर राजा सल-खण था। उसके मंत्री का नाम नारायण था। श्रर्जुनवर्मा का देहांत वि० सं० १२७२ और १२७४ (ई० स० १२१४ और १२१८) के वीच किसी वर्ष हुअ होगा, क्योंकि वि० सं० १२७४ मार्गशीर्ष सुदि ४ ( ई० स० १२१८ ता० २४ नवम्बर ) के हरसोड़ा गांव ( मध्य प्रदेश के हीशंगावाद ज़िले मे ) से मिले हुए देवपाल के समय के शिलालेख में उस(देवपाल)को धारानगरी का राजा, परमभद्दारक, महाराजाधिराज श्रौर परमेखर लिखा है।

(२०) देवपाल (सं०१६ का कुटुंवी)—अर्जुनवर्मा के पुत्र न होने से उसके पीछे छोटी शाखा के वंशधर महाकुमार हरिश्चंद्रवर्मा का दूसरा

<sup>(</sup>१) इं ऍ, जि० ६, प्र० १६६-६८।

<sup>ं (</sup>२) प्रबंधचितामािगः, पृ० २५०।

पुत्र देवपाल मालवे का राजा हुन्ना। उसका उपनाम (विरुद्द ) 'साहस्तमात् था। उसके समय के तीन शिलालेय और एक दानपत्र मिला है। पहला शिलालेख वि० सं० १२७४ (६०स० १२१८) का जपर लिया गुत्रा हरसोटा गांव का श्रीर हो उदयपुर (ग्वालियर राज्य) से मिले हैं, जो वि० स० १२::६<sup>२</sup> श्रीर १२=६ रें(ई० स० १२२६ श्रीर १२३२) के हैं। उसका एक दानपत्र मांघाता से भी मिला है. जो वि० सं० १२६२ भावपद सुदि १४ (ई० स० १२३४ ता० २६ श्रगस्त) का है । उसके समय द्वि० सन् ६२६ (वि० सं०१२==-=६= ६० स० १२३१-३२) मे दिशी के खुलतान शमशुहीन अल्तमश ने मालवे पर चढ़ाई कर साल भर की लड़ाई के बाद खालियर की विजय किया, किर भेलसा श्रीर उजीन लिया तथा उजीन में महाकाल के मंदिर को तोटा, परंतु मालवे पर सुलतान का क्रन्ज़ा न हुआ। सुलतान के लुटमार कर चले जाने पर वहां का राजा देवपाल ही रहा । देवपाल के समय आशाधर पंडित ने वि॰ सं॰ १२८४ में नलकच्छपूर (नालद्या, धार से २० मील) में 'जिनयझ-करुप' तथा वि० सं० १२६२ ( ६० स० १२३४ ) में 'त्रिपष्टिस्मृति' नाम की प्रस्तकें रचीं और वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३) में सटीक 'धर्मामृत-शास्त्र' की रचना की जब कि मालवे का राजा जयतुगिदेव था श्रतएव

<sup>(</sup>१) इं. पूँ, जि० २०, ए० ३११।

<sup>(</sup>२) वहीं, जि॰ २०, पृ॰ म३।

<sup>(</sup>३) वही; जि० २०, ए० म३।

<sup>(</sup> ४ ) ए. इं, जि॰ ६, पु॰ १०५-१३।

<sup>(</sup> ५ ) बिगा; फिरिश्ता; जि॰ १, ए० २१०-१९ ।

<sup>(</sup>६) पंडिताशाघरश्च के द्येकां चोदच्यमामिमां ॥ २८॥ प्रमारवशवाधीं दुदेवपाल नृपात्मजे । श्रीमज्जैतुगिदेवीसस्थाम्नावंतीन वत्यलं ॥ ३०॥ नलक च्छपुरे श्रीमने सिचेत्याल येसिघत् । विक्रमा व्दशतेष्वेषा त्रयोदशसु कार्तिके ॥ ३९॥ भर्मास्तरास्त्र के श्रंत की प्रशस्ति ।

देवपाल की मृत्यु वि० सं० १२६२ श्रोर १३०० (ई० स० १२३४ श्रोर १२४३) के बीच किसी समय हुई होगी। उसके दो पुत्र-जयतुगिदेव श्रौर जयवर्मा-थे, जो उसके पीछे क्रमशः राजा हुए।

(२१) जयतुगिदेव (सं०२० का पुत्र) — उसको जयसिंह श्रीर जैत्रमल्ल भी कहते थे। उसके समय का एक शिलार्लख राहतगढ़ से (वि०सं० १३१२ (ई० स० १२४५) का' श्रौर दूसरा ( वि० सं० १४ श्रर्थात् १३१४ का, जिसमे शताब्दी के श्रंक छोड़ दिये गये हैं ) कोटा राज्य के श्रटू नामक स्थान से मिला है<sup>र</sup>। मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा जैत्रसिंह श्रर्थूणा<sup>ँ</sup>। बांस-वाड़ा राज्य ) मे जयतुगिदेव से लड़ा था<sup>3</sup>। उसका देहांत वि० सं० १३१७ ( ई० स० १२५७ ) मे हुआ।

( २२ ) जयवर्मा दूसरा ( सं० २१ का छोटा भाई )— उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० १३१४ माघ वदि १ (ई० स० १२४७ ता० २३ दिसंवर ) का और एक दानपत्र वि० सं० १३१७ ज्येष्ठ सुदि ११ ( ई० स० १२६० ता० २२ मई ) का<sup>४</sup> मंडप दुर्ग (मांड्र ) से दिया हुन्त्रा मिला है, जिसमे उसके सांधिवित्रहिक का नाम मालाधर पंडित श्रोर महाप्रधान का नाम राजा श्रजयदेव होना लिखा है ।

( २३ ) जयसिंह तीसरा (सं० २२ का उत्तराधिकारी)—वि०सं० १३४४ ( ई० स० १२८८ ) के कवालजी के कुंड ( कोटा राज्य ) के शिलालेख मे, जो रगाथंभोर के प्रसिद्ध चौहान राजा हंमीर के समय का है, लिखा है कि जैत्रसिंह (हंमीर के पिता) ने मंडप (मांडू) के जयसिंह को वार वार सताया। मालवे के उस राजा के सैकड़ो योखात्रों को संगाइया घट (संपायता के घाटे) में हराया श्रीर उनको रणस्तंभपुर ( रण्यंभोर ) में केंद्र रक्खा है। जयसिंह

श्वेतावर जैन साधुर्या में जैसे अनेक प्रथा के रचयिता हेमचंद्राचार्य हुए वैस ही दिगवर जैनो मे श्राशाधर पाडित ने भी श्रुनेक प्रथी की रचना की।

<sup>(</sup>१) इं ऐ, जि॰ २०. पृ॰ ८४।
(१) भारतीय प्राचीनालिपिमाला, पृ॰ १८२ का टिप्पण ६।, १८०० १८२ का टिप्पण ६।, १८०० १८० १३२–३४।
(४) ए इ. जि॰ ६, पृ॰ १२०–२३।

<sup>(</sup> ४) ततोभ्यदयमासाद्य जैत्रसिंहरविर्ज्ञवः ।

(तीसरे) फे समय का एक शिलालेस वि० सं० १३२६ वैशास सुदि ७ (ई० स० १२६६ ता० १० छप्रेल) का मिला हैं।

(२४) छर्जुनवर्मा दूसरा (सं० २३ का उत्तराधिकारी)—उपर्युक्त कवालजी के छंड के शिलालेख में रण्धंभोर के चौद्दान राजा दंगीर के विषय में लिखा दे कि उसने युद्ध में अर्जुन (अर्जुनवर्मा) को जीतकर बल्पूर्वफ उससे मालवे की लच्मी को, छीन लिया । 'दंमीरमहाकाव्य' में दंमीर की गद्दीनशीनी का संवत् १३२६ और 'प्रवंधकोय' के अंत की वंशावली में १३४२ दिया है। कवालजी के छंडवाला शिलालेख वि० सं० १३४५ (ई० स० १२८२) का है, इसलिए दंमीर ने वि० सं० १३३६ (या १३४२) और १३४५ के वीच अर्जुन (अर्जुनवर्मा) से मालवा या रण्धंभोर के राज्य से मिला हुआ मालवे का छुछ अंश छीना होगा।

(२४) भोज दूसरा (सं० २४ का उत्तराधिकारी)—'हंमीरमहा-काव्य' में हंमीर की विजययात्रा के वर्णन में लिखा है—"मंडलकृत् दुर्ग (मांद्र का किला) लेकर वह शीव ही धारा को पहुंचा और परमार भोज को, जो मानो भोज (प्रथम) के तुल्य था, नवाया ।" यदि इस कथन में सत्यता हो तो इस घटना का कवालजी के कुंडवाले लेख के खुदे जाने वि० सं० १३४४ (ई० स० १२==) और हंमीर की मृत्यु वि० सं० १३४= (ई० स०

> अपि मंडपमध्यस्थं जयसिहमतीतपत् ॥ ७ ॥ येन कंपाइथाघट्टे मालवेशभटाः शतं । व(व)द्वा रणस्तभपुरे चिप्ता नीताश्च दासतां ॥ ६ ॥

कवालजी के कुंड की प्रशस्ति की छाप से ।

- (१) प्. इं; जि॰ ४ का परिशिष्ट, लेखसंख्या २३२।
- (२) सां(सा)म्राज्यमाज्यपरितोषितहव्यवाहो हंमीरभूपतिरविव(द)त भूतधात्र्याः ॥ १० [॥]

निर्िजत्य येनार्जुनमाजिमूर्ड्नि श्रीस्मीलवस्योज्जगृहे हठेन ॥११॥ कवालजी के कुंद्र की प्रशस्ति की ख्राप से ।

(३) हंमीरमहाकान्य; सर्गे ६, श्लोक १८-१६।

१३०१) के बीच किसी वर्ष में होना संभव हैं। धार मे अव्दुल्लाशाह चंगाल की क़बर के दरवाज़े में एक फारसी शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें चंगाल की प्रशंसा के साथ यह भी लिखा है कि उस कबर के ऊपर के गुंवज की, जो अलाउद्दीन गोरी ने वनवाया था, महसूदशाह खिलजी ने मरम्मत करवाई। वह क़बर हिजरी सन् ५४७ (बि० सं० १४१०=ई० स० १४४३) में बनी थी। उसमें यह भी लिखा है कि राजा मोज उस(चंगाल) की करामात देखकर मुसलमान हो गया था । मोज (प्रथम) के समय तो मालवे में मुसलमान आये भी नहीं थे संभव है कि पिछले अर्थात् दूसरे भोज की स्मृति होने के कारण पीछे से शिलालेख तैयार करनेवाले ने उक्त भोज के मुसलमान होने की करपना खड़ी कर दी हो।

(२६) जयसिंद चौथा (सं०२४ का उत्तराधिकारी)—उसके समयं का एक शिलालेख उदयपुर (ग्वालियर राज्य) से मिला है, जो वि० सं० १३६६ श्रावण विद १२ (ई० स० १३०६ ता० ४ जुलाई) का है । उसके श्रंतिम समय के श्रासपास बहुधा सारा मालवा मुसलमानो के श्रधीन हो गया, जिससे हिन्दू राजा उनके सरदारों की स्थिति में रह गये, परंतु समय पाकर वे लड़ते भी रहे।

जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह खिलजी ने हि० स० ६६० (वि० सं० १३४८ = ई० स० १२६१) में उज्जैन को लिया श्रौर वहां के कई मंदिरों को तोड़ा । दो वर्ष वाद फिर उसने मालवे पर चढ़ाई कर उसे लूटा श्रौर उसके भतीजे श्रलाउद्दीन ने भेलसा फतह कर मालवे का पूर्वी हिस्सा भी जीत लिया। श्रजुमान होता है कि मुहम्मद तुगलक के समय मालवे के परमार-राज्य का श्रंत हुश्रा। 'मिराते सिकंदरी' से पाया जाता है कि मुहम्मद तुगलक ने हि० स० ७४४ (वि० सं० १४००=ई० स० १३४३) के श्रासपास मालवे

<sup>(</sup>१) बंब. ए सो. ज, ई० स० १६०४ का एक्स्ट्रा नंबर, ए० ३४२।

<sup>(</sup>२) इ. ऐ, जि॰ २०, ए० ८४।

<sup>(</sup>३) बिग, फिरिश्ता, जि॰ १, पृ॰ ३०१ । इलियट, हिस्टरी श्रॉव् इंडिया, जि॰ ३, पृ॰ १४७।

का सारा इलाक़ा श्रज़ीज़ हिमार के सुपुर्द किया, जो पहले केवल धार का हाकिम नियत किया गया था।

मालवे के परमारों का राज्य मुसलमानों के हस्तगत होने पर वहां की एक शाखा श्रजमेर ज़िले मे श्रा वसी। उस शाखावालों का एक शिला-लेख पीसांगण के तालाव की पाल पर खड़ा है, जो वि० सं० १४३२ का है 1 उसमे लिखा है कि जिस परमार वंश में मुंज और भोज हुए उसी वंश में हंमीरदेव हुस्रा। उसका पुत्र हरपाल स्रोर हरपाल का महीपाल (महपा), श्रौर उसका पुत्र रघुनाथ (राघव)था। रघुनाथ की राणी राजमती ने, जो वाहड़मेर के राठोर दुर्जनशल्य (दुर्जनसाल ) की पुत्री थी, यह तालाव वनवाया। ऊपर लिखा हुआ महीपाल (महपा) मेवाड़ के महाराणा मोकल के मारनेवाले चाचा श्रीर मेरा से मिल गया था, जब राठोड़ राव रणमल ने चाचा श्रौर मेरा को मारा तव महपा भागकर मांड्र के सुलतान के पास चला गया। तदनन्तर उसने महाराणाः कुंभा से श्रपना श्रपराध चमा कराया और उनकी सेवा में रहने लगा। राव रणमल को मारने मे भी महपा शामिल था। उक्त लेख के रघुनाथ (राघव) का वेटा कर्मवंद था, जिसके यहां मेवाड़ का महाराणा सांगा अपने कुंवरपदे के आपत्तिकाल मे रहा था। कर्मचंद के जगमझ श्रादि पुत्र थे। उक्त तालाव के लेख से उसरे (कर्मचंद) की पत्नी रामादेवी ने वि० सं० १४८० श्राश्विन सुदि ४ ( ई० स० १४२३ ता० १४ सितम्बर ) को अपने नाम से रामासर (रामासर गांव मे ) तालाव वनवाया। कहा जाता है कि पहले उक्त गांव का नाम श्रंवासर था, परंतु रामासर तालाव बनने के पीछे वह गांव रामसर कहलाया।

मालवे के परमार राजा कृष्णाराज (उपेद्र) के दूसरे पुत्र डंबरसिंह के वंश में वागड़ के परमार हैं। उनके अधिकार में वांस-वाड़ा और इंगरपुर के राज्य थें। इस शाखा के कई

<sup>(</sup>१) राजपूताना म्यूज़ियम् (श्रजमेर) की ई॰ स॰ १६११-१२ की रिपोर्ट, पृ॰ २, लेखसंख्या २।

<sup>(</sup>२) मूल केल की छाप से।

शिलालेख मिले हैं, जिनमें से दो मे उनकी वंशावली दी है। श्रर्थ्णा से मिले हुए वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) के चामुंडराज के शिलालेख के अनुसार इस शाखा का मूलपुरुष डंवरिसंह मालवे के राजा वैरिसंह (प्रथम) का छोटा भाई था। उसके वंश में कंकदेव हुआ, जो मालवे के राजा श्रीहर्ष (सीयक) के समय कर्णाट के राजा (खोहिगदेव, राठोड़) के साथ युद्ध में मारा गया। वि० स० १११६ (ई० स० १०४६) के पाणाहेड़ावाले लेख में डंवरिसंह का नाम नहीं दिया और उसमें वंशावली धनिक से प्रारंभ होती है। धनिक के भाई का पुत्र चच्च हुआ। उसके पुत्र (कंकदेव) का खोहिगदेव के साथ लड़ाई में मारा जाना उक्त लेख से पाया जाता है। इन दोनो तथा अन्य लेखों के अनुसार वागड़ के परमारों की नामावली नीचे लिखी जाती है—

- (१) डंबरसिंह ( कृष्णराज का दूसरा पुत्र )।
- (२) धनिक (संख्या १ का उत्तराधिकारी)—उसने महाकाल के मंदिर के पास धनेश्वर का मंदिर बनवाया ।
  - (३) चच (संख्या २ का भतीजा<sup>3</sup>)
  - (४) कंकदेव (सं०३ का उत्तराधिकारी या पुत्र )—वह हाथी पर
- (१) तस्यान्वये क्रमवशादुदपादि वीरः श्रीवैरिसिह इति समृतसिहनादः । । । । तस्यानुजो डम्व(म्ब)रसिह इति प्रचंडदोईडचडिमवशीकृतवैरिवृदः। । । तस्यान्वये करिकरोद्धरवा(वा)हुदग्डः श्रीककदेव इति लव्ध(ब्ध)जयो व(व)भूव श्रीकृतवे के छेल की छाप से ।
- (२) स्त्रत्रासीत्परमारवंशविततो लव्धा(व्धा)न्वयः पार्थिवो नाम्ना श्रीधनिको घनेश्वर इव त्यागैककलपद्रुमः । ।।। २६ ॥ श्रीमहाकालदेवस्य निकटे हिमपांडुरं । श्रीधनेश्वर इत्युच्चैः कीर्तनं यस्य राजते ॥ २७ ॥
  - पाणाहेंडा के शिलालेख की छाप से ।
- (३) चच्चनामाभवत्तसाद् आतृसूनुर्महानृपः । ''।। पायाहेड्ग के नेख की छाप से ।

चढ़कर मालवराज श्रीहर्ष के शत्रु कर्णाट के राजा खोहिगदेव की सेना का संहार करता हुआ नर्मदा के किनारे मारा गया। मालवे के परमार राजा जयसिंह (प्रथम) श्रीर वागड़ के सामन्त मन्डलीक के समय (वि॰ सं० १११६) के पाणाहेड़ा (वांसवाड़ा राज्य )वाले लेख के अनुसार' यह लड़ाई खिलघट नामक स्थान में हुई थी।

- (४) चंडप (सं०४ का पुत्र)।
- (६) सत्यराज (सं० ४ का पुत्र)—उसका वैभव राजा भोज ने बढ़ाया श्रौर वह गुजरातवालों से लड़ा। उसकी स्त्री राजश्री चौद्दान वंश की थी<sup>र</sup>।
  - (७) लिंबराज (सं०६ का पुत्र)।
- (द) मंडलीक (सं० ७ का छोटा भाई)—उसको मंडनदेव भी कहते थे। वह मालवे के परमार राजा भोज श्रौर जयसिंह (प्रथम) का सामंत था। उसने वड़े बलवान सेनापित कन्द्र को पकड़कर उसके घोड़ो श्रौर हाथियो सहित जयसिंह के सुपुर्द किया श्रौर श्रपने नाम से पाणाहेड़ा गांव में मंडलेश्वर का मंदिर वि० सं० १११६ (ई० स० १०४६) में बनवाया ।
- (६) चामुंडराज (सं० द्र का पुत्र)—उसने वि० सं० ११३६ (ई० स० १०७६) में अर्थूणा (बांसवाड़ा राज्य) गांव में मंडलेश्वर का शिव-मंदिर बनवाया, जिसके शिलालेख के अनुसार उसने सिंधुराज को नष्ट किया था। सिंधुराज से अभिप्राय या तो सिंध के राजा या उक्त नाम के राजा से होगा, परंतु उसका ठीक पता नहीं लगा। उसने अपने पिता मंडलीक (मंडनदेव) के नाम से मंडनेश (मंडलेश्वर) नामक शिवालय और मठ बनवाया। उसके समय के चार शिलालेख अर्थूणा से मिले हैं, जो

<sup>(</sup>१) देखो उत्पर प्रष्ट २०७ झौर टिप्पण १।

<sup>(</sup>२) पाणाहेंद्रा का शिलालेख, श्लो० ३२।

<sup>(</sup>३) राजपूताना म्यूज़ियम् (श्रजमेर) की ई० स० १११६-१७ की रिपोर्ट, पृ० २, वेखसंख्या २।

वि० सं० ११३६<sup>९</sup>, ११३७<sup>२</sup>, ११४७<sup>३</sup> श्रौर ११४६<sup>४</sup> (ई० स० १०७६, १०८०, ११००, ११०२) के हैं।

(१०) विजयराज (सं० ६ का पुत्र)—उसका सांधिविष्रहिक वालभ जाति के कायस्थ राजपाल का पुत्र वामन था। उसके समय के दो शिलालेख वि० सं० ११६४ और ११६६ (ई० स० ११०८ और ११०६) के मिले हैं। विजयराज के वंशजों के नामों का पता नहीं लगा, क्योंकि विजयराज के पीछे का कोई शिलालेख अब तक नहीं मिला। वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) से कुछ पूर्व मेवाड़ के गुहिल राजा सामन्तासिंह ने, मेवाड़ का राज्य छूट जाने के पीछे वागड़ के चड़ौदे पर अपना अधिकार जमाया। तदनन्तर उसने तथा उसके वंशजों ने कमशः सारा वागड़ इन परमारों से छीन लिया। अब वागड़ के परमारों के वंश में सींथ (मही-कांटा इलाक़ा, गुजरात) के राजा हैं।

वागड़ के परमारों की राजधानी उत्यू एक नगर ( ऋथूं एा) थी। अव तो वह प्राचीन नगर नष्ट हो गया है और उसके पास ऋथूं एा गांव नया वसा है, परंतु परमारों के समय में वह वड़ा वैभवशाली नगर था। अव भी वहां कई एक वड़े वड़े मंदिर खड़े हैं और कई एक को गिराकर उनके द्वार आदि को लोग उठा ले गये, जो दूर दूर के गांवों के नये मन्दिरों में लगे हुए देखने में आते हैं। ऋथूं एा गांव का नया जैनमन्दिर भी वहीं के पुराने मंदिरों से स्तंभ आदि लाकर खड़ा किया गया है।

<sup>(</sup>१) राजपूताना स्यूजियम् ( अजमेर )की ई० स० १११४-१४ की रिपोर्ट; १५०२, लेखसंख्या १।

<sup>(</sup>२) वही, ई० स० १६१४-१४, पृ० २, लेखसख्या २।

<sup>(</sup>३) इस शिलालेख के ऊपर का आधा श्रश राजप्ताना म्यूज़ियम् (श्रजमेर) में सुरित्ति है (इसका नीचे का श्राधा श्रश, जो पहले विद्यमान था, श्रव नहीं रहा )।

<sup>(</sup>४) राजप्ताना म्यूजियम् (अजमेर) की ई० स० १६१४-१४ की रिपोर्ट; ए० २, तेखसख्या ३।

<sup>(</sup>१) वही, ई० स० १६१७-१ म की रिपोर्ट, पृ० २, लेखसंख्या २ 1

<sup>(</sup>६) यह शिलालेख राजपूताना म्यूजियम् ( श्रजमेर ) मे सुराचित है । ३०

## मालवा और वागड़ के परमारों का वंशवृद्ध।



## मालवे के परमारों का वंशवृत्त ( अवग्रेष )

```
१४{यशोवर्मा
{वि० सं० ११६१–६२
                                                            (म॰ कुं॰ लच्मीवर्मा
(वि॰ सं॰ १२००
                               १६ श्रजयवर्मा
 १४ जयवर्मा
                               १७ विध्यवमी
                                                            (म० कुं० हरिश्चन्द्रवर्मा
(वि० सं० १२३४-३६
                               १८ सुभटवर्मा
                               १६ ( घार्जुनवर्मा
१६ ) वि० स० १२६७-७२
                                                          २० देवर्पाल
वि० सं० १२७४-६२
                           (म० कु० उद्यवर्मा
                           (वि० सं० १२४६
( जयसिंह ( दूसरा )
२१ { जयतुगिदेव, जैत्रमञ्ज
निरु मु १३००-१४
                                           २२ (जयवर्मा (दूसरा)
वि० सं० १३१४-१७
                                           २३ (जयंसिह ( तीसरा )
१व० सं०१३२६
                                           २४ श्रर्जुनवर्मा (दूसरा)
                                           २४ भोज (दूसरा)
                                           २६ (जयसिंह ( चौथा )
(वि० सं० १३६६
```

मुंहणोत नैणसी ने श्रपनी ख्यात में परमारों की नीचे लिखी हुई ३६ शास्त्राएं दी हैं—

१-पंवार (परमार) । २-सोंढा । ३-सांखला । ४-भाभा । ४-भायल । ६-पेस । ७-पाणीसवल । द-वहिया । ६-वाहल । १० छाहड़ । ११-मोटसी । १२-हुंबड़ ( हुरड़ ) । १३-सीलोरा । १४-जैपाल । १४-कंगवा । १६-काबा । १७-ऊंमट । १द-धांधु । १६ छुरिया । २०-भाई । २१-कछोड़िया । २२-काला । २३-काला । २४-छेया । २४-छुंटा । २६-ढल । २७-छेयाला । २८-जामा । २६-हंडा । ३०-गुंमा । ३१- भेटलए । ३२-कलीतिया । ३३-फुंफणा । ३४-पीयलिया । ३४-डोडा । ३६-वारर ) ।

प्रमाणाणों में से अप परमार, सोला, सांगला, उंमर और वारत् सुग्य हैं। नेण्सी के अधन से मालम होगा है कि निराह (आबू) के राजा धरणीयराह का पुत्र लाइ एला, जिसके तीन पुत्र—सोड़ा, सांगला और याम—थे। सोटा से सोड़ा शाणा और सांगला से सांगला शाखा चली। उंमर शाणा किससे चली यह अनिशित है, परंतु उस शाणा के राजगढ़ के राजाशों की जो वंशावली भारों ने लिगाई यह विश्वास के योग्य नहीं है, स्योकि उसमें पहले के नाम बल्वा हितम धरे एए हैं और संवत् भी अशुद्ध हैं, देंसे कि मालवे के असिद्ध राजा भोटा का विश्वास १६६ आवल बित १४ (ई० स० ३३६) को गदी पर बंदना खादि। इसी तरह भोज के वंशां की जो नामावती दी है वह भी हितम ही है। उक्त वंशावली में भोज की नवीं पीड़ी में धरतीदरहाक राजा का नाम दिया है, जो संभव है आबू का असिद्ध धरणीवराह रहा हो। भारों ने ऊंमर

<sup>(</sup>१) मुंह खोन ने खर्मा की रयात, जि॰ १, ए॰ २३० तथा मृलपुस्तक, पत्र ११। २। ने खसी ने तो ३६ शाराशों के नाम दिये हैं उनमें से श्रिष्ठितर का तो अन्न पता ही नहीं चलता। भारों की भिन्न-भिन्न पुस्तकों में दिये हुए हन शाराशों के नाम भी परस्पर नहीं मिलते। वंशभारकर में भी परमारा की ३४ शाराएं होना लिखा है, परतु उसमें दिये हुए १७ नाम ने खसी से नहीं मिलते, जो ये हें—टाभी, हूया, सामंत, मुजान, हुंता, सरविष्ठया, जोरवा, नल, मयन, पोनवा, सालाउत. रव्यित्रया, धलवा, सिंघण, कुरड, उद्या चीर वायला (वशभारकर, प्रयम भाग, ए० ४६७-६=)। वंशभारकर में परमार से लगाकर शिविष्यह तक २१४ पीड़िया लिखी हैं। उनमें इंत के थोंदे से नामों को, जो वीजोल्यां के परमारों के हैं, छोउकर वाझी के बहुधा सब नाम किल्पत है। शाबू के परमारों में तो पृथ्वीराज रामे के श्रनुसार सलख और जतराव नाम ही दिये हैं। ये दोनों नाम भी किल्पत है। ऐसे ही मालवे के प्रसिद्ध राजा भोज का परमार से १६० वी पीड़ी में होना लिखा है और उसके दादा का नाम शिवराज दिया है। सिंधुल, भोज और मुंज के वृत्तान्त के लिए 'भोजप्रया' की दुहाई ही है। इन वातों से स्पष्ट है कि भारों को प्राचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञान न था, जिससे उन्होंने मूठी वंशावित्यां गढ़ जी हैं।

शाखा को धरणीवराह के वंशज उमरसुमरा (सिंध के राजा) की शाखा में वतलाया है, जो विश्वास के योग्य नहीं है। संभव है कि धरणीवराह के ऊंमट नामक किसी वंशधर से ऊंमट शाखा चली हो। वारड़ शाखा किससे चली यह अनिश्चित है। वारड़ शाखा में इस समय दांता के महाराणा हैं, जो आबू के परमार राजा धंधुक के पुत्र रुप्णाराज (कान्हड़देव) दूसरे के वंशज हैं, अतएव संभव है कि वारड़ शाखा उक्त रुप्णाराज के किसी वंशधर से चली हो। आबूरोड रेल्वे स्टेशन से ३ मील दूर हपीकेश के मन्दिर के निकट एक दूसरे मंदिर में सभामंडए के एक ताक में एक राजपूत वीर और उसकी छी की खड़ी मूर्तियां एक ही आसम पर वनी हुई हैं। पुरुष की मूर्ति के नीचे 'वारड़ जगदेव' और स्त्री की मूर्ति के नीचे 'वाइ केसरदेवी' नाम खुदे हुए हैं। वाइ शब्द का 'इ' अच्चर पुरानी शैली का होने से अनुमान होता है कि वारड़ शाखा वि० सं० की १३ वीं शताब्दी के आसपास या उससे भी पूर्व निकली होगी।

नैण्सी ने लिखा है कि सोढ़ा से सातवी पीढ़ी में धाराविरस (धारा वर्ष)था, जिसका एक पुत्र श्रासराव पारकर का स्वामी श्रीर दूसरा दुर्जन-साल उमरकोट का स्वामी हुआ। सोढ़ा पहले सिंध में सुमरों के पास चला गया। सुमरों ने उसे राताकोट जागीर में दिया। पीछे हंमीर सोढ़ा को जाम तमाइची ने उमरकोट की जागीर दी।

नैण्सी ने साखलों के संबंध में पहले तो धरणीवराह के पुत्र छाहड़ के एक वेटे का नाम सांखला दिया, परंतु आगे चल कर यह भी लिख दिया कि छाहड़ के तीसरे पुत्र वाघ के वेटे वैरसी ने मुंदियाड़ के पड़िहारों से लड़ते समय ओसियां (नगरीं) की माता की शपथ ले प्रतिज्ञा की थी कि पड़िहारों पर मेरी विजय हुई तो कमलपूजा (अपना सिर काटकर चढ़ाना) करूगा। विजयी होने पर जव वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार देवी को अपना मस्तक चढ़ाने लगा तब माता ने उसका हाथ पकड़ लिया और पसन्न होकर अपना शख उसे दिया और कहा कि शंख बजाकर सांखला कहला। तब से सांखला नाम प्रसिद्ध हुआ। यह कथा भाटों की गढ़ंत है।

घास्तव में छाद्द के दूसरे पुत्र सांपाला के वंशज सांगले कहलाये। उनका टिकाना पदले रंगकोट (मारवाड़) था। पीछे सांपाले मद्दीपाल के पुत्र रायसी (राजसिंह) ने दिदयों से जांगल लिया। फिर सांपाले मेहराज को जोधपुर के राठोड़ राव चृंटा ने नागोर इलाके का गांव भुंडेल जागीर में दिया। राव जोधा ने मेहराज के पुत्र हरभम (हरवू) को, जो सिद्ध (पीर) माना जाता है, वंगटी गांव का शासक बना दिया श्रोर उसके वंशज यहां रहने लगे। विलोचों के द्वाव से तंग शासक राणा माणकराय का पुत्र नापा जोधपुर आकर राव जोधा के पुत्र बीका को ले गया श्रोर उसको जांगलू का स्त्रामी बनाया।

इस समय ऊंमट शाया में राजगढ़ श्रोर नरसिंहगढ़ के राज्य मालये (ऊंमटवाड़ा) में हैं। वारड़ शाखा का एक राज्य दांता (गुजरात) है। सोढ़ों की जागीरें श्रय तक उमरकोट इलाक़े में हैं। टेहरी (गढ़वाल) के राजा, बखतगढ़ के ठाकुर श्रीर मथवार के राणा (दोनों मालवे में), वाघल (सिमला हिल स्टेट्स) के राजा, यीजोल्यां (मेवाड़) के राक् तथा श्रम्य छोटे छोटे जागीरदार परमार वंश के हैं। स्थ (महीकांठा एजेन्सी) के महाराणा वागड़ के परमारों के वंशधर हैं श्रोर वे श्रपने को लिबदेव (लिवराज) की परम्परा में बतलाते हैं। बुंदेलखंड में छतरपुर के महाराजा श्रोर वेरी के जागीरदार परमार वश के हैं, परन्तु श्रय वे बुन्देलों में मिल गये हैं। पैसे ही देवास (दोनों) श्रोर धार के महाराजा तथा फल्टन के स्वामी भी परमारवंशी हैं,।

## सोलंकी वंश ।

गुप्तों के पीछे एक समय ऐसा था कि उत्तरी भारत में थाएँ श्वर के प्रतापी राजा हुए (हुए वर्डन) का श्रौर दिल्णी भारत में सोलंकी पुलु-केशी (दूसरा) का राज्य था। इस प्रतापी (सोलंकी) वंश के राजा बड़े दानी श्रौर विद्यानुरागी हुए हैं। उनके सैकड़ों शिलालेख श्रौर दानपत्र मिले हैं। श्रनेक विद्वानों ने उनकी गुण्याहकता के कारण उनका थोड़ा बहुत इतिहास श्रपनी श्रपनी पुस्तकों में लिखा है। ऐसा माना जाता है कि उनका राज्य प्रारंभ में श्रयोध्या में था, जहां से वे दिल्ला में गये, फिर गुजरात, काठियावाड़, राजपूताना श्रोर वधेलखड में उनके राज्य स्थापित हुए। इमारे इस प्रंथ का संबंध राजपूताने से ही है श्रोर गुजरात के सोलंकियों का श्रधिकार राजपूताने में सिरोही राज्य श्रोर जोधपुर राज्य के श्रधिकांश पर बहुत समय तक श्रोर चिन्तोड़ तथा उसके श्रासपास के प्रदेश एवं वागड़ पर थोड़े समय तक रहा, इसलिए केवल गुजरात के सोलंकियों का, जिनका इतिहास बहुत मिलता है, यहां बहुत ही संन्तेप से परिचय दिया आता है श्रीर उसमें भी विशेष कर राजपूताने के संवंध का।

इस समय सोलंकी और वघेल (सोलंकियों की एक शाखा) अपने को अग्निवंशी वतलाते हैं और विशष्ठ ऋषि के द्वारा आवू पर के अग्निकंड से अपने मूलपुरुष चुलुक्य (चालुक्य, चौलुक्य) का उत्पन्न होना मानते हैं, परंतु सोलंकियों के वि० सं० ६३४ से १६०० (ई० स० ४७६-१४४३) तक के अनेक शिलालेखो, दानपत्रों तथा पुस्तकों में कही उनके अग्निवंशी द्वोने की कथा का लेश भी पाया नही जाता। उनमे उनका चंद्रवंशी और पांडवों की वंशपरंपरा मे होना लिखा हैं । वि० सं० १६०० (ई० स० १४४३) के आसपास 'पृथ्वीराज रासा' वना, जिसके कत्ती ने इतिहास के अज्ञान से इनको भी अग्निवंशी ठहरा दिया और ये भी अपने प्रचीन इतिहास की अञ्चानता में उसी को ऐतिहासिक ग्रंथ मानकर अपने को आग्निवंशी कहने कारो। गुजरात के सोलंकी राजाओं की नामावली नीचे दी जाती है—

(१) मूलराज (राजि का पुत्र)—उसने अणिहलवाड़े (पाटण) के अनितम चावड़ावंशी राजा सामंतासिंह को, जो उसका मामा था, मारकर गुजरात का राज्य उससे छीन लिया। यह घटना वि० सं० ६६८ (ई० स० ६४१) मे हुई। उसने गुजरात से उत्तर मे अपना अधिकार वढ़ाना गुरू कर आबू के परमार राजा धरणीवराह पर चढ़ाई की, उस समय हथुंड़ी (जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इसाक़े में) के राष्ट्रकूट (राठोड़) राजा धवल

<sup>(</sup>१) सोलंकियो की उत्पत्ति के लिए देखो मेरा 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास', प्रथम भाग, ए० ३-१४।

ने उस्(धरणीवराट) को अपनी शरण में रक्सा । मूलराज के वि० सं० १०४१ (ई० स० ६६४) के दानपत्र के अनुसार उक्त संवत् में उसने सत्यपुर (सांचोर, जोधपुर राज्य) ज़िले का वरणक गांव दान में दिया था। इससे स्पष्ट है कि आबू के परमारों का राज्य उसने अपने अधीन किया, क्योंकि उस समय सांचोर परमारों के राज्य में था। मूलराज को इस प्रकार उत्तर में श्रागे वढ़ता देराकर सांभर के चोद्दान राजा विग्रहराज (वीसलदेव दूसरा) ने उसपर चढ़ाई कर दी, जिससे मूलगज श्रपनी राजधानी छोड़कर कथादुर्ग (कथकोट का क्रिला, कच्छ राज्य) में भाग गया। विब्रहराज साल भर तक गुजरात में रहा श्रीर उसकी जर्जर करके लौटा । उसी समय के आस पास कल्याण के सोलंकी राजा तेलप के सेनापित वारप ने भी, जिसको तेलप ने लाट देश जागीर में दिया था, उसपर चढ़ाई की, परंत बारप युद्ध मे मारा गया। मृलराज सोरट (दिल्णी काठियाबाड़) के चुडासमा ( यादव ) राजा प्रदृरिषु पर भी चढ़कर गया । उस समय प्रदृरिषु का मित्र कच्छ का जाड़ेजा (जाड़ेचा, यादव ) राजा लाखा फ़लाणी (फूल का वेटा) उसकी सहायता के लिए आया। लड़ाई में ब्रहरिपु केंद्र हुआ और लाखा मारा गया । हेमचन्द्र (हेमाचार्य) के 'छथाश्रयकाव्य' के श्रनुसार इस लड़ाई में छात्रु का राजा, जो मूलराज की सेना में था, वीरता से लुड़ा। मूलराज ने सिद्धपुर में 'रुद्रमहालय' नामक चड़ा ही विशाल शिवालय यनवाया तथा उसकी प्रतिष्ठा के समय थाणेश्वर, कर्जाज श्रादि उत्तरी प्रदेशों के ब्राह्मणों को बुलाया और गांव ख्रादि जीविका देकर उनको धिही रक्खा। वे उत्तर (उदीची) से आने के कारण औदीच्य कहलाये श्रीर गुजरात में चसने के कारण श्रीदीच्य ब्राह्मणों की गणना पीछे से पंचद्रविड़ों में हो गई, परन्तु वास्तव में वे उत्तर के गौड़ ही हैं। उस समय तक ब्राह्मण जाति एक ही थी श्रीर उसमें गौड़ श्रीर द्रविड़ का भेद

<sup>(</sup>१) देखो ऊपर प्र॰ १६२ धोर टिप्पण २।

<sup>(</sup> २ ) ना० प्र० प०; साग १, ए० ४२०-२४।

<sup>(</sup> ३ ) वंब० गै० जि० १, ए० १५६-६०।

न था। यह मेद उससे चहुत पीछे हुआ। सूलराज ने वि० सं० ६६ में से १०४२ (ई० स० ६४१ से ६६४) तक राज्य किया। उसके समय के चार दानपत्र मिले हैं, जो वि० सं० १०३० से १०४१ (ई० स० ६७३ से ६६४) तक के हैं।

- (२) चामुंडराजं (सं०१ का पुत्र)—उसने मालवे के राजा सिंधुं राज (भोज का पिता) को युद्ध मे मारा³, तभी से गुजरात के सोलंकियों श्रीर मालवे के परमारों के वीच वंशपरंपरागतं वैर हो गया श्रीर वे वरावर लड़ते तथा श्रपनी वरवादी कराते गहे। चामुग्डराज वड़ा कामी राजां था, जिससे उसकी वहिन वाविणीदेवी (चाचिणीदेवी) ने उसको पदच्युत कर उसके ज्येष्ठ पुत्र वस्त्रभराज को गुजरात के राज्यसिंहासन पर वैठाया। उसके तीन पुत्र—वस्त्रभराज, दुर्लभराज श्रीर नागराज—थे। उसने वि० सं० १०४२ से १०६६ (ई० स० ६६४ से १००६) तक राज्य किया।
- (३) वह्मभराज ( सं० २ का पुत्र )—उसनें मालवे पर्रे चढ़ाई की, परंतु वह मार्ग में ही वीमार होकर मर गया। उसने प्रायः ६ मास तक राज्यं किया। उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई दुर्लभराज हुआं।
  - (४) दुर्लभराज (सं०३ का भाई)—उसका विवाह नींडौल के

मूलदेवनरेशस्त[चूडाम]िंग्रिभूद्भुवि ॥६॥ (इं. ऐ, जि॰ ४८, ४०२३४)।

- (२)(क) बढ़ोदे का वि॰ स॰ १०३० (ई॰ स॰ १७३) का दानपत्र (वियेनां श्रोरिएएटर्सि जर्नेल: जिं॰ ২, पृ॰ ३००)।
  - (ख) वि॰ सं॰ १०३३ (ई॰ स॰ ६७६) का (श्रप्रकाशित)। इसकां हाल श्रहमदाबाद निवासी दीवानबहादुर केशवलाल हर्पदराय ध्रुव के पत्र से ज्ञात हुआ।
  - (ग) कडी (बडौदा राज्य) का वि० सं० १०४३ (ई० स० ६८६) का दानपत्र (इ. ऐं, जि०६, प्र० १६१)।
  - (घ) बालेरा (जोधपुर राज्य) का वि॰ सं॰ १०४१ (ई० स॰ ६६४) का दानपत्र (ए इ, जि॰ १०, ए० ७८-७६)।

<sup>(</sup>१) वसुनन्दिनधो(धौ) वर्षे व्यतीते विक्रमार्क्कतः॥

<sup>(</sup>१) देखो उपर प्र०२१०।

चौहान राजा मंहंद्र की विहन दुर्लभदेवी से हुआ था। उसने वि० सं० १०६६ से १०७८ (ई० स० १००६ से १०२१) तक राज्य किया और उसका उत्तरा-धिकारी उसके छोटे भाई नागराज का पुत्र भीमदेव हुआ।

(४) भीमदेव (सं०४ का भतीजा)—उसने श्रावृ के परमार राजा धंधुक से, जो उसका सामंत था, विरोध होजाने पर श्रपने मंत्री पोरवाड़ (प्राग्वाट) जाति के महाजन विमल (विमलशाह) की श्रधीनतामे श्रावृ पर सेना भेजी, जिससे धंधुक, जो उस समय चित्तोड़ में रहता था, मालवे के परमार राजा भोज के पास चला गया। विमलशाह ने धंधुक को चित्तोंड़ से बुलवाया श्रौर भीमदेव के साथ उसका मेल करा दिया। फिर उसने वि० सं० १०८८ ( ई० स० १०३१ ) में आबू पर देलवाड़ा गांव मे विमलवसही नामक श्रादिनाथ का श्रपूर्व मंदिर वनवाया । भीम ने सिंध के राजा हंमुक (?) पर चढ़ाई कर उसे परास्त किया। जब वह सिंध की लड़ाई मे लगा हुआ थाँ तब मालवे के परमार राजा भोज के सेनापति कुलचंद्र ने श्रणहिलवाड़े पर चढ़ाई कर उस नगर को लूटा, जिसका बदला लेने के लिए भीम ने मालवे पर चढ़ाई की। उन्हीं दिनों में भोज रोगग्रस्त होकर मर गया। भीम ने श्रावू के परमार राजा कृष्णराज को भी क़ैद किया, परंतु नाडौल के चौहान राजा वालप्रसाद ने उसे केद से छुड़वाया था। नाडौल के चौहानो का भी भीमदेव के अधीन होना पाया जाता है। वि० सं० १०८२ ई० स० १०२४) में जब राज़नी के खुलतान महमूद ने गुजरात पर चढ़ाई कर सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ा, जो काठियावाड़ के दिज्ञण में समुद्र तट पर है, उस समय भीमदेव ने अपनी राजधानी को छोड़कर एक क्तिले (कंथकोट, कच्छ मे) की शरण ली। उसने वि० सं० १०७५ से ११२० (ई० स० १०२१ से १०६३) तक राज्य किया। उसके तीन पुत्र मृतराज, चेमराज श्रौर कर्ण थे। मृलराज का देहांत अपने पिता की जीवित दशा में होगया था। भीनदेव ने श्रंतिम समय में चेमराज को राज्य

<sup>(</sup>१) देखो जपर पृ० १६३।

<sup>(</sup>२) देखो जपर ए० १६५ !

। ब्रीए इंग्रेगास तथा सामक्षेत्र कि का का श्रीब्रिसक्यान ( इस्पात ) जेसे—'वेदीचनपराजप' का कर के शिषाक, 'काशिका' का क्रो जयमंगल के वह महाने के में प्राप्त के महा । उसके देखार में कई विद्यान प्रकार हो। क (माना करनेवाला हुआ। प्रसिद्ध विद्यान क्षेत्र भाचार हैमन्द्र (क्षेप्राचार क्षेत्र । भिस्राज वड़ा ही लोक्यिय, न्यायी, विद्यारसिक और जैनो का भी विशेष । फ़िली निष्ण । क्रमें के कारणामक शिक्षा असर क्रम के उसके पर निष्ट निष्टि निष्टि क्षिद्धां सामे हो है अपने वहां से माया था और उसका हेवी का विवास आवा के साथ कर दिया, जिससे सोमेश्वर का जन्म हुआ। ननंन दिए मिए एस से स्वाह है हो होने के सारण उसने अपने होने होने निम श्रतमेर के चौहान राजा आला (अणीराज, आसाक, आनसदेव) पर चिंजप ग्रिंह फिक्नी निधिष्ट निगष्ट कि फिनीह किएहं ब्रीह उदेह तफकी इर्ल कि सोरड प्र चढ़ाई कर गिरनार के याद्व ( चुडासमा ) राजा खंगार (हुसरा) रिस्ट । इं छाड़ी उप (इ है हु साए फहिने क्लिफ संस्ट हुंग हि चले आते थे। जगसिंह ने महोवा के चंदेल राजा मदनवमी पर भी चढ़ाई में 15निधिष्ट कि रिहासार के ठाउन्हा से वि छेड़े ए 16 निर्डाट के छिड़ि। में श्रज्यपाल के समय तक किसी प्रकार बना रहा। आबू के प्रमार तथा गिकधी।उत्तर के जिपासक कि , पास्त्र प्रकाशिक कि उत्तराधिकारी इसके साथ निसोड़ का किसा तथा उसके आसपास के प्रदेश, एवं बागड़ । 'गिम द्वि तिरेत्रोधनार के नाम्हरू प्रभी के क्रि प्रमम छक् । मिन प्रीहर महा इन्हें ,छाड़ निर्माण में छह । इह । अस में समा हारा, केंद्र हुआ इस केंद्रता रहा। इस लख़ाई में नरदामी का देहान्त हुआ और उसके पुत्र कि है। है। कि है। इस है। इस में मालने पर के हैं। इस है। इस है। इस है। की यात्रा की गया था तव मालवे के प्रमार राजा तरवात के गुजरात एर मिस्राज जयसिंह नाम से अधिक विरुपात है। जिस समय वह सोमनाय

<sup>(</sup> ६ ) सा० प्र० प०, थाग ३, प्र० ६ का दिप्पण २ ( ( 9 ) देखी ऊपर go २१६–२० 1

<sup>(</sup> इ ) बहीं, भाग १, ५० इ ६३-६४ ।

शीपाल तो उसके दरवार का मुख्य कवि था, जो कुमारपाल के समय भी धव्य कि पाम के विषय कि समय भी विद्याजयर्थनं नामक अय लिखा था।। विद्याजयर्थनं नामक अय लिखा था।। वसी पद पर रहा। वद्धाराज की प्रयंखा में कोई काव्य लिखा हो पेसा 'गण-सामस्वेद्धां में उससे उद्देत किये हुए श्रिक्तं में पाया जाता हैं।। वि० सुंव श्रिक्तं में उससे विद्याज ने राज्य संव श्रिश्तं में उससे विद्याज ने राज्य के वां श्रिश्तं के स्व हैं से स्व प्रें ने विद्या के वां होने के कारण जैव प्रें पोझ के विद्या के वां होने के साई सेमराल के वां होने के स्व सिंव का प्रें । विभ्रवनपाल का युवा के वां होने के प्रयासिक्त पर वेटा।

रें भाई तिसुचनपाल का प्रत्र कुगाएल राजा होगा ( 'इवाश्यकाव्य,' सर्गं ११, में स्में भाई तिस्वन्ताल का प्रत्र कुनि के हिलाने के अन्यन्त कुन्न हुम स्वय कुनाम्य के विश्वन के विश्वन के विश्वन के प्रत्य कुनाम्य के प्रत्य क

द्याज्यात्यातस्य क्रेमराजसुरीमवत् । द्वै श्रीमीमदेवस्य क्रेमराजसुरीमवत् । स्रमाक्रेमद्यमेष्ट्येयो रराज गुर्येरापि ॥

<sup>।</sup> इ एम्प्रिं , व ॰ प्र , इ गाम , ० म ० म । ह ( १ )

<sup>(</sup> ३ ) वही, भाग ३, ५० ६ के नीचे का हिप्पण ।

•• हिंह शिह

जयांचेत के समय के च जिलालेयों मिले हैं, जो कि शंदह (ई० स० ११२६) से बि० सं० ११६= (ई० स० ११३१) कि के को लिकों फिक्तोलिक के जाजराय कि एक कि के स्वास्त्र के सोलिकों में सब से प्रतापी हुआ, परत राज्य पाने से पहले का समय उसने बड़ी हो

तस्मादेवप्रसादोभूहेवारायम् ः।ः।। कौस्तुम इत्र रत्निधिविष्ठभुयनपालाह्वयोभवत्तसात् ।ः।।। समार्यवास्त्रवाह्यः श्रीमानस्यास्यि नद्मः ।ः।।।

चाहता था, जिससे वह मेप यश्लकर प्राप् यचाता फिरता था। उसने

जारिय में उसकी होता था, मोरिस अपसिंह ( साउराज ) उसकी परवाता

्रिमाराज के मिक्कार है। किसाकर (श्राक्षित (श्राक्षित के स्क्रिया के कामग्रासके के मिक्का के मिक

(३) (क) गाला ( घापता सम्बन्ध) का पि० सं० ११६३ का (जे० **वा॰** त्रा० रो० प्र० सो०, जि॰ २४, प्र० ३२४)।

(स्) गाता का वि॰ सं॰ ११६३ का (राजकोर के बारसन म्यूज़ियस् की रिपेटि, है॰ स॰ १६२-२३, प॰ ७)।

11. . .

। (छ पछ कि छर्छ ल्यून) कि ५३९९ ० छे ० छ। एक महिल्छ ( 15 )

च ) मनेरवर (कच्छ राज्य) का वि० सं० १९६५ का (थाकिया लेजिक्च सने आव् वेस्टनं दृष्डिया, नं० २, ग्रंप संग्रह पू० १३, स॰ ५६)। १८०) दोहेद (गुजरात ) का वि० सं० १९६६ का (इ. पे.; जि॰

१०, पुरुष्ट ( हैं । । । वाध्युर्स सन्त ) का वि स॰ १९६६ ( हैं । स॰ ) भीतमाल ( जाध्युर सन्त ) का वि स॰ १९६६ ( हैं । स॰

११३६) का (यांत्रेस रिपोर्ट भाव हो साकिया लांचक्त सर्वे भाव इंडिया, वेस्टर्न सक्त, है० स० १६०७—८, ए० ३८)।

(खे) प्रसाद (बासवादी शव्त ) स् (जिनदा हुआ) शव्यत्ताना कुल की खाप से)। (खे) फिराइ (बोधवुर शव्त ) का वि॰ स॰ ११६८ का (मृत

(अ) विषय श्रव ( वास्ताई। शव्य ) से ( विषदी हुआ ) श्रव देवा । के देव

नी (४ गिष्म भिष्म

शिलालेख' गुजरात, राजपूताना और मालवे में मिले हैं, जो वि० सं० १२०२ 8९ र्जीह 'हफनाड़ क्य एक घमस के छाएजामञ्च । ड़ि क्रींट छिड़ीहि मं फ्लार रिपास एक प्राकृष्टि मेर नहीं हेमर है एड्रिट के ( शासापड़े ) इस्पेड्र नेपार महें इसीए । प्रभिष्ट केसर एक्सिए एक मेरिस् मेर निनिषुण था। उसके राज्य की सीमा दूर दूरतक कंत गई थी और मालवा र्जीह गिरा पड़े काएगाम्ह । 'था । उत्तर मही तक महीतक हो मारपा । किया था राज ) तथा उसके कमासुवायी कुमारपाल ने वड़े स्नेह से जिसका पालन के जिसने वाल्यावस्या निवहास मं व्यतीत की थी और जयसिंह ( सिद्ध-( 15मी तक हाप्रीक्र ) राष्ट्रमीं मोडींह मं र्राङ्ग मुद्र । देंह प्राप्त पासी मं चड़ाई में उसकी सेना को हारकर लोहना पड़ा, परेंतु हुसरी चड़ाई क्रिड्रप । के छिड़ाइक प्राच हुं प्रप क्लांक लिए छिड़ाप्रान्ना के प्रकॉक कुमारपाल ने विक्रमसिंह को क़ेड़ कर उसके भरतीने पशीयका को आबू चढ़ाई में शाबु का परमार राजा विक्ताविह आता से मिल गया, जिससे १२०७ ( ई० स० ११४० ) में की, जिसमें वह विजयी हुआ था। पहली पाल को निजय प्राप्त हुई हो ऐसा निक्षित गड़ित हैं साप कहार्च कि छो जामकु मेंकर । देंह मापमाह र्क् ( ४४१ ) कि १०१ ) १०११ ०म ०मी किउंप मनमें तें चोहान राजा आता ( अपीराज ) पर दी चढ़ाह्यां को, जिनम से

<sup>(</sup>३) देवी उत्पर ए॰ १६६।

<sup>(</sup> इ ) या॰ त॰ ते सात ३ रे॰ इह ।

<sup>(</sup> ई ) बाडीख ( जोधपुर राज्य ) का थि॰ स॰ १२१३ (ई॰ स॰ ११५६) का

<sup>(</sup> ह ) ( क ) मागरोख ( कारियांचार्ष ) का वि० स० १२०२ (ई० स० ११४१) का (मावनगर इन्स्कियान्स, पु॰ १४८)।

१३८८) का (सूत्र केप की लुप से)। १४८) का (सूत्र केप की लुप से)।

<sup>(</sup>ग) चिनोदगढ़ ( उदयपुर राज्य ) का वि० सं० १५०)। १ ( १) चिनोदगढ़ ( पुरुष्टि राज्य ) का ( वि० सं० १५० ( हुं० सर

(ई० स० ११४४) से बि० सं० १२३० (ई० स० ११७३) तक राज्य किया। चि० सं० ११६६ से १२३० (ई० स० ११४२ से ११७३) तक राज्य किया। वसके सब से बड़े गार्ड महीपाल का पुत्र अजगपाल उसके पीछे राज्य-

के 1हार ड्रोहेंनी BV—(ikfir ca 2 ov) जापणहरू (३) 1 हुई प्रांग्य ठीनवष्य कि फरार के प्रिक्शिंगि के ठारम्य दि छ प्रमप्त 1 हैं क्रेफ्त फिट ड्रिय रक्ता हैं प्रमुख के ड्रोडिसंग्य एटार के ड्रोडिसं 1 ड्रेफ्ट के प्रमुख के प्रमुख के प्रमुख के ड्रोडिसंग्य प्रमुख के छोटा इपर देखि के प्रमुख हारा रामरूप के ड्राइस प्रमुख के छाटा

। (मृत लेव को लोप से)। िक किन्छे । विन्तु का विवयं का विवयं विवयं का ( पु. हूं., सि० ४, पृ० १२२ )। (६०१६ एक १३०३) न१२६ ०६० छ। कि (फ्ल १३०३) नास्त्राहे (६० स० १३०३) 部( 4, 毫, 闭。 99, 20 44) 1 ( इ) अध्येत (योषयुर राज्य) का छि० सं० ३५५१ ( ई० स॰ १९६४ ) 1 (ई० द्वें । खु० १८) ४८ (ई० १४५)। (स) उद्यक्त ( म्लालियर राज्य ) का वि॰ सं॰ १२२० ( ई॰ स॰ नाहर, जैनलेख संग्रह, जि॰ १, प्र॰ २११)। हम्प्रेट का कि एक वर्ष १३११ वर्ष १३६१ ) कि (इवर्ष १३६१ ) का ( वहीं, हैं० स० ३६०७-८, प्र॰ ११) । ( अ) बाबी ( ओयपुर राज्य ) का वि॰ सं॰ ३२३६ (ई॰ स॰ ३३६६) का ( वहीं, दें स १ १६०७-८, य॰ १२)। ( छ ) आहूंद ( जोधपुर राज्य ) का वि॰ सं॰ १२१० (ई॰ स॰११६३) याः सः वं दं वं दं सः सः वह वह वह वह वा ्धा भारता ( जोघपुर राज्य ) का विश्व स्वर ३०१० का ( में) ांचें ३३, १० ४३−४६)। ( छ ) किराह्न का वि॰ स॰ १२०६ ( ई॰ स॰ ११८२ ) का ( पु॰ मूं॰ का ( पुरु हुर, जिर १, पुर २६६ )। ( ह्य ) वर्दसगर्स (वहुं।दं। संदर्भ) का वि॰ सं॰ ३४०८ (ई॰ स॰ ३३६३)

( इ.) स्तनगढ़ ( जोश्रयुर् राज्य ) का विना संवत् का । ( इ.) स्तनगढ़ इन्स्किन्शन्स, ४० २०६ ) ।

प्रत्यादम ने गुजरात की रहा। की वसने जैन थमे का निर्पाध कर बहुत कायाचार किया और नि० सं० १२३३ ( ई० स० १९७६ ) में अपने ही एक द्वारपाल के हाथ से वह मारा गया। उसके समय का एक शिवालेख और एक दानपत्र मिला है, जो कमया: नि० सं० १२२६ और १२३१ (ई० स० ११७२ और १९७४) के हैं<sup>3</sup>।

(१०) सूलराज दूसरा (सं० ६ का पुत्र)—वह' गाएयावस्था में हो के के जाएयावस्था में हो कि के ने कायावस्था के निस्ते वालम्लाराज की कहते हैं। उसके गुजरात का राजा हुआ, जिससे उसके वालम्लाराज की कहाई की थी खोर आद् समय में सुलतान थाहाबुहीन गोरी ने गुजरात पर चढ़ाई को खाया हुआ में सुलतान थाहाबुहीन गोरी के गुजरात पर चढ़ाई हो के के नोचे (कायदां गांव के पास) लें हो हुए में सुलहास के समय होना लिखते हैं, परंतु संस्कृत अंथकारों ने उसका भीमदेव के समय होना माना हैं, जिसका कारण यही है कि उसी समय मूलराज के समय में होना माना हैं, जिसका कारण पही है कि उसी समय में मुलराज का देहांत और भीमदेव (इसरा) का राज्याभिषेक हुआ था।

क्त ( च्थु१ हे इथु१ ० हे ० स० ११७६ हे १९७८ । वस्

मिरिनि मिर्स हुम् (१९) मिर्स हिस्स (१९) का छोटा भाई ) —वह भोताभीम के मिर्स हिस्स (१९) मिर्स हैं मिर्स हिस्स में याच्या पाया या प्रिस्स के मिर्स हिस्स । उसने में वाल्यावस्था में याच्य पाया था, जिस्से किस्स । किस्स मिर्स हैं मिर्स । विस्त मिर्स मिर्स हैं मिरस हैं मिर्स हैं मिरस ह

35

गुजरात पर राज्य किया।

<sup>(</sup>३) देखी जपुर ए० १६६। (२) (स) उद्यपुर (ग्वालियर राज्य) का वि० सं० १२२६ (ई० स०)। १९७२) का गिलालेख (इं० पॅ०, जि० १८, प्र७, छि० १९० सं० १२३१ (१९२२) का दानपत्र (इं० पॅ०, छि०)

<sup>( 7 2 03 (21)</sup> 1 036 03 3742 前第 ( 5 ) 1 236 03 3742 前第 ( 8 )

है इस कि समय के ११ के समय के (एसड़े ) इन्नियि

(१) देखी स्पर्स ए० १६७ । (२) (क) देस्पुर (गातीद, उदयपुर सच्य) का वि॰ सं॰ १२४२ का (आकाशित)। सारोश के लिए देखों स ग्यू. आ. की है॰ स॰ १६२६-३० की सिपेट, पु॰ २, लेख संख्या २।

(ख) पारण (बढ़ेंग्रिस )का वि॰ सं॰ १२१६ का (इं॰ प्रॅ॰; वि॰ १३, प्र॰ ७१)।

-मिसि निर्मास । क इत्र १० छे । के । क्या स्था । मिसि मिसि स्था । मिसि । के ह्या । मिसि मिसि स्था । मिसि मिसि में । क्या । मिसि के क्या । मिसि के क्या । मिसि के क्या । क्

हैं दें १६ १६ १६ विस्त क्षान है। है। है। है। है। है। है। है।

(इं० एँ०, फं० १३, ए० ३३७ । (स) रॉयस प्राथमारिक सोसाइरी के संग्रह का नि॰ सं॰ १२६६ का । नहीं, जि॰ १८, ए॰ १९२ ।

(स) कड़ी का वि० सं० १२६२ का । वहीं, जि० ६, पृ० २०३ । (ज) कड़ी का वि० सं० १२६१ का । वहीं, जि० ६; पृ० २०४ ।

हिंद ( द ) कही हो । कि ३३५९ ० छे । कि हिंद ( द ) कि छे । कि मुंद ( के । कि हो । कि मुंद ( के । कि । कि मुंद के । कि मुद्ध के । कि मुंद 
। ( छि गह कि

अन तक कि हैं, जो कि एंठ १२३४ (हैं० स० १९७८) से कि कंठ १२६६

( ई० स० १३३१) निस्वतित्वा ( स० ११ का उत्तराधिकारी)—बहु मेवाह के के ज्ञानमञ्ज्ञ ( ग्रिकारीग्रिकारी) का ग्रिकारी )—बहु मेवाह के

हिंह एस्ट अब तक किसी प्रस्तक था शिलालेख आहि से यह पता नहीं

किला में सिर्म । किस्मों में सिर्म प्राथा किस्म किला में मिला । किस्में में किसमें में किसमें किस्में 
<sup>(</sup>ख) पारण (बड़ोदा राज्य) का वि॰ सं॰ १२३६ का। भ्ये० श, प्र॰ साबु) का वि॰ स॰ १२६१ का (इं॰ पुं॰; स्ये० श, प्र॰ साबु) का वि॰ स॰ १२६१ का (इं॰ पुं॰; (स) कनखब (माबर श्राबु) का वि॰ स॰ १२६१ का (इं॰ पुं॰; वि॰ १३, पुं॰ १३१)।

<sup>,</sup> पु० ४३६)। (च) भए।या (कारियावाद) का वि॰ सं॰ १२७१ का (भावनगर् इंस्कियन्स, पु० २०१)।

श्री भाषा ( योषपुर संस्य ) का वि॰ सं॰ १२८३ का। प्रं॰ प्रं॰ १६० सं॰ १८८३ हो। प्रं॰ प्रं॰ संः ।

<sup>(</sup>जन्म) देलवादा (आह्र) के वि० स० १२६ के दो लेख (ए० हुं०; जि० ट, ए० २०८-१२ और २१६-२२२)।

<sup>(</sup>३) ना॰ प्र॰ प॰, भाग ३, प्र॰ २, हि॰ १। (२) कड़ी (वहें) साग ३, प्र॰ १, हि॰ १० १२६६ का (इ॰ ऍ॰, कि॰ ह-

<sup>(</sup>३) कि (० हैं ० हैं ) कि ३३९१ ० छे ० छे। कि (क्रा क्रिक्ट ) कि (३) हुन (४)

ंगिसि। तिकस दि दिक्त प्रपाप के स्रावश्ती कथन कि रिश्म में ग्रिप्ट किंगिन किंगि। तिकस कि दिक्ति। किंगिन कि जिन्मित कि जाएगा कि उन्हें कि किंगिन कि जाएगा कि उन्हें कि किंगि कि जाएगा कि उन्हें कि किंगि क

। हें हेसमय समस्ति हैं। जोंद्र तम हो हो तम्ब्री हो हो हो हैं।

क्सिक्त आगर में शेलके का परणाता शाया। लवण्ण सद की हो मद्रस्पाद्य कि कि के अपनित्र में शिलके का प्रमित्र में शिलके का परणाता के स्वार्य में स्वार्य के स्वार्

<sup>(</sup> ३ ) बास्त्रे जो ७, खि० ३, याग ३, प्र० १६८ । ( ६ ) सार त० प्र०, साग ३, प्र० १२४ मेर दिप्पण ४।

। ग्रह हे मितपूरार एकंसे का राज्य छीनकर गुजरात के राज्य-सिंहासन पर बेठ गया तब से उसका १३०० ( ई० स० १८८३ ) के आसपास अपहितान है एता त्रिभुवनपात ofi रही के पि के मिड़ सिम्ड । के किस के अधि हो हो। के प्रमाप्त के सिक्ष के एक का राजपूराने से कोई संबंध न था और बे राजा नहीं, किंतु गुजरात के किंदिन के तकलिंध कड़ कि वहां हो । धरा गिया कि के किए के लाफिनिक भ्रमुर जानि देड के वहां हो के वहां जाकर रहने नाग, परंतु इसाजा द्वाकर एक हो वर्ष गुजरात में १३४ । हिर वहां हे अपने कुक्र मर्राघ । कि र्रागिष्ट कि र्रुज़ींड कि किट र्रुक्ष क्रिए कि व्हेज़िसिंह है ज़ारहुउड़ हिमं क्रमत रह हिंडू हड़्छ कंछड हुर्ग , एक्ली नाम गिकधी नाप्रतर किसर कि निपष्ट हि रिप्रम के 18मी निसर । 18 मगीर प्राइक्टर नियं नियं की होता है में कि स्था भी सिसंस सम्बन्ध में भी है। होड़ई कि समगठए। छे छसि ग्रेंह मर्गह ,हमगठए हपू निर्क केसर । १४ हु में (ब्हा ए ७६४१ ०ए ० हैं ) ४३८४ वा १२६४ वं को को हा हो। या उन्हार ए क्सान डिसड्फू उत्हारि क्षेट्र हिरिक में सान के डिमीफू हुए निगड में होंग । इंग्लिंड रुप हुएड हे छायही । ई छिलमी पि में छिएं हिशीस्छ हैं। वस्तुपाल में 'नरनारापणानंद' महाकाव्य जिखा और उसकी कविता तथा अनेक शिलालेखा मे इन होने भाइयों का बहुत कुछ वर्णन मिलता क्रिम्ट्रमहेमड्री। हस्युपालप्रयात्रक्षात्रकार, 'स्ट्रिक्षक्षात्रकार, क्रिमड्रमर्भाइं, ,( प्रमार्ताप्रमित्र ), 'गंभक्षमं, 'ण्रीमारु-ज्ञीयक्ष्य', 'ण्रिमोर्प्रप्रहण्ड' । ई ड़ि एक रमार निकि किछर एकछात्री हरीड ठाउँग्रेग्नी किछर में 'हिरीडानाप 'वस्तिवितास' मं, अरिसिह ने 'सक्तसंक्तिक मं ऑप जिनहपे ने 'वस्तु-

लवस राजपुरान स हुआ। (१) बीसल (घोलके के राणा बीरयवल का तीसरा पुत्र)—उसको विख्यमस्त्र और विश्वल भी कहते थे। गुत्ररात का राज्य छोनने के पीछे

विखमस और विश्वल भी कहते थे। गुजरात का राज्य छोनने के पीछे वह मेवाड़ और मालवे के राजाओं से लड़ा। उस समय मेवाड़ का राजा (१) ना॰ प्र॰ प्र॰, भाग ६, १० २७० का हिष्या।

जैत्रिह या उसका पुत्र तेत्रिह और मालवे का राजा परमार जयतुणिहेंच या जयवमी ( दूसरा ) दोना चाहिये । मालवे के उक्त राजा काल मो लिखा खाई के संवंद में गणपति क्यास ने 'थाराजंस' नामक काल भी लिखा था। बिठ संव १३०० से १३१८ ( ई० स० १२४३ से १२६१ ) तक उसने या । बिठ संव १३०० से १३१८ ( ई० स० १२४३ से १२६१ ) कि उसने युजरात पर राज्य किया। उसके पीछे उस( वीसल ) के वह भाई प्रतामस का पुत्र अर्जुतदेव गुजरात का राजा हुआ। उसके समय के तीन शिलालेखें और पक्त ताचपन मिला है, जो बिठ संव १३०८-१३१७ ( ई० स० १२५१-

नाजुत का विराही शाह निर्मा क्षेत्र । वसके समय का वक्ष्म का वक्ष्म का विराही । विराही का विराह । विराही का विराह । विराह का विराह के सिलीक्ष्म के सिलीक्ष्म के सिलीक्ष्म के सिलीक्ष्म के सिलीक्ष्म के सिलीक्ष्म के प्रमाप सिली के अधिक्षा विराह । वि

<sup>(</sup>१) (क) अहमदावाद (गुजरात) का वि० स० १३०८ का (प् ं हं॰, विवर् ते ) (१) विवर् ते ) विवर् ते । वि० १, प् ० १३०। वि० १, प् ० १३०। वि० १, प् ० १३३। वि० १, प् ० १३३। वि० १, प् ० १३३। वि० से विवर् ते विवर् ते विवर् ते विवर्त ते विवर्त ते विवर्त ते विवर्त विवर्त विवर्त ते 
फरार का प्रमम डि इंधि क्षिट—(स्पु कि १ ०५) महेमार (१) । ई पि छिली ने किकी ग्रींड एड़ी इड़िन फिली मानाक्ष्मण सम्मित कि ,कि महोग्धि कि हो हो । अहे। सहो कि । अहे। सहोग्धि (८)

प्रापसी तवारीको के अनुसार पहले मालवे के याजा का प्रधान था, परंतु पीछे से अवसर पाकर जिसने वहां का आधा राज्य चंटवा लिया था, हराया। सारंगहेव ने चि० सं० १३३१ से १३४३ (ई० स० १२७४ से १२६६) तक यासन किया। उसके समय के आठ शिलालेख भिले हैं, जो सि० सं० १३३२ से १३४२ (ई० स० १२७४ से १२६४) तक के हैं।

क ९५६९ ० छे ० छ। क ( छिन्ईछिए ईस्ट ) तामकें ( रू )

क रही म के आयुक्त है। वह ० ३३६० का विमलगाह के महिर क

( भावनगर हन्स्कियान्स, ए० २२७)।

( मुंबछ्व को छाप से )।

( इ. पुं, जि े ४३, ए० २१ )।

# मुद्राप्त के सीविक्सिंग का नशसूच

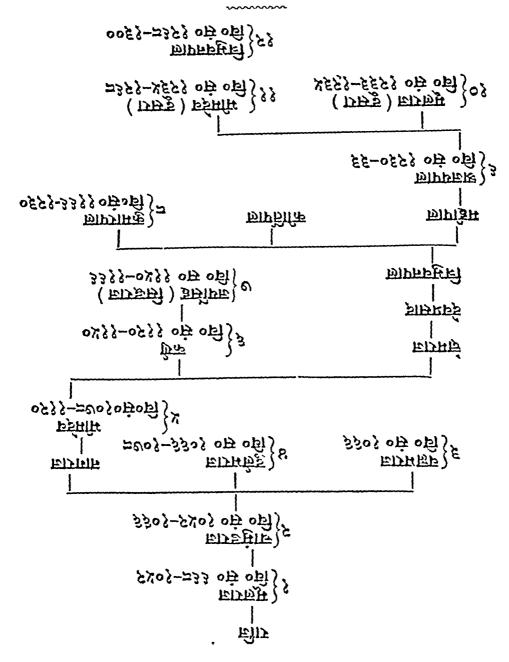

४ (सि० स्० *६३४५-६३४६* स

## 8 (सारगङ्ख १ (सारगङ्ख タタニターニタタタ o庁 o白) हर्नेनहिस्<sup>र</sup>्ट 商用PJDF 田万伊 BHIE-) क्रिक्ष्यम् सर्वायसार् असीराज (शानाक, भाना) श्रवध मुस्राम के बवेली का मंग्रुक्

क्ति में ठाएक निपष्ट निर्मात हा हा होने ने प्राची क्यार कि फिली होने

१ - सिलंको १ - वाधवा ( कंद्र ) । ३-वाधवा १ - १ —इ इंग्लिट प्राचार ११ इंड्र किनी इति कि फ्रिकी

में रिम्रोप्ट के (ज़ान्दें) कियांदर के मांडल (मेनाइ) के उपास्ति में 1 'ड्रे क्रेफ कि हुठ प्रॉल का हो जासकाम है ,ामक-59। कि है जासकामु १०-डहर, वे सिंध में तुर्व (मसलमान) हो गर्व । ११-भूहड़, वे भी सिंध में ४-वीरपुरा ्। ६-वेसाइ। । जन्मा । द्वाजा । द-पोथापुरा । १-सोभितया ।

महोड़ा, अलमेचा, थोकडेडा, कंठपाहिडा, तंवकरा, रोखा, होसवारा, सुने हो ऐसे एन मिले, जिनमें सीलेकियों की याखात्रा के वे नाम श्रीय है —

-भरंगरा, डाहिया, बुवाला, खोडोरा, जाहा, महेलगोत, सुरकी, नाथवित, राजनरा (राजिक्स, मसुंडरा, डाकी, वड्सुका, कुणीदरा, भुणगोता,

। ।इकट्रक ऑस र्जानकार गण्ड

ज्ञींह किन्छ देह किनी इति में किन्छ कि जार कम र्क फिकीर्लीट —किमी ग्रेकाछ

लंघा, तोगारु, सरवित्या, तातिया और कुतमीर। ये याखांद तथां पेसे ही राजपुतां के अन्य वंशों की भिन-मिन याखांद भी अधिकतर उनके निवासस्थानों के नामों पर प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे कि राण या राणक (भिणाय) में रहने से राणकरा या राणिकया, वचेल गांद में रहने से यथेला आदि, परंतु कुछ याखांद प्रसिद्ध पुरुपों के नामों से भी चली हैं, वेसे कि नाथसिंह से नाथावत, वालन से वालनोत आदि।

ज्ञामड कि चिड़ज़ाम की कि कृष्ट निष्ठितवांच हुए क्षेत्रव १४४० छमाग्र किलिंड क् होम हे हाप्रिक रे फेर्ड क्ष्म वाणा तथा वसके कुंचर पृथ्वीराज ने मिल क हिल्ल कि एए महिल्ल हैं । इस । एस में महारिष्ट के निहिस के हैं हो । राणा रायमल के पास के भावन इंग्लें के इसका देखां का इसाका क् शाम ह प्रति । एकी प्राप्त प्राक्तधील प्रम छाछ प्राप्ति । एक हिम र्च 1841 है स्वा है स्वाह में इस के स्वाह में एक इस है। इस है। इस है। नार । द्विर किंद्रि विद्वार मिल्ह मिल्ह मिल्ह कि कि कि कि कि कि ज़िएंसी ग्रांह (ह्यू एक एर्ड) हापड़े हांप्र की ई छिछी है स्प्रिक्त होए -जुसे । सिर्म में आप के राम-काम में महार द्विरिसी ) मांग (जुन ) समय तक सीलंकी रहें। हेपा का पुत्र भोत्र पा भोजरात राणक से लास हेवा, राण या राणक ( भिष्णाय, त्रजमेर ज़िलें में ) में ज्ञा वसा। यहां बहुत ने अपना राज्य सूणावाड़े में स्थापित किया। सुजाहेव का १० वां वंशधर उनेष्ठ पुत्र सुत्राहेन हेनएएएर का स्वामी हुआ और उसके भाई वीर्यवस एक देश के एक वंशवर हैवराज ने हेलापुर वसाया। उसके पीड़े उसका की ई 151ह 11गए में 51एक कम । 1516मी डिम् 1मकम में 151एक कि जिए 

हैंड किसी में प्रिप्पष्ट के ह्रन्मनाष्ट्र तीए ग्रिए के डाँड रुहेक ह्नाकड़ द्वार ( १ )

<sup>।</sup> हैं एग एका तप्रहुट ही जाएक कए कि फिकीकरि

के नई ित गीमह मिएड छाए भी की एटी प्रता ने एए। डि गड़िएमें एएड़े ठड़ीए होंग ०४१ प्रकाप कि विड्डिंग नोड़्ड प्रपट्ड (डि डिन प्रजी के मिठहांस हुए के छापण्य । कि प्रकाप प्रकाशिक नेपल गीमह कि के प्रकार डीए के (मिठहांस) एट प्रकार के (डाह्म) प्राप्तपक में एड़ं इंग्लिंग के प्रजाप प्रथित । डि किछिंग के (इंग्लिंग) इंग्लिंगड़ं

। हैं कि फिलीज़िस में दिस्हों हें हों कि मान डॉक में क्षिष्ट इस्ट्री के सिर्फ़्ड के किरान और होंगे के क्षिप्र किलीस के दिस्हें

जावरे से ही खड़गूण ( नोमाड़, इंदोर राज्य ) की शाखा निकता । क्रम लिखे हुए देवराज से आरवी पीड़ी में सूरजभाण या सूर्यभाण

हुआ, जिसके छोटे भाई गढ़माल ने देलणपुर से जाकर प्रथम नरवरगढ़ में और वहां से टोड़ें ( जयरूर राज्य ) मे अपना अधिकार जमाया ै।

ाक ( फरार प्रकृष्ट ) जाकागान की ई ानकाजी सिणमें निणिड्से सम्पष्ट किन्नीस के डिव गर्ड ई नाएमसावनी कप्त का किनोजिस ड्रिंड निण्डुज़िक वे गर्ड एए वार वातको कि फिनोज़िस के ड्रिंड । ई किर्फ कि फिनोज़िस निष्ठिडीस से ड्रिंडरंड। छ निज्ञिक ( स्प्रघं के "ण्डेजिक) कि फिनोज़िस र्द्ध के ड्रिंडर के छुवाक एउए वं थि स्टार्डसी निस्प्रिंग कि एरार

<sup>।</sup> ७९९ ०९ ,९ ०ही ,हाएड कि फिएर्न हाँएडहें ( ९ )

<sup>।</sup> छ, हाएक कि फिक्रीकरि हैंडु किसी छ प्रस्पाट के प्रस्पात हीए ( ह )

<sup>(</sup>३) गुजरात कुरने के पींडे होई से कई शाखापु निक्ही हुमिलेप रोदे को

<sup>(</sup>४) नेपास ने कीवहण का आधक प्रस्थिय नहीं दिया, परंतु यति सामग्रह क्या है। कार स्थाय में कीवहण का उपयोग का नवा व्याधर कहा है।

क् छामग्रा तुरम (ई डिल मान कृत्रम में छाएग कि दिश के इन्हाना (१)

हम समय सीलंकियों के राज्य रीवां व घेलखरड़), लूणावाड़ा -एफं के ाहार छोड़ सकी लागंगिर। हैं में ( ठाउनस् रिवंड) एक्स कोर बेंस्स हैं गड़ अब तक निश्चित कर में मालूम नहीं हुआ। बेंस्स के पेंचां के

निवाड़ के इतिहास में लिखा जायगा।

हताज्ञा छोड़कर उनके मेवाढ़ में शान का कारण ने नाही। जिखा, परंतु कारण विकान के वहीं जिखा, परंतु कारण उठा प्रकान के शान हैं होता है। प्रचान में सुरताण हैं शान में सुरताण हैं शान में सुरताण हैं शान के शान हैं हैं साम के शान शान हैं हैं साम के शान ह

<sup>।</sup> ३६६ %, १०६० हो स्वास्त के प्रत्य (४)

बहुत कम मिलता है। केयाभास्कर' में चालुक्य या चौलुक्य में लगाकर अधैनसिंह तक

एड्डिट प्रकड़ि कि सिम छक् के इंपि हुंग, 'ई छोड़ कि एंड्रीए 0%? कि एप्ट के साम्ड्री पि साइतीड़ किन्छ एठ ई डि सहीक् मान निप्र्यु कुट से हाप्रकुम निर्मित्त किपिट्र एटाप कि एक्सिने प्रि ठाप्टा । ई कुट में हुई हिए हैं हैं से मान कि कि हिए हाप्ट्रिसी) डेमें, कुट निपड़ में एड्ड सिम्हें हिल्ले- किड्ड सि एड्ड से हों हिले सि १४४ ० छें ० छी कि हाप्ट्र हिलेट किप्ट से एड्ड सि छुट से ठांट्ड के एंट्लोने एड एंड्री में किप्ट्रिट हिलेट किप्ट के एंट्लोने एड एंड्ड से होंट्ड के एंट्लोने एड एंड्री में किप्ट्रिट

#### नाग वंश

<sup>।</sup> ३ ) वदासास्कर, प्रथम साता, ए० ४२२–७२।

<sup>(</sup> ५ ) बह्यु' यस्य साधा' दि॰ १९६ ।

की १४ वीं और १४ वीं यताब्दी तक यमुना के तर पर काछा या काठा श्राखांप् थीं। रांक या राक शाखा के राजाओं का छोटासा राज्य वि॰ सं॰ क्रिष्ट कि छिए। । ए। एड छ। के भिष्रप्रिय एक छिए। एक छिए। भी मिलते हैं। मालने के गमरप राजा भोज के पिता सिंधुराज का निवाह क्रिक्ट र्रु मिंड थास के फिलाह विया तथा वासा के कि कि कि कि कि ( मैना )हारा गुसभेद प्रकट हो जाने के कारण मारा जाना भाना है 3 कि नाम कि एक महीतान हार है कि हो है कि है कि है कि है कि है है कि गतमह में अपने 'हपेचिरित' में जहां कई राजाओं के भिन्न-भिन्न प्रकार । डूं र्रिमी रप द्वापत देत में र्रिकाम भि सेन्री के प्रिशिशंपान के किनाक्षप नव राजाओं का संपापुरी में और सात का मधुरा में होना बतलाते हैं'। क्षित्रंगित प्राप्तृष्टांम्रह प्राह्म । 'ई । छात्री । हरक प्रत्य में १प्रध्न प्रीह कि में एएएएएकी। एक हु 10 में से से में हैं के किन्छा या। विव्युत्तवा में नव । मृह इमीय में मोत हीए कांड ,काड ,कड ,काठ ,कस्त काफ़ं के कहत । ड्रे मान के छिलारा अधि के एवं के प्रहे हो। है। मिला मानिया के प्रकार के उ -रिकक, कड़ि । डें रिक्रमी में शाष्ट्र किमी उंतिहार कि विक्र कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म

(३) नवनागाः पदावत्या कांतीपयी मथुराया

वित्युपुराय, भार्या भेरियन्ति पुरी न्यपावती नृपाः ।

वायुपुराय, ६६ । ३८२, और त्रमांदपुराय, ३ । ७४ । ९६ । १६ । सम्मिनानः सारिकाशानितमन्त्रस्थासीत्रायो नागसेनस्य

पद्मात्रसाम् । हुपैचारित, उच्छवास ६, पु॰ ९६८ । । इ. रा. ग्रा ग्रा छंड प॰ ४६४ ।

(४) हि. टॉ. रा, गथम खंड, पु॰ ४६४। (१) स्विच्हादुर, दीराखाल डिस्किप्सिस ऑब् इस्किप्शन्स इन दी

५३-४३९ ०९, प्राप्त क्यें स्वीक्त्वीस ह्रउसे

मित् नामक पुरुष में चली हुई नाम नेस् शाला का राज्य दिल्या का मान क्षेत्र मित स्थाल का राज्य दिल्या कि का स्थाल के चलाल का राज्य हैं। इस मिल्ड कि का स्थाल के चलाल का स्थाल के चलाल का स्थाल के चलाल का हिल्ल के चलाल का राज्य कि कि कि के कि कि का राज्य का राज्य का राज्य कि कि कि के कि कि का राज्य का राज्य का स्थाल का हिल्ल के स्थाल का हिल्ल के स्थाल का राज्य का स्थाल का स्

केशी कहीं के रहांचेशी पतिहारों के समित हैं हैं। इस ती सामुह्याने में नामधियों का न ति कि हैं क्षान हैं और में

कोई वंशायर ही है। अब वा राजपूरान म नागवाशाया का न वा काई स्थान ह आर

#### · मधीं फ

वृष्टि माने जाति की एक वहुत प्राचीन स्विचय जाति है, जा बड़ी ही बीर मानी जाती थी। योधेय युब्द 'युच्च' घातु से बना है, जिसका अधे 'बड़ना' है। मैथे राज्य की स्थापना से भी कई शताब्दी पूर्व होनेवाले प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिन ने भी अपने व्याकरण मे इस जाति का उसेख किया है।

<sup>(</sup> ३ ) हिं. दा. स, प्रथम खुड, ए० ४६२-६४ ।

<sup>(3) 2. 3, 130 38, 20 88 1</sup> 

<sup>(</sup> कि किए कि निर्माण के निर्माण निरम्भ कि निर्माण कि प्रशासिक ( ह )

1 ई र्ताह शिर दिए ई में जायगा। श्रीहर के हिस्सा हो गाँउ हो गाँउ हो जन वक बीक हो जन्म किहें बहाइयां लड़ी थी, जिनका हाना वाकान के इतिहास में लिखा स्हतस्य महाराजमहासत्तारतेः हु . )। बीकानेर के राजाओं ने जोहियों से -मुणामधीर्ष में इस हु इस हु सह है। इस स्था कि मान नुप्राप्ट के ड़िग्नाप्टप डिख कि अंग अंग के ज़िल्म मिक के फरार प्रकास में निष्ठुसार । ध कमापट के कति।कमी।इड ग्रिक में। हैं हिल्मी भि केमि किन । हाया है। हें एकी मिल हैं। हें किम्ह नाले यौधेयी को नष्ट किया था ै। उसके पीछे सुसंशी राजा समुद्रमुत्र में -क्रिक एप्राथ गिरुशी । क्र प्रीय में क्षित्र क्षित्र प्राप्त क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र क बढ़ते हुए ये लोग राजपूताने में भी पहुंच गये थे। महाज्ञाय रहहाँमा के में एन्होड़ हे हाहए । हि कीह नाम हाए ग्रीह हीगान केह है हि ऐछोस निवार। डें कीए क्षेप में किंकी (काविद्यास ) रिमिएडांम प्रीह अपनेडी के कारुं का क्ष्र छुरार रंडींह । ई । जाहड़क याग्रेडींह एईप कि उक्नी क फरार प्रमास से सतवार के दिन हैं है। स्वाय से साम के डिन्ड १ है हिइक एपड़ीहि किन्ह इस । एव जान माथ समान माथ कहन है।

#### तंबर वंबा

किन्म्य कि । ए। म प्रिडि किन्नि प्रमित कन्निक । कि । प्रमान प्रमि । कि । प्रमित । किन्नि । किन्मि प्रमि । किन्मि प्रमि । किन्मि । किनमि । किन्मि ।

से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम योधेय एक्खा गया था, पेसा महाभारत से पापा

१३) देखी उत्तर पूर करा क्या क्या का रिप्पय इ १

<sup>1</sup> ९ ई १ ० है अपर कि ई ( ६ )

<sup>( ] 545</sup> oy a ( ) ( ) ( )

ठाए र्हिम के गरार छह गरह मिड़ इस्रीय हे मान (क्रिमें) किडी क्रिस्ट नाहित्य (या वाहोपेता है मध्य अग्रुद्ध है ) का कस्वा इंद्रप्रस्थ वसाता, ाह्य के एवं प्रहंते में (*एण-३ए३* ०हं ०ही) ए०६ ०छ ०ही किय्रीसी । हैं इसिय नामान प्राप्त का प्राप्त के किने । हैं शिष्ट किन क्रीमीर द्रुप के होस हो मार्फ के एउपरंह ने एक में एक 1 है हिम परंतु भारों आदि की किसी नामावसी में रहेन (रह्पास) या सलवेष का नाम ्रें हैं ।इक ( गाविनंत्राप ए ) गाविनंत्रह कि ( महाधनीए ) एमलस् काम उमित कि हारड़ेने। 18मी के हारड़राने में छिलालुरी छिट। ैाए । राम कि महेर गहार (रहते ) रमित क्षेत्र ही है । अभी में प्रष्टी के हारमड़ होने हैं के वते हुए श्रेखावारी के हवेनाथ के मंदिर के शिखालेख मे उक्त राजा के क चौहात राजा वित्रहराज के समय के लि॰ १०३० ( है॰ स॰ १७३) अस्रोछ । १४९डु डिह राष्ट्रीएट हाधाछ द्वीक कह छए एछी के हंग्रक किंद्र कि किनाएं गिम मि रि र्गेंड कि एएएह मान छुट के किएए कि उन्न । है सिम्कने डि लामछ र्क् फिलीगाएंग दिस्टू इह एप्रताह है, आप है है। रिप्तार कि वह है हि विकार विकास की उपनित्र के अहत है वह भी भारों ।'। ठिक्छ डि डिल सास्त्रनी उप रिघएं यह छेड़ी के झीड़ डिंग्स अह उप सिक्त कि एलियर क्षात के मान के मान के होंग ,ई फिलमी किनामान किनर में छिष्टि कि डिस । दि हि किनाएं कुछ किनर में सिली तिल्सी डिन हमसात पर छिलिए। प्रिमे हैंकि कि वह कि रिमें । डि ड्रे निधिष्ट के डिन्फ थि प्रमंत कं हिड़ी की ई इसमें। '६ निधिष्ट के गिड़तीय के

<sup>1 3 8</sup> 年 9 2 4 13 . 31 ( 8 )

<sup>(</sup> ४ ) वही, प्र॰ ३४८-४६।

<sup>(</sup>३) सुनुत्तस्याथ भूपः प्रथम इव पुनर्शेवकाख्यः प्रतापी । तसाच्छ्रांचदनोभूटिकतिपतिमयदस्तोमरेश सदव्धे

<sup>।। :</sup>गैक्षक [एटक म]हाल[व] [वीस्] समर्भ मुम्मर्क १००३

प्र हें । वि. इ. दें १ वि. इ. प्र १ वि. इ. प्र १ वि. इ. प्र १ वि. १ वि. इ. प्र १ वि. १ वि. इ. प्र

निए हारिहर पूर्व असंगपाल का माम भी खुदा हुआ है। पृथ्वीराज राम हैं ईक कि वास महेर के रहीम कप यह धान के छापानंसर उप छाप कि वालात क्य छाए के इंद्योसम कि क्वर्प निइहुत्य । १४ । वाला काम ानासन क्षित्री में त्रानसे क्तन कि जाएगाने ए प्रमान के निक्त मिन्ना के छिन कर जामहार केमर ।ई 'डिहा जाएएलंड ३०११ छिड़ी होन्हे' कप में मिन्ही 'डे ह्यापित किया था ै। उसपर पीछले समस के होटे-डोह और भी लेख खरे गुत हुसरा ) का है, जिसने उस लार को उक्त पहाड़ी पर विष्णु के प्लंजक कुं ) इनं ।हार कि किसीर ।त रए डाछ तह । कि है। हर हो हा उकाठर ई ड़िष्ठ उक्ति के प्रानीय-प्रमुक्त साप ले होंग निर्वेद्र प्राप्त 3 छ क्रिड़ी नामहैन कि जींह डूं हंड्रम कि 'क्रिक' किसती ,कि डाक कि इति इसीए में पर इंडिंग कि साम इप्राथनि कि इंडिंग में मिरु । एसिस लोहे कि किने हैं जाएए के उन्हें की है जिल्ह किन क्रीमीय द्वार । ई दिन किही के चसाये जाने का संबत् ४२६ मानता है, यह भी शिवास के वाय वृथ्वीराज ( यीसरा ) क्रमणः अजमेर के राज्य के स्वामीहर ,। अर्चेवारुजेख जापरगांत्र, आमरगंत्र, ), पृथ्वीराज हूसरा ( पृथ्वीश्तर ), सोमेबर और नाभग ली और उन से ही दिली का राहर अजमेर ने राह्य का सूना पुन चित्रहराज (बीसखदेव चौथा ) ने वि० सं० १४०० ( ई० स० ११४० ) के र्क जाल नाजींट किये हो एंग्रेंग की किये हैं हि तम्बी में मध्य उप हि किया हुआ हुआ हिंदुओ का पुराना इतिहास नैमा किएन है नेसा हुम्म हैं कि हो ने 15रिशिसी भि 11न्य करना अधा है, पर्दे । उस वंया के मानकदेव, देवराज, रावलहेव, जाहरदेव, सहरदेव और पिथोरा एए हिंदि होते विवस्त है। के एक है हिंद है हिंद है। है । हो होने का स्वाह (महास्त्री है। तंबर राबाओ का होना निक्वता है। उसने अंतिम राजा का नाम याशिवान

<sup>।</sup> इंड एक्टिंग मिल ५०६ ०प्ट , ह एतम , . म . ह । ह ( ह )

<sup>।</sup> इंडेंट्र ॰ प्र. हे । एक ( हे )

<sup>।</sup> ४६–६६९ ०५ ५मरू क्रिकृ ( ६ )

। ११६५ में (४९८१ एम ०१) १८८१ ०में ०में हनाउद्गे कि हुए, जो मेवाड़ के महाराणा के पास जाकर रहे थे। विजयसिंह का न्त्राससाही का पुत्र कियानसिंह और उसके हो पुत्र वित्रपासिंह और इसि-में रहे। य्यामसाह के दो पुत्र संजामसाही और नारायणुदास हुए। वस गया। ग्रालिवाहत के दी पुत्र स्पामसाह और मित्रसेन जानवर की कर अपने दो घुत्रे सिहत काम आया । केबल उसका एक घुत्र ग्रालिवाहन पत् में रहकर हत्त्रीयारी की प्रसिद्ध सड़ाई में अकवर की सेना से लड़-र्क इस्रीमार्क्स ग्रामाञ्चम मं (३७४१ ०स ०३) हह३१ ०स् ०हो मिहः ग्रामा सिंह और जरापसिंह—सिहित सेवाड़ के महाराणा उद्यसिंह के पास चला निम्ह , महाएलीए—हिष्ट मिर स्पष्ट इस प्रम संग्रह सम्बन्ध हिन्छ । हाए एक उसी एक एक हो है। इस के उस है। एक के उन्हें के कि के कि के कि नामले । एकी के में मिमकेस में उत्ता । किया । किया के प्रमित्र के स्वामक्ष अपना अधिकार जमाया और अनुमान १८० वर्षे वाह मानसिंह के पुत्र प्रमान स्वाता क्षेत्राह तुराव क्षेत्रक की सेवा में रहकर, ग्वालियर पर श्राचा के संवर नीरासिंह ने, बि० सं० १४३२ (ई० स० १३७४) के आसपास ि एउए कि एएए के फ्रिक्ट के छिड़ी । ई एउए नाएउ एउस । क्रिक्ट ज्रीह हैं जिल निम प्रथए के रिम्हें के किड़ी प्रमंत के दिग । हैं नित्नही के रिम्हें ों इस ग्रीष्ट है । तास्त्रहत्त डिगम्प्रमंत । ए डिगम्प्रिस हे साम के छिन्छ कर **छष्ट** कित नेश के राजा की पुन्ने कर्पुरदेवी भी '। जयपुर राज्य का पक अंग्र , जिम किमक दिप्र कि कामफंष के छिड़ी काम कि हामिक पु । ई हम्जीक अपने नाता अनंतपाल का राटप पाना आदि जो लिखा है, वह सारी कथा क्रिक्ट एक मन्ह कि हामिल्यु हे क्रिक्ट मील क्रिक्ट छाछ के महामीस न के जनगणन की पुत्री कमला का विवाह अजमेर के चौहान राजा

की ाथ नाह्न ति तिन्द्र एमस हंस्की नाष्ट्र कि जिस्हेक कि जिस् रोज्य प्रमानिक क्षेत्र में क्षित्र में प्रमानिक के कि कि

<sup>(</sup> ३ ) सा. य. प., भाग १, प्र० ३६६–४००।

हु - ० १ हु . हु सम्प्र सार हो. हो. हो. हो. हे हिंच के प्रकार के प्रकाशिक के प्रकाशिक कि

### दहिया वंश

फ 'कछोड़' , 'कड़ीधड़' मात क छं छड़ में छिछाछेष तहुउसे -तिक्र में पर्यार प्राथित । डूं तड़क परड़ोड़ में हिन्डो ग्रीह डूं 1तिनमी 'छथिड़' -तिक्र में पर्यार प्राथित । डूं तड़क परड़ोड़ में हिन्डो ग्रीह डूं 1तिनमी कि पर के पर - कि पर के पर्या के मात के होए एक प्रिक्त में प्राथित के प्राथित

। गृह एम्डर मिंह युट्ट:एष स्पृ हि संस्ट। 'गिग्रहम् म्हों में मिन्निस । ग्रह फ्रिस्ट में हाम्सेसे । क्ष्मिंस के प्रमंसे हिस्सेस । क्ष्मिंस के मिंह स्ट्री स्ट्रिस क्ष्मिंस के मिंह स्ट्री स्ट्रिस क्ष्मिंस के मिंह स्ट्रिस क्ष्मिंस के स्ट्रिस क्ष्मिंस क्ष्मिंस के स्ट्रिस के स्ट्रिस क्ष्मिंस के स्ट्रिस 
संभ पर हैं, जिसका आश्रय यह है कि वि० स० १३०० च्येष्ठ सुदि १३ ( ई० स० १२४३ ता० १ जून) सोमवार के दिन दिवा रा ( राणा) कतिसी ( कीतिदिह) का पुत्र रा विकंत ( किमम) राणी नाइलहेवी सिहत स्वमे सिधारा। उक्त राणा के पुत्र जगधर ने अपने माता पिता के निमित्त बह ( स्थान, स्मारक) वनवाया<sup>3</sup>।

क्ति अ १६६४) के १६६४) के छिए । उसने कि से १६६४) के छाने के छाने कि अपने कि अप

वाह), विजेवाह, सुसल, सालवाहन ( शालिवाहन), जिसकी राणी हंसावली थी, नरवाण, देड मंडलीक (देरावर मे हुआ), चूहड मंडलीक, गुणरंग

<sup>(</sup>१) मु. इं, जि॰ १२, पू० ५६-६१। (१) कि है। जि॰ १२, पूर्व १६० (१)

<sup>(</sup>३) वृंदी, जिल्हा, जिल्हा, युरु स्टा (३) वृंदी, जुंहा, विल्हा, विल्हा

्हर ) छात्राहु कर्मा के स्वास है । स्वास है । स्वास कर साथ कर कर साथ कर

#### दाहिमा वंश

ाठाम िमधीड़ चिंक के गंगंद डॉगम मिर्गा के गंद के प्रचाउ प्रमुद्धांत किमधीड़ कि के गंगंद गंगंप प्रांद गंगंप के प्रचाउ प्रमुद्धांत किमधीड़ के प्रचाव 
<sup>।</sup> ३५ हम , जाएक कि मिक्रर्म (६)

### ke pieft

। डें ( ज्ञार कप्ट, रमुखरांग किली ) रमुखरांग राहि १क्रियों की एक गाखा मानी जाती हैं, जिनके विकाने सतासी, आंचला हिएस । हुं हालहार । सार देव अपना वहां जाना वतला है । सरनेत है। पहले से दीम हिमा है एक्स राज्य मान महा पहले से मिन मान । वहां हुर फ़िएंपर्हनी हिंक न गृष्टि हैं गीगक हैं कि फिरहनी कि न में निक्रु मेवाड़ के मादलगढ़ ज़िले में भी पहले उनकी जागीर थी। अब ती राज-। 1एए 1छन में छाड़ के निमममें मुस्समानों के हाथ में ममन के 10ई। मुसलमाने नेडीन लिया था, ती भी अलवर की और उनका अधिकार वना विताल है। एक एक एक एक एक एक एक । है कि हो कि कि कि विताल है। उत्तरी विभाग पर उनका अधिकार होना तथा वहां पर उनका कई गढ़ के घरार रप्रधार ग्रांष्ट राजाहा। ध्र शिष्ट्रिय कि विद्या से में नामुद्रार । 'ई में रहा, जिनके ताव्रपत्राहि में बहां के राजाओं की वंशावणी मिलतों कीं एंडेनाछ के तिष्ठ हैक्टं में डिंगिए हि दे प्रीह कि दे कि ० छे । हि महम कि हैं । हि हैं । यह छि । 

#### होदिया वंश

हाई मान ति एवं सह में हमान क्या एक खिलालेश किस्में के स्थान का किस्में कि सिम्में कि सि

<sup>।</sup> १३-०३६ ०५, प्रथम सपद, ए० ४६०-११।

ई में गिड़रा के किल मध्य के बंडा कि , हैं ( "विक ) क्एगड़र नाएड़ माम मिंड प्रकथित कि किडींड किड्रम मि में (फरार 1र्डाक्र) मिर्मिगा । विद्यात । सिंहराव ) के पुत्र सिंहराव ( सिंहराव ) का नाम मिलता हैं । (हार )ए डिंड में छिलिलि के ( ह्यापर ३२ ०१६ ६७१९ ०५ ०ई ) ४ ब्रिस मिले हुए जीहान राजा सोमेखर के एमम के १९३४ भारपद 9 होंग इन्निहां रू किंही ऋष्टाइस में फरार ऋषड़र । <sup>ह</sup>ाए 1917 के प्राप्ति में 1655 कि एमड़क दि के उन्हें शिर्ड है है कि उन्हों 18 कि है। उन्हों 18 हिन की ई क्रिक्ट नाम से मिलिए के हिन्दे के ( क्रिक्ट 3% of =3% था। पुरवीराज (दूसरा) के समय के जि॰ सं० १२२४ मात्र सुद्धि (ई॰ स॰ मं हमाए र्क एडउकी फ़िलंछडीए ।माम रुप्तर छित्ने ।क छिदंड प्रमप्त के (उमिह्य , एस्से में मिलाया। विषहराज के पीछे पृथ्वीराज ( दूसरा, पृथ्वीभद जमहाह किन्छ उक्त किली कि छिड़ि ज्यि एटाउ कि किने छाप-छाष्ट के चौहान राजा विग्रहराज ( वीसलदेव ) ने वि॰ सं॰ १५०७ ( ई॰ स॰ १६४० ) र्क भीतर । भारत है होड एड्स्ड क्षार के (एस) रहेर महमूद् ( ग्वंनवी ) ने मथुरा पर चढ़ाई की उस समय मथुरा नगर बुलंद-नातछक्के के किएए में ( २९०९ ०६० ६० १०९० ० छ। 'ई तिछमी मान

<sup>ि</sup> १) उक्र शिलालेख में डोडवंशी राजाओं के नाम क्रमश. दिने हैं— चंद्रक (१), घरणीवराह, प्रभास, मेरव, रद, गोजिंदराज, पशोजर, हरदत, विभुवनादिल, भोगादिल, कुलादिल, विक्रमादिल, प्रभादिल, भोगदेव, सहजादिल । शाजराख में श्रोप भागा वि॰ सं॰ १२३३ के वैशाख में विषमान था।

<sup>(</sup> ६ ) इतियह, 'हिस्टरी मॉन् हांडेया', जि॰ २, पु॰ ४१६।

<sup>(</sup>元) 章, 草, 南。 83, 至。 96 1

<sup>(</sup>अर्थ सुर्मा तथा हाड़ोती में चीहाता है, ए॰ ४०३, दिप्पण ४०। मेनाड़ (उद्पपुर राज्य) के पूर्वी विभाग तथा हाड़ोती में चीहानों के समय डोडियों की नाम तथा हाड़ोती में चीहानों के समय डोडियों की नाम हो हो है। विभाग तथा हाड़ोती सीहा हो सिर्म हैं हैं, हैं, हैं, हैं, हैं होड़ होन्ह में हाड़ोत सिर्म होड़ोत स्था होड़ोत सिर्म होड़ोत स्था होड़ोत होड़ोत होड़ोत स्था होड़ोत होड़ोत होड़ोत स्था होड़ोत होड़ होड़ोत होड़

नज़ामं क किलालाश के भिष्ठ ने उक्ताशं कृष्टमार नज़्ने प्रशिष्ट ( ४ ) 1 ई मध्य द्वा है लिला किशिंड कि प्राज़्योगांट के ( उक्ती के क्रेंड ) क्रांक स्मम है क्या 1 ई स्प्रस्था के साम क्रिक्ट के लिला क्रिक्ट के लिला क्रिक्ट के लिला क्रिक्ट

। 'हैं (में फिंच्य ) पिराने के अध्यादि कार अधिक हो हैं। ,(हमाम्राम्) गर्कप्रमृत् (, हमाप्र्य ) प्रेमामान में हाप्राप्तक्रम रीगित कि फिडींड हाए। ई रिक्त मिम मिष्ट में ड्राइम हे ड्राइम हो क्या वाता है। इह

# प्रिंह इंगि

में किन्दी र्मात्रस नातमें कि हाउड़ान। शिष्ट डिम नमान अहि हाउड़ान हिंदू ने समय अपना राजपूताने में आना मानते हैं और उनका कथन है कि उनके कामिक्य माइटि इसिए इंगि के मिहर । इंगिए ३७ में मकशीर केन्छ हिं काकार माथ्ने कप कावर्क शि अद औं, अब शिक्ष प्रकार स्थान राजाढ़ ही प्रसिद्ध । गरिष्ठ इत्र प्राक्तिक एक द्विष्ट । गरिष्ठ विकास । अधिक विकास । प्राचीन काल में अधि हो। जोअपुर राज्य का एक हलाक्षा गोइवाइ नाम से हिंह हैं। ये हो हैं । ये अधि हो हो हैं । इस हो से स्टेड हो हैं। इस हो हैं । इस हो हैं । इस हो हैं । इस हो हैं र्जास है हैंगर हैक्किन में हम छसुंगाम्ड में किएन कि जिस जीएक किन्छ । के ज्ञाएं की न हैं क़िंह के छवछ : ठव्य में प्रमार गेंह छुष्टाट क़िंह के राजपूत, गोड़ कापरथ, गोड़ चमार शाहि नामा से प्रसिद्ध हुए। राजपूतान अवधवाली गौंद्र देया ' के निवासी त्राक्षण, राजपूत आदि गौंद्र जाहाण, गोंद्र । एं—ामधी क्य क (क्यिकिड) घघड व्रीयङ क्रमिक उत्तर विस्तु ,लाग्डं मिष्टीप ि क्य-एई ड़ि के माह ड़ािंग में बेडिस्प्रम में जाक निवाय

।। ०६ ।। :१मिनिकी दिव्ही ।। ३० ।। । कृष्मर्रावस्त्रम् महावेजा बत्सक्तस्वत्स्वतांत्रमवत् । ( ३ ) दुरावों से पाया जाता है कि आवस्ती नगरी गौड़ देश में थी—

मस्त्रत्यातां अध्यात ३५।

ह आ आ और कतित तथा शावस्ती नगर श्रीहर्ष के समय उसी के अत्रीत है। निक्त कि १, दुर दूर है। आधिश के स्था कि सार हुर हुर हुर होन अल्वेल्नी ने थाणेसर देश का नाम गोढ़ ( गोड़ ) दिया है ( एडचर्ड साचु, श्रत्वेल-हेव ने निवास किया था, जिससे वह विहार बैद्धों से बढ़ा हो प्रतित्र माना जाता था। -ब्रह्म होता था। वेह महिल महिल महिल महिल वही था। वह हो हो हो । छछिक प्र ामिछ कि किंगिर उर्देम प्राँछ उर्देछ में किहा ( वृर्गिर ) छिरिर के धरुष्ठ

सेयर, जोते (अफगान) और सुरवाशको में से किसी का राज्य सी वर्ष भी रहनेन पाण, विस्तु जोते (अफगान) और सुरवाशको में से किसी का राज्य सी वर्ष भी रहनेन पाण, विस्का मुख्य कार्रण यह था कि उन मुख्यतानों ने हिन्दुओं को सेनिक-सेवा के उच पर्से पर बहुधा नियत नहीं किया था। अक्बर ने उनकी हुस नीति को सीन देख हों के पात हों से स्वयं (हिंदुओं) के तीन देख हों विसार से रव्यं के प्रतिकृत हो जाय, तो दूसरे दें। देश हों व्यं के प्रतिकृत हो जाय, तो दूसरे दें। देश हों देख उसको हं वाने में सहायक हो सके। हुस विद्यान को सामने रखकर अक्वर ने सेनिक सेवा के विवक्त अववर ने सेनिक सेवा के विवक्त के विवक्त अववर ने सेनिक सेवा के विश्व के विवक्त का तरीका जारी किया और कई हिंदू राजाओं, सरदारों तथा

थोग्य राजपूतो आदि की भिन्न थिन पढ़ी के मनसनों पर नियत किया। पहुले तो अभीर के देने नियत न थे और न यह नियम था कि कैनिसा के मनसने किया तावानमा रम्के और क्या तनस्वाह पाने। अकबर ने कैजी प्रबन्ध के

के प्रमार कितन विवास सम्बे और स्था तनस्वाह पावे। अक्वर ने क्षेत्री प्रवन्ध के क्षेत्री प्रवन्ध के क्षेत्री प्रवन्ध के क्षित्रों, राजाओं, सरवारों अर्थ वागीरवारों विवास के क्षेत्र तिया अर्थ तिया के क्ष्रित तिया के क्ष्रित विवास के क्ष्रित का क्ष्रित के क्ष्रित क्ष्रित के क्ष्र

संबंधव ३०००० से क्यंद बहा बिसा गया था।

दस हजारी मनसवस्तर को ६६० घोड़े, २०० हाथी, १६० ऊट, ४० खबर मोर १२० गाड़िया रखनी पड़ती थीं और उसकी माहबार तनख्वाह ६०००० हपये होतीथी। पांच हजारी को ३३७ घोड़े, १०० हाथी, ८० कंट, २० खबर और १६०

गाहिया रखनी पड़ती थी और उसका मासिक देतन ३०००० रुपने होता था। पक हजारी की ३०४ घोड़े, ३० हाथी, २१ जह, ४ खचर और ४२ गाड़ियाँ

1 ग्रें शिक्तमा ड्राह्य हे ए.००० क्रिय किर्म किर्म मिल्र हिंदि ।

(क्लांगींह) गीमानाह । या था क्लंग का क्लांग के का गांग १००० हैं कि गांग भी मानाह । या था कि का का क्लांग के का गांग के का गांग के का गांग के अंग के

पुरु सुक्षी, १०० )वाले को १० वोड़े, ३ हाथी, २ ठंट, १ खबर और १ गाहियां रसनी पुनित थीं और उसका मासिक वेतन ७०० छुपने होता था।

गाड़ी की १५ स्परे थी। सवारों के श्रनुसार मनसव के तीन दजें होते थे। जिसके सवार मनसब (जात)

जीय ह कि प्रमान क्षेत्र है जिस्से महिलाई व क्षेत्र कि देन हैं कि क्षेत्र कि 
। १४—१४२२ माम माम मं अडक । को छिटमा छिट । १४५ माम से अड्यू इस से अप्रमाह के डाँगम में घरात्र अध्योध करी होस्स के उसेहार

कत एक एट्रेप डाम सिस्टी , एड प्राकाशीय किडीप तम हैंगि भि में एट्रेप -भिम् कि डिमिंग्डोम के निष्ठिकार । ई क्षित्रकार (डिमिंग्डोम) डिम्हों -भिम्

। हैं में किसी शिष्ट अवस् राज्य संस्था है। इ तहुर कि प्रिकंटार निनार किन्निकर स्टंस्ट साम के नात्रुकार

की हैं । एक छित्री से प्राप्तिक्ष के का के के कि वा प्राप्ति कि विशेष । एकी से प्रिप्ति के कि वा कि वा कि वा कि वा कि वा कि कि वा कि कि वा कि व

| Alk          | J .       | द्वाया           | रहास   | 2 45 j | ३० छेऽस्य अप्रेचे       | ह सुर | ا ج     | नम ।क   | e <b>h</b> | के सम       | <u>१</u> न्नह          |
|--------------|-----------|------------------|--------|--------|-------------------------|-------|---------|---------|------------|-------------|------------------------|
| 11           | 3         | <del></del>      | 0      | _ 、    | ।<br>इन्हे              | 1 11  | ۶       | ž       | ξ          | •••         | ( इक्स ( सक्द          |
| "            | •         | 0                | οţ     |        | <b>7</b> 17.≢           | "     | ٥       | ବ       | 0          | •••         | <b>डि</b> इ            |
| 66           | z<br>z    | ٤                | 0      |        | ( इत्रेष्ठ ) इक्        | 11    | 0       | o b     | 0          | •••         | લેંશ                   |
| ( [          | e<br>B    | ح                | 0      |        | भुस्यु                  | "     | 0       | ٥       | ۶          | •           | मुख                    |
| 46           | 3<br>3    | 6                | 0      | •••    | क्तिं <i>नि</i>         | 45    | 0       | 80      | ۶          | •           | धी                     |
| 12           | 0         | ۶.               | 0      | •••    | शबरोह                   | **    | έ       | *       | B          | • •         | छाम क र्क्ट            |
| ۲۲           | B         | 35               | 0      |        | 153मी                   | cs    | 0       | 0 6     | Ł          | • •         | म्नांम क इन्ह          |
| 66           | 3         | 8                | 0      |        | माहाइ                   | "     | 3       | ⋍       | 0          | ••          | 际样                     |
| **           | 3         | 6                | ٥      | • •    | फ़िफ् <u>ट</u>          | i c   | ٥       | 8       | 0          | •           | जवार                   |
| 315          | 3         | ع                | 0      | •••    | फ्नीफकी<br><del>१</del> | "     | E       | 3       | 0          | •••         | किता                   |
| अंह          | 0         | 0                | ı      |        | त्यर्था                 | 48    | 3       | 8       | •          | •••         | र्ठाम                  |
| "            | ٥         | •                | ন<br>ধ | •••    |                         | "     | ģ       | È       | 0          | ••          | વહેલ                   |
| <b>"</b> { . | ्रम्<br>इ | - <del>1</del> 2 | 3      | . (    | (िमारुही) प्राम्प्र     | "     | 3       | 6       | ٥          | •••         | मुंग                   |
|              | ₹<br>•    | 0                | ۶      | •••    | मृत्यं (८, ०)           | "     | 3       | £       | 0          | •••         | सारी चावत              |
| 66           | 0         | o                | 6      | • • •  | वहतिच                   | "     | 0       | 0       | B          | •••(        | चाब्ल ( घरिया          |
| 46           | É         | ۶                | 0      |        | कादा                    | "     | 0       | 8       | ٤          |             | महीह ) हाहाह           |
| ££           | 0         | 6                | b      | ••     | मिद्रीना                | 11    | 3       | <br>3   | 0          | ••          | जी                     |
| ***          | Э         | ь                | 0      |        | कछाप्र                  | 66    | 3       | 8       | 0          | •••         | मर्देर                 |
| <b>£ (</b>   | Э         | <b>E</b>         | Ł      |        | मिरव                    | 16    | 3       | ,,<br>3 | ٥          | •           | हंट फ़िह               |
| Ġţ           | 3         | É                | 0      |        | क्र <b>प्रम</b>         | te    | ž       | B       | 0          | • • •       | र्क किहाक<br>इ.स. १८-६ |
| \$6<br>1.14  | 3         | 3                | 6      | • •    |                         | 1.14  |         |         |            | •••         |                        |
| FH           |           |                  |        | ***    | शक्र (वाब)              | 下环    | ğ       | 8       | 0          |             | इ                      |
| eo allo dlo  |           |                  |        |        |                         |       | 至 到 dlo |         |            |             |                        |
| , ध्रीस      |           |                  |        |        | पद्राध्न                |       |         | ĦĦ      |            |             | पदाश्र                 |
|              |           |                  |        |        |                         |       |         |         |            | <del></del> | <del></del>            |

राजाओं के वनवाये हुए प्रसिद्ध कर हिये। ज्ञाह ( त्रीइहेम ) रिहेम , रूज़ीमक्वी , हीयमें , रिहांग कि राष्ट्र शाख ाक्ष , म्हों में , जड़म नाम्य हैक म्हालक कि एक्ष्म कि ग्रहान दि क्या सम् होनेवाले राजाओं का समय हज़ारो वर्षे पहले का उहरा दिया तथा उस हिंगि पि सेस्ट का प्रजास क्षेत्र और हम अधार है को अधि है। उन्दर्शत साम हमज़िक क्रमेख थाछ क्रमेह ध शिष्ट हिम्स में १५५५५एं हे मान कि के क्षितात इसीए किन्छ में क्षिए कर्रे ठानी हुए गृहि क्षिर क के विविध राजवशों में कौन-कौन राजा कव-कव हुए। केवल पीराणिक हिंगार ग्रीह । इन । इन । इन ग्रामा सनी फरासास । यन । राजी हक फराप्र ने हेर्स-हेर्स मास किये, प्रतिहारों ने मारवाड़ से जाकर कलीज का महा-नक्रेंच्येत तथा चंद्रमुस (रेसरे) ने क्हां इंक-डिंक है (रेसरे ) सपूर्व प्राप्त सपूर्व हि विष्ट्रम अहा काश्रम हिस्स मार स्था है, यह समस्य है, यह स्था है, यह गरा है। प्राचीन शोध के पूर्व किसको मालूम था कि मोचेवशी महागजा

अब तक नाममात्र को ही हुआ है । संभव है कि जाने विशेष कर में बोज माक एक छोए निमार में निष्ठुरात की है गिर छो। उपर मह

र सनेवाले प्राचीन राजवेशो का माम-मान का प्रिक्य ही ऊपर हिया है। अंग्रेस में नात्र्राहार निमड पर प्राधार के छिए डूँ हुँ एनलपर सिमाम हास ग्रस्ता के साथ लिखे जाने में सहायक होगे। आज तक जो कुछ -तीर मिनार । के निप्तुतार रकाई उकर एन निम क्रिक्ट रहा रहा रहा है।

# मीधा अध्याच

प्रकंत्रे हे निक्तिहार तक क्रिकेंट र्राम डिडरम तेनामकछस



### मुस्त्यानो का संबंध

किंग के नित्रुहार का क्या के किंगिय गिरार कि किंगे में में में में सिर्म के नित्रुहार के मार के किंगे में सिर्म किंगे के किंगे में किंगे के किंगे कि किंगे कि किंगे के किंगे के किंगे कि किंगे कि किंगे कि किंगे कि किंगे किं

की उत्पत्ति के विषय में थोड़ासा कथन करना अप्रांसीगक न होगा। अरव देश में भी पहले हिन्दुस्तान के तुत्य ही भित्य-भिन्न जातियां

भ्रि ३८५ ० एवं । इंट है एक ० है। इह । एक एको एक एक एक है कहनामे । पहना सन्तर । स्त्रीय क्षेत्रक व्या, ज्ञा, महस्पद साहन क्ष ।त्रिक्ष क्रिक्ष के किया है। क्ष्म है। क्ष्म है। क्ष्म है। क्ष्म है। क्ष्म है। कि छम १३ में (१६३ ०ए ०ई=३२३ ०ए ०छ।) ११ मछ छिटडी प्रकृडि धर्गातम-जिस्म में निरक प्राप्त पेंड्य व नाय है ग्रीह डि्न प्राप्त है क भि छाप्त के ग्राप्त के प्राप्त है। यह निक्र में अपने देश माहवों के साथ भी एई गृष्टि मिष्टि के जीए गिर कप है में रुष्ट प्रमाइट छट कतिहिए कियार छि मान के मेध औंह किए निरम्न जानम कि नम निमार छे जीए के जान शापिक हढ़ता के कारण उनका वस रतना वह गया कि वे खुसम खुरा तस-वहुत से निया कि एक एक होता था और उनके अनुपारिक एक एक 10 विका र्ल छप्रह सेध साछर्ट्र द्वि हि हि र्ल हड्डाछ प्रवस्ति । एक्टी स्पर्यीग्राक छाछ के ड्राफ्रार प्राती के निकित कि भेष्ठ निष्ट भि में छिट्ट एनाएन्छ निर्देग्र उत्त वदा और अपने नेता का स्मिवास हो है क्ही।माछ किछ । हेड्ड ब्रीष्ट कि मर्ट क्रीएर्ग्रा मेंहर हं किए कं होए तिधर्म । फ्रा थर में इस के 15कम इंदि भारते । कर प्रमुत्रम गिपहरू र्रुन्छ। एष्ट्री उक ताबी छन्। यह समही एक मान निष्ट निहुन्छ प्रक ताए परती में हनाइ और ईर नेह छउए पर तिंद्रमी नेगर हं पि पर नेहरू । एड मर्राए कि कि ऐस्से हिंदि हैं ० से ० हैं ) ३७५ को छो छोशह हि थित , इंग क्लाह इंदिम उन्हें इंदिम किंग्ड जीम के छीगाए जीह छाम -गर्न की कि हो कि है मिर्ह में निष्टिंग यक के निर्मिति कि हाम इमरडिप्ट उक्त 19कट कि छि।एक्प नेपाल क्रिमिल के क्लिए कि थिए नेपार हे रिपिछ रिपाटर । एक एंड्रक्य प्रीट् प्रीट हड़क तम छ्याप्टम एकहछ निष्ट :िष्ट प्रिक्ट प्रक्ति छाछाछी पर छिए। दिक्त प्रक्रांस प्रकार प्रकार नि रिएकि। दिस्त निर्दे एप्ट्रेप्ट कि कि कि प्राप्त कि प्रक्षित कि कि नी रेखरीय आजा वतलानर किसी प्रकार के भेद्रभाव के लिला घनी व रीन नाम्ह र्रोष्ट फिली उत्तर प्रवांगी हिर्प्ति नेप्रिय नेप्रह में (०९३ ०४ ०५)

<sup>(</sup>३) हिन्ही सर् के जिए देखों 'भारतीय प्राधीनविष्प्राजा', इष्ट १६१–६३।

। १इ५ स्मिकिस कि ( ४६-९६३ ० छ ० ई=१३३

<sup>1(</sup> १४-४४) एए १३-११ ( वि० स० १०० १ १८) १६ १४ १८। जी-नामग्र मनी-हि॰ स० १४ ( वि॰ स० ए० १६ ७३ = १० १६ ०६। १६४-११) मनी कि मने इस स्थान के समान के

राजधानी दोमेश्क रही। ( २ ) खळीमा जमर के सेनावीत अस-इव्स-उत्-आस ने हैं० सन् ६४० ( से के में १८०) में जिस्स के पोनादा अस-इव्स-उत्-आस ने हैं० सन् ६४०

क्ंगर हैं। इंक में डि सिप के किंग कि किंग में हैं। कि के किंग कि किंग के किंग कि किंग के किंग

हम यहां मुहम्मदी मत का इतिहास नहीं लिख रहे हैं। हमारा

हणता है। के नाजकार संस्था मिसलामी का संस्था नाजकार का है। अत्यव आभी हम संस्था में के स्थान मिसलाम मारववी में क्या आभी और किस प्रकार कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य

आझा के विना भंजी थी, इसिलिय उसर ने उस चापस बुला लिया और उस्मान का हाय क्रिनी में किसी में किसी किसी के प्राप्त के मार्क भी क्षिण के में मार्क भी भी किसी किसी के मार्क भी भी किसी किसी के भी मार्क भी भी किसी किसी के भी किसी के भी किसी के भी किसी के स्वाप्त के स्वाप्त किसी किसी के स्वाप्त के स्वाप्त किसी के स्वाप्त के स

प्तंतात कि किंद्र किंद्र के मानक में मिट्ट किंद्र । कि शेड्ड के किंद्र के पाता के किंद्र) कि हो का के (किंद्र) किंद्र

मं जो कुछ जिखा है वह जरान कंश्वनसर हैतव तो हमको इन धनेक भाषाओं को श्रम में प्राप्त केश जिखा है वह जरान कंश्वनसर है। वस है, योड़ हनका शाशय जरान में सिल्ल है तो बहुत नुरा है, हसजिए सव को नष्ट कर हो। ज़जीना की यह अ.जा योने पर भास ने हन पुस्तका को हरकन्दरिया के हम्मानी में भेजकर पानी गरम करने पाने पर भार जाव जिया दिया। हन पुस्तकों का समह हतना वहा था कि ह के जिए हंभन को जगह जजवा दिया। हन पुस्तकों का समह हतना वहा था कि ह के जिए हंभन को जगह जजवा दिया। हन पुस्तकों का समह हतना वहा था कि ह

<sup>(</sup> ३ ) इत्यियह, हिस्टी ऑच् इंडिया, जि॰ १, प्र॰ ४१४-१६।

फंत्हुत बबदान' में तो बिखा है कि अरवो ने यच्च को थिकस्त दी, परंतु 'चचनामें' में उसेख है कि इस युद्ध में अरव सेनापित सुगैरा अर्वेल आसी मारा गया<sup>3</sup>।

मिन अबू मूसा के (17म5) कार्ट हैं। प्रमम डिइंटि प्रती ते अपने एक अफसर को मिन निम्म ने निम्म में भेजा। ख़िला में इस प्रमा को हिन्द व मिन का खुणासा हा लिख मेनने की बाह्य हैं। ने मिन के उन्हें के कि कि के स्मान के सिन के सिन के सिन कि सिन के सिन

उसके साथ जिहाद ( यम के लिप युद्ध ) नही करना चाहिये ै। हि० स० २२ ( चि० सं० ७००=ई० स० ६४३ ) मे अब्हेंसा विन

के (किंछ , पिड़छड़ेमें) पड़िंग्स छिड़प की ई छिछा। एएप्रोक्षी क्र पर के (क्रिंग के पिड़छड़ेमें) पड़िंग्स हं। कि कि हिंद के एप्पीपाछ के उठ 
<sup>(</sup> ३ ) इतियह, हिस्ते ऑब् इविया, जि॰ १, प्र॰ ४१६ ।

<sup>।</sup> ३१४ ०५, १५६ ( ६ )

<sup>(</sup> इ ) वहीं दि 83०।

००१=०३३) पर शासन क्याद ने हि॰ स॰ ८६-६६ (वि॰ से॰ ७६५-७७९=६॰ स॰ ( ८ ) खदीया वयाद ने हि॰ स॰ ८६-६६ (वि॰ से॰ ७६५-७७९=६॰ स॰

१ १०८ ०प्ट , ४ ०६। ताम्रासी हम्हा (४)

इंद्धि कि फिर्रीष्ट डिड्ड गींट हेंग कि इंदे गिड़ी कि काण डेंद्धि अस्ति के कि जाम कि क्रिम्राह मामह क्षीवाध्रकार काशीर है दैव थ? गरि क्षान इति कि म्ह्रीम में किड़ी कि इंधि , फिड़ी एगरी कि इड़े में प्रते रेमित प्राठाएक (हर्षे मंदर के जाडू भरे ध्वाइड की श्रोर परथर फेकने का यंत्र मेजनीक (मर्करी ह मान्नीकं इंसर इसे । ए ।ए। ए। एड रहीम लाएन क्या क्या कर उन्ह ०८१ । १९९ एछी में जागड़े इंडम् कि उधर में मिन हिन्म, कि जियारी कि निज्ञ कि नक ज्ञान नेपर हि हेड्ड्रेंग हिंड । तह में ज्ञान कहें उसई कि हे हिंदी ही ज़िहु है कि ममीक ( नहीं ) इमाइमु निड्डामड़ होमर ज़िह होप रेडिड निपार में (१९७ ंम ०६==३० एमे ०छि) ६३ ०म ०डी निलास्ड उत्मी । ।एए रियक एमलाए प्रप कार्ड । मर्ड एडडिस क्य यानी क्रांतियोडिस किसड़ की एड़ी छों कि वाइ मही।इ के नार कम गृहि । एही । नाघर नडी म रंगवम हि नि কি সদস্য ক্ষম মিাদ দমিহছ সকর্জ র্ম ছচিচ মেটিচ্য ায়াছে কি র্নসক্ষ চ্যম न्हार प्रमाने हें विस्तान में इस्लाम के प्राच्य के लिए हिंदु स्वास रेप भारत राज्य रेप हों कि कि हो हो है । फिर्फ एक छो। दिन्न कि उन्हों है कि एक कि ( हिन्ह ) 1933 के प्राप्त के होंगे । असे के कार के कार हो हो हो हो हो हो है। अपने स्व किए । उनमें से कई फेर्स किसी हक मिललकर हजाज, के पास अपनी मुसलमान कुरुम्य थे, जो कवेला की यात्रा का जा रहे थे, वे भी केंद्र कर लिये इंक प्रेंग्से भेरे भिर्म मार्थ साथ साथ जहां को है। भेरे में में भेरे मिनमें कई में गिहार कि गान के (इंड ) वहां पर वहां ( उद्दे ) के राजा की आजा में असूल्य वस्तुओं से लंदा हुआ एक जहाज़ लगदाद को, ज़ंबीफा वसीद के जाना जारी ही गया था। एक वार सरंदीप के राजा ने अपने देश की कई

१९ ) हजाज देही नीराकृति का अरव सेनापित था, जिसको विद्या विद्या क्षेत्र होता का अरव अंग्रेर हेंगा का जासक नियस क्षिया था। के पाचने प्रजीपा अब्दुल मालिक ने अरव और हंगान का जासकाल में उसने १२०००० हजाज बड़ा हो निहंगी था और उसकी सुंखे के समय उसके यहां १०००० आहमी केंद्र थे।

<sup>(</sup> ५ ) दिग्त्रं, क्लिर्स्ता, जि॰ ४, प्र॰ ४०३ ।

र्क रडी।इ । जांग । एक निक्तें रप रिष्ट्र ही रमाजद । जिल सिवियो समेत अरव में मध्यभाग तक पहुंच गया। वे लोग नर्थे? निपक्ष एड एउराक कि एक हैए उद्योह उन्जि ,एफ निंड मारहे जी । एड़ी उन्हार कि हेड़ न किलसे संस्ट कर हरंग ति एष्टिक कि नील उड़ाइ में मिर्म इड्ड मेगर कि फिराए में फिराएक जिहि प्रकाहिए उत्तान में ाहें हैं। के साथ कास्मिम के मुकावले को वड़ा। पहले तो उसने शबु-सेना ार मं क्रम्य (क्रमें हिंस) हिंस सिस्ता और सिस्ता है। इसकी अरख में आ किए १० एवं (हें किए सं० हें इंदेर होसे आगाह उन्हें वि० सं० हों हें वि मिएमर ०१ ०१० ग्रीह फिछी में धांत्र नेपल ने मिल एक प्रात्त नाक नेपालने निर्मा । 118मी 11ट में 11ममें कि इप निगर उक्त ग्रीह कि ग्राम मा मिला । फ्रिं। के इंग नाम हिसी किसी पत्ति हिस्से मास न हुई। फिर एहं उत्री का चंडुए एड हमीनी के िए स्वाय सवस्य अप क्रिक क्रम रम एसम् कि । हि । तारकं समझी कि विद्यान स्पत स्ट । स्ट सम पर ने हजाज को सहापता के जिए नई सेना भेजने की लिखा और उसके मिनाक में महा है है। इस से इस है से स्मिन् में हैं से सिन हैं साम सिमान कि इन्हें हुरेंग ,ईक्य डींम भि नेस्ट ,किर गिम कि मसीकि एक हक्य किं कित्रहुर हं ( प्राप्रीप्र ) एपिय इस प्रकंट में प्रदीक् । इस स्पर कि प्रश्नीक्र न णाए शहरत कि पिंइएक करी नाधर एकर्छ घाष्टराह जाम ।नगर श्रीय की । प्राथा । क्या कि एक्ष । क्या विषय होते । क्या क्या कि कि कि कि -गणकाह (१) हिर्दित हपू कि उद्वीह। फिक्ती एमराष्ट उप छर्छ उत्ती। पिछी ह्यान के पास ७४ लोडियों सहित भेजा गया और श्रेप सेता में बाह 19रत्री फिलांग तनसही ताम छाउ । सिरहार छाम तम उन्ह में रहीमे । एही

त्रम आसी थी।

<sup>।</sup> ३०१ ७ १५ कि. चि. हे १० ४०१।

<sup>। 14</sup> किककित में मीट्ट कि 14 कि हो कि 15 क

गढ़ को होक्कर जासणावाद चला गया। अपने पुत्र की सात्रधमें से मुख मोड़ा देखकर दाहिर की राणी ने

<sup>(</sup> ३ ) हिन्स्, जिस्ट्रिता, जि॰ ४, प्र॰ ४०८ । (२ ) वही, जि॰ ४, प्र॰ ४०६ ।

था इसिलिए उससे अपना वैर लेने को हमने यह मिथ्या दोप उसगर मिन हो देखा, परंतु उसने हमारे माता, फिता, भाई और देशवंधुओं को मारा किए। के हम हो हम अपनी प्रियं ने हमारा स्वाधिक किया, वह सद्दा हम अपनी प्रें की एड़ी इक कि क्रिएं कड़्डली किंग्ड एाप्ट के क्राउक प्रीह उड़ारहरे से हो में है थान होंग हैं। यह तह सम्बन्ध हों मेर स्टिश्च होंग स्ट्राहर किए रा कि के किंद्रीय कि कि है प्रतिक मिल समी कि । है । एवं प्रतिक । है । एवं डगुड़ ग्रक्स छड़ में कि जिगिनेरक नामग्रह कि क्षिण के छिए की डिक मास केल का समझ खुलवा कर मिनाक पर प्रव;कर दिललाया आरे कें डिन्ट गेरि । एन । एन हो हो हो हो हो हो हो । यह । यह हो । यह हो । यह हो । मंजीता सीकर हमारे पास मेज हो। इस इस की उसी समय सामील हुई, शाजापत्र लिखवाया कि रसके हें खते हो मुहम्मद् काशिम को लिख के चमड़े है। इतना सुनते ही ख़ंबीमा आपबूबा है। गया और उसने तत्काल नहीं हैं, यहां मेजने के पह छैं हो का सिम ने समारा कोमायेत सद है जिम क्रमी हे अधिक हो अधिक स्था है । विकार स्था कि । विकार है नार उसहार । इन हो का के का के कि कि कि के के के कि हो हो हो है कि क्तिम निष्ट हि धाम ग्रींह प्रेंक १डगुट १ हिंग प्रति प्रति में कि किनिया के कि मर्ट फ्रिंग्ड ग्रह । एए हि एटची उन हि एवंड एग्राच क्रांट ग्रह सक कर हो सुन्द्र में चहुनाहियां इमिएक में पहुंचाई गई, जो उस समय के वासी कर हजान के पास भेज दिया। दि० स० ६६ (वि० सं० ७७६=ई० क्तिक र मानीक इमरद्रम् अहि देशह छात्र मि ( विर्धामत्रीप ) विर्वातिक ज्रीह हिंद्रमञ्चान प्राप्तनसहार हि कि भ्रोड़ि में छिन्ने हिंद्री में डाक

कि सी प्रकार की खानवीन के तूने अपने एक सिंच स्वामीभक्त सेवक की मारवा डाका । वार्य निवास के वे चन्त्र सिंच है। खानीमा सिंच हो मारवा डाका । वार्य निवास सिंच है कि चन्त्र सिंच की की मारवा डाका के मारवा है। कि उसी कि उसी कि की मारवा कि की मारवा है। वार्य हिया ।

ज्लीका ह्याम के समय (हि० स० १०४-१४=वि० सं० ७८१-१८-१० व्यत् कि० सं० १०४-१४=वि० सं० ७८१-१४ विष्य हिन्दुस्तानी ब्लाकों का हाकिम नियत है क्वाकों का हाकिम नियत होक्या तो दाहिर के वेटे जैसिया (जेसा, होकर आया। जन सिंध नदी पर पहुंचा तो दाहिर के वेटे जैसिया (जेसा) जयसिंह ) से, जो सुसलमान हो गया। था, उसका सुकावणा पक भील पर नेताओं हारा हुआ। उस लड़ाई में जैसिया की नौका हुच गई और वह नेदि करके मारा गया?।

नित्रात्त । गणा हि जाकथील तक किसिलाम का उत्तर हो उत्त हुई की मिला है उत्तर हि जाया । गणा हि जाकथील तक किसिला से प्राप्त है उत्तर है उत्तर है उत्तर है उत्तर है उत्तर है उत्तर है जाया से सिली प्रिक्ष कि किसिला के सिला है है जिसा है उत्तर है जा सह है जा सिला है जिसा है जा सिला है जा सिला है जिसा है जा सिला है जा सिला है जिसा है जिसा है जिसा है जा सिला है जिसा है जा सिला है जा सिला है जिसा है जिसा है जा सिला है ज

<sup>।</sup> १ ) हिन्छ, हिन्दुस्या, जि॰ ४, यु॰ ४३०–११।

<sup>।</sup> इंजियर ; हिस्से ऑव् इंडिया, जि॰ १, पु॰ ४४१।

<sup>(</sup> इ ) सरसाइं=सारवाइं।

<sup>(</sup>४) वर्ल्स=अबीच। (४) वालद् यह स्थान ववहूं हृहाते के सूरत ज़िक का कामज़ेज हो।

<sup>(</sup> ६ ) श्रख् वेजमाव=भीनमाता ।

<sup>(</sup> ० ) यख=ग्रेयधाय ।

स्ति। है। परास्त करना उनके शिलालेखादि से जाना जाता है। सिध क्षेत्र प्रथम ) का है तथा मेवाङ् के राजा जैद्यसिंह का 'तिथ के उभागन ।हार राज्ञतीय शिवंशुर की सेहैं। (१६७मी हिम में किंगियह कीर भी चहाइयों का पता लगता है (जिनका वर्णन फारसी तथा श्ररदी कि निमित्रम कि। हिंद के प्रमुख के कि हिंद कि ह जीद ७३६ ) के दीच अपनी जागीर का स्वापी वना था। प्राचीन थिलालेको 932) जिन का है। देख अप प्रहा का कि कि कि कि कि कि कि छे ८५० ०छ ०ई=३३७ छ ०=७ ०छ ०छ ०छ) ४९१ छ ४०१ ०छ ०छ। छा छा छ नहाइयां एलीका द्यास के समय होनी नाहिये, नयीक उसका राजल-फ़ कि फ़िप्रह की है। जाता वापा है हिमाइ के फ़िक्क्य प्रिह माइछह नइसारी ने पास पुलकेशी ने अरही को परास्त किया हो। फत्हुल र्जीस दि कि विश्वाद्य प्रम द्वीए कि कि कि में क्षान हिंदी-हिंसी कि कि कि थे चार विरुद् प्रदात किये । इस कथन से अनुमान होता है कि अखो 'क्रमिकिनिकेरिकार ग्रीह 'फ्रिमिक्ष्ये','ग्राक्ष्माकृक्ष्कीश्राच ','ग्राधामधप नामिने किया, जिसपर ग्रोवे के जातुरागी राजा बह्वभ ने उसकी 'दिन्ता-किही। ठ उस सारा र्जा है (फिल्का क्रिका क्रिका कर । किही एमलाइ उप इतिया में प्रवेश करते हुए उन्होंने सवे प्रथम नवसारिका (नवसारी, गुजरात) में हिन्द्र कि निर्मात कि सिलाहार हिमास के एमिहर एक एक कि फिराप्ट के , होए , हिंच (, होन ), नविद्या (, होन हो , मेर्च , मुद्ध , मेर्च , होन ) ध्रार्गी , इन्दर्भ ) महन्दर्भ ( धर्म ), व्यस् हिन के वान किन्यु ), स्रोराष्ट्र किह्याह की ई किछी में हमनाइ कि (३६७ ०छ ०ई=इ३७ ०छ ०छ) 038 0 में मेहिलक के ( एशान्हानीहार ) फिक्रापट हमाप्त किलीस के उाल । ऐ िरक मछाए पि उप एई उन्न हमाछ के फिक्नीजिस के मिछा । 'ए

<sup>(</sup> ३ ) थाः सः सः इता ३, ५० २१३ ।

<sup>( 5 )</sup> 電影, भाग, 9, ए० २१०-११ ।

<sup>(</sup>इ) देखो कपर हु॰ ३७६।

<sup>।</sup> १६–०६६ % माम ३, प्रः १६ । १६ ।

की शोर से होनेवाली सुसलमानों की चढ़ाइयों का वर्णन थागे धम.

। फिर्म एडफ्स स्वास्त्र हो। है के हैं कि एडफ्स स्वाहन के हैं हैं कि हैं कि के क्षेत्र के पीड़ें

मिंग में मुस्सामा का आधार कि कि नार हैं । पार वि के नार के नार के नार कि नार कि नार के नार क

<sup>(</sup>३) प्रत्साहम्बोपीडिया बिटीनका, जि॰ २३, प्र॰ ३६। (२)

<sup>(</sup> ३ ) वहीं, जि॰ १९, ए० २१६ । ( ४ ) वहीं, जि॰ १६, ए० २७२ ।

का स्वामी एथा और अवसगीन का तुकी गुवाम सुवक्तगीन बसका नायच नाया गया। इसएाक् की मृत्यु के पीड़े बि० सं० १०३४ ( १० स० १७७) में सुवक्तगीन हो गज़नी का सुवतान ना<sup>1</sup>।

सभा एकत्र कर उसकी समाति के अनुसार कार्य करते थे। ब्राह्मण राजाओं में यह दस्तूर था कि वे पेसे विपयों का विचार करने के लिप प्रमम् मर । एत्री कारु में इन्हें कि फ्रिम्का के निक्ति हुए क्रिक **न** निष्ठाए । क निष्ठ निष्ठ निष्ठ के निष्ठक के फिछाद उक्रव्यकुर जीहारू तायगा और विष्य सिताने के अपने कुछ सेवक आज म एव दिये। आप अपने आदमी मेरे साथ लाहोर भेज हीलये, वहां पूरा भाग हे दिया वचन देकर कहा कि इस वक रतना ही दल्प यहां मेरे पास है अतएव कि भेड़े कि हुन होता है कि उन्न सी के उन्न भी है जिस्स है निरते हुए नेश खोलकर शुच पर हुर पड़ते हैं। सुनुकारीन ने इसको सही म एम । को क्रिय ने कार्य में पाष्ट्र कि उन्नाहि कि फिन्नि प्रिक्ट कि नि जयपाल ने किर कहलाया कि राजपूत जन निराश हो जाते हैं तो वे अपने हिंग, फार कि मधीं के बिका से कहा कि मंद्रिय के अपने शक्ति का हे साम्ही एक का महाल वास्त्रा कि हो में आकृत का होने पाल में हेला कि मेरी सेना की द्या निगड़ रही है तो कई हाथी और उगेमें रहता था। उसने भी मुसलमानों का खूच मुक्रावला किया। जब जय-र्क प्रज्ञास कापन स्वाप्त था। या भारत के मिक्किस सि इसुस भ नाराज्य में ड्राइट स्ट्रा । थि । मिर कि फ्यार के जापणत कर समयक रि नान्नम र्राष्ट्र कह नामम से इंडीरस । या १८४ करना नाम । उन्हों से ( ' চ্চাদদিং ) मिर में স্বাচ দমন্ত সহ কি ইাত্তদ স্ম দাচ্সন্থ-ত্রী দি দিদি -क्रहम प्राप्ताह मं (*ए७३* ०म ०१=४६०१ ०म ०म) *७३६* ०म ०म्र

<sup>।</sup> इ. – १६ ० छ, १ ० छ। , ए० १ २ – १३।

<sup>(</sup> ५ ) फिरिश्ता में भीमपाल के स्थान पर हितपाळ नाम मिलता हैं ( बिग्नु; फिरिश्ता; ति० १, ए० १५ ), जो श्रयुद्ध हैं ।

<sup>।</sup> ३१-१६ १ है। सिरिस्ता, जि॰ १, ए॰ १६-१६।

। ई हे निक्तुकार घएंछ

णि र्ने राज में सिल प्रिंट प्रमान में अवसर पाकर अशोनता से मिर ने पिल पिर के पिर

न्डांहर। कि ड्राइंट पण जाएंग्रेस में माठावा में धापण के किएन ग्रिएडाम ने इतंहर । कि ड्राइंट पण जाएंग्रेस में घर घर के घर के घर मार्ग मार्

सद्दानया दी भी ।

<sup>।</sup> नह-नह ० द्र , ६ ० छा, एसिसी, फिरही ( ६ )

लिफ्डो कि द्रमुद्रम निस्छ । १४ भिगन्त कि नाउन्छ इटाप्ट द्रक्त कृष्ट्रस्थ ( ९ ) कि इटार्ट ने छाप्रदेश्य कि 1191य इस प्रमुद्ध द्रमुद्रम कर श्रीय 11येश द्रम द्रमें

र्क निरक । क्रिक्रिय कि । क्रिक्रिय जोहर में हैं । क्रिक्रिय के विक्रिय के कि । क्रिक्रिय के । क्रिक्रिय कि । क्रिक्रिय क्रिक्रिय कि । क्रिक्रिय कि । क्रिक्रिय के व्यव । क्रिक्रिय के क्रिक्रिय के क्रिक्रिय के क्रिक्रिय के क्रिक्रिय के । क्रिक्रिय के क्रिक्रिय क्रिक्रिय के क्रिक्रिय क्रिक्रिय के क्रिक्रिय क्रिक्रिय के 
और ३० द्वायी युक्तान के द्वाय तने। दि० स० ४०६ ( वि० सं० १०७४=ई० स० १०१८) मे रघुंच्यी प्रति-

तथा विपुत्व थन उसको वहां मिला ै। महसूर महावन में अपनी कीज को थोड़ा आराम हेकर मथुरा मे

<sup>।</sup> ३) हम्हा, सिरस्ता, कि॰ १, दृ० १८।

में गड़ा । पहुंच भारत के भारत के भारत हैं हैं एक हैं से एक हैं मिलिया है —"ता० १० शावान को तीस हज़ार सवारों के साथ सुखरान 'छिमिएन भीक है। इंदि अप (इंदि के प्राप्ति के इमुद्र स कि स ( ४९०१ ०६०३=६०१० छे ०छे ) ३१४ ० छ । िाड़्ति कि छिड़ी में है क महां साल गढ़ वर्ने हुए थे। उसने इन सब का नाय किया और वहां भी ाक्रम ग्रीमकी र्कानमह प्रत्ये । IPIBE कि प्राप्त ग्रीह कि गामड्रा र्नस्ट प्रकारहर में एप्ट्रम हड़ी सिहि। गिष्ठ छात्र केसर भि पिरीप्न कि डिव्ह क्राधार में कि कप्र। फ़िक्मी फ्रिम (फ़्रिंग ४८०१ घरिस) फ़ाक्रमी ००६२३ पंता या संस्था का था। यस वह मूर्ति गान कि याई तो उसमें से काल पचास हज़ार हीनार के अहं है अहं है आ एक मुर्सि में जहां हुआ एक मृह ईस्ट में स्टिन केनदी ,जिमी एपियां किन में में मिने में में हैं हुए स्वतान ने अपने हाक्सि की पत्र हारा निस भेता था (देखी ऊपर पु॰ न्क्रेड ।क फिल्म ग्रंह फिर्ड्स कि छिड़ी मह। कि ड्रेड्ड कि डिन्ड मिट रक्छई माउतिह क नितृष्ण કે કે દ

( इ ) यह स्थान नाडोल (जोधपुर राज्य ) होना चाहिये, मधीके महमूद क

त्र ) क्यांति से होता के अंगरेता अनुवाद में हिंगी स्वर्ग से १९० ( १०) क्षित के अंगरेत अंगरेत अनुवाद में हिंग से १९० ( १०) के पारे के विषक के अंगरेत के विषक क

किमर निम्रुष्ट हिरेप मीह निस्तमन कि नाठानुसु गिल प्रामीसु के द्विन । प्र कि गिर्मा के द्विन प्रकाण में तमकुष्ट मिलम्ब किमर । एकी तिह प्रकार कि गिर्मा के उन्ने प्रकार के दिन है दिन । दिन किस किस किस

। क्रिके क्रिकडीण्ड में ( गींग ) संग्रम के झक्रक्ती र्रोह क्षिपष्ट र्गोह ।।गप्त क्षेत्रक ( क्षेप्रीस ) 'मीस ।हार ।क क्रिकडीण्ड ''

नान नज़े के जान्य (में तहं के छम्ख गींग) मिन के जान्यां, जिस्सी किस्सी, किस्सी कुड़ क्रा पर पर सहस्था, किस्सी

र्गास्तान पार करने के वाद अपाहित्तवाढ़े के मार्ग में वही पुराना स्थान आता है। १) भिरात अहमदी' तथा 'आहेन अक्रदरी' में महमूद की चढ़ाहै के समय

थणहिनवाड़े का राजा चासुंड होना निसा है, जो सूळ है, वयांकि चासुंड (चासुंड-राज ) के राज्य की समाधि कि॰ सं॰ १०६६ में हुई, और महसूद की चढ़ाई कि॰ सं॰ १०८२ में 1 उस समय वहां का राजा भीमदेव ही था।

<sup>(</sup>२) देवलनाड़ा-यह प्रभासपारन के पूर्व का तता गांव के पास का देलनाड़ा होना चाहिंगे। इससे श्रमुसान होता हैं कि महसूद श्रयाहिंतवाड़े से मोहंग हाया होता हुआ पारचें के पास रया ( रेगिस्तान ) को पास्कर मतवाचान, गोहिंताचाड़ और वाविरियाचाड़ होकर देलवाड़े पहुचा होगा।

। इस इस्ट राम होड़ हो। रसी। कि कि राम कि हो या हो। से महसूद में कि छाड़ हो। रसी। कि

हमाह ड्रेक क्छट 187 हमीद को एक का एक को महिद का उसके हमा है है। शामित के मित्रियों में जिला है कि भीमदेन ने ३००० मुसलमानों को सोमनाथ । (४७ ०९, १० ०६), फिर्गेओं, फ्रिक्टी) प्राप्त में झेंड्छ कि

ह्यार । 112 'हम 005 छिति । क छकांस छए। ६ हेकडछ ईछं में छकांस सिस्टी (६ होत्य शिक्षण ईछं एकाछड़ी कि छकांस सर एए एडए-एडए में मेंस्टी (112 प्राचम डि स्थाप । १४ होत्य एक एएडाय रेसचू छाइन्छित सिर्म होन्दिर्भ प्रीस थे छिए छड़ीस्टिए में प्राचम । 112 हैड्ड छिस्ट गिर्मीम कि डिल्ट-लिस एक्स कछीत्र में प्रामिड 0000000 है प्रडीमं। 112 फ्लिम्डिट क्लिप कर्फ्य

का माल हाथ लगा और ४०००० से अधिक हिंदू मारे गये। 'एक की किमी उन्हों के बाद महमूद को खबर मिली कि अप-कि की किमी राज्य के बाद महमूद की किमी कि अप-कि

<sup>(</sup>१) दो सी सन सथीत् ४०० पांडंट (४० तोसे का १ पांडंट) था, पेसा फ्रिरिश्ता के भंभेनी भनुवादक क्षित्व का कथन हैं (जिप्ने, फिरिश्ता, कि॰ १, ए० ७३ । (क्रिप्य)।

क्षि किष्ठ किष्ठ ९६ किक किसकी , १४ किसी कि केप्र अप अप १ (१) । ७१७.०९, १०की , महम्बन्ध्वार । (:Бभ्रम निट्ट मेन्डोक निर्मि भीमाकेन्रीह्यही।ड्रे)

<sup>(</sup> इ ) कर्हत शायद कच्छ का कथकार नामक फ़िला हो।

<sup>(</sup> ह ) मर्सर—सित्र का दश्च जाम का स्थान ।

मार डाला और कहमें कि हिया तथा थोड़े में माम मिकते। वहां में जह भारिया पहुंचा और वहां के लोगें को अपने अधीन कर ग़ज़न कि कि जला तथा तारीख १० सक्ट एक अपने अधि हिक्से। (क्रिंड १० इंट्रेड) सिंह १३=१० ६० १०१६ ता० २ अपेल ) को वहां पहुंचा।।"

र्माम् । ३४५ मुक्त हर्षाः । १८० ८० ८० १८० अ०६ । इस्हाः हिस्सार् निक के किए हैं हैं कि किया दृख्य अवस्त हैं है हैं के सम् क रितित र्रीक किनाम ,ईडि ई में में हैं । ए रिति है उठिए कि 15ड़ 187 डी कि उर्प के एकिसी में गड़ए रेम्डू । कि छिए कि नंड्रिंत कि तेंप्रेम मर निष्य उती । देशकुर 'शिक्षेत्र श्रीम, में की ई इस कि ।इन्द्र छिमे सार्कान के वा कि में में कि में में में कि में में कि में कि कि मार्क में मार्क मार्क में मार्क में मार्क में मार्क में मार्क में मार्क मार्क में मार्क मार्क में मार्क में मार्क में मार्क में मार्क मार्क में मार्क मार्क में मार्क मार्क मार्क मार्क में मार्क इय परि सुसत्तमाने को इति किया जाप तो साभदायक होग। इसपर इतिता ही नहीं, गर्गड़ के मिन्हें के के के किया, गर्मड़ किया, किया हो मिन्हें स्वतात से अने की कि इस एक मूर्ति के तोड़ने से मूर्तियूजा वो नए नींइन्छ उपमद्र। है प्राफर्ति कि नई फड़ । सिफड़ में किइन क्सड मड़ कि छाट जिल्ला ने उसने सरहारों से यह निवेदन किया कि विद् यह मुर्जि न तीड़ी के जिए रक्छे। जय महसूद वस मूर्ति को तोहंने चला उस समय बहुत से इकड़े करवाकर उत्ते से दो प्रमुनी पहुंचापे, और दो मक्ता-मदीना भेजने र्न उसरे पास उन्हें हो काम किसर में कुछ ने अपने वासे हैं हो हो हो हो हो है इप्रदा । कि हो में हिंद के बीच सामाथ की पाषाण की मुर्सि थी। महपूद कछरी-छाउँतीइ नामछछ छछीर में छंछं के लिप्न कर । ई पि एक कि हीप कि धानमान में लिए कप्रजिक्छिक प्रिय । ई कि छप्र मि में लिडिछी की किएत वारें भी जिखी हैं, जिनको प्रामाणिक मानकर वड़े बड़े यूरोपियन उर्छ-उन्त्रीई ड्रेक में रिकारिय निपष्ट ने रिकार्फ माउनी इस्तिसा

पहां की पुस्तकों में सुसलमानें की सोमनाथ की तथा घन्य चढ़ाहुयों का कुड़ भी उच्चेल 1 ई मिलतों में सुसलमानें की सोमनाथ की तथा घन्य चढ़ाहुयों का कुड़ भी उच्चेल 1 ई मिलता, इसाछेप लाचार फ्रास्सी तथारीख़ों से उनका हाल उद्देश करना पड़ा है। फ्रास्सी तवारीख़ें भी पचपतत से खिरी हुई हैं घीर उनमें हिन्हों को लिए के लिए उनमें हिन्दु भी सुसलमानें की विशेष प्रथास की है, अतपूर्व उनमें सिन्द क्या भेदा कि तह कहा नहीं जा सकता।

चऋवतीं (चक्त्वामी, विष्यु) की सूर्ति के साथ, शहर ( ग़ज़नी ) में घुड़-कि छोति हेंडु होछ में उन्लंग एक दुकड़ा थाएं अवर में होड़े पीतल की इसा उसपर के रात-जीहर से होस प्रकार के उपर वाजा ज्ञाहर तक किए था, जिसका शिरोमा सुलतान ने तुड़्या डाला और वाकी का रहा और जिसने सोमनाथ की हूरी हुई मूर्ति को देखा था, अपनी अरबी में माठम्हुज्ञा कि छिरम देक में भमन के विमस्प मूमुद्रम माठमु कि कथन करियत है, क्योंकि प्रसिद्ध मुसलमान ज्योतिषी अनुरिहा अल्बेक्तो, गाम कुछ हुरेंग ,' इं । जाता व्याप किछ । अहं हैं। हैं हैं। किछी रूप प्राधास र्क किया ही जिला है, और कुछ एड़ि पुरस्का में में में किछ्म है ुनिहास जिस्तेवाले यूरोपियन विद्वानों में से कंतल डी, जिल्ला रिए क्ये हाथ प्रवासी ती होंसे किए किए हाथ प्रें हो मही मांठ कि निकास जार निम्म कि एक्सिमि की हैं कि इन महर्क के रिकाल था १ है। हिम्मे सिर्फ किन्छ का सिर्फ किन्छ । इस कि

```
(१) सिम्हा कि में कि म
```

<sup>(</sup>४) मोदन हिस्ट्री आर्व इंडिया, जि॰ १, सा० १, ए०, २१६।

<sup>।</sup> एक ९० १० की , एक इस्ट्रेश से हिन्हें। (४)

<sup>(</sup> ७ ) रिट्रॉस्पेक्ट आव् मोहोमेडन् हिस्ट्री, जि० २, प्र० २८६ ( सम् १८२.१ का संस्करण )।

<sup>(</sup> ८.) हिस्ही बॉब् झंडेवा, पु॰ ३३६ ।

हों हु १ १ वा १ माम ,काशान-इसिह-लिक्सिन होता १, ए० १३ मोर् प्रतिकासिक कहानियां, नागरी-प्रचारियी सभा-द्वारा प्रकाशिक किराक्साना,

संस्था ३७, घ॰ ७।

क्षेत्र की जगह पड़ा हुआ है और दूसरा मसिनेंद्र के पास इस अभियाय से रक्षा गयों है कि लोग उसपर पेर रगड़ें"। इसी तरह क्षिर्यता से पहले की बनी हुई 'कामिलुनवारीख,' 'हविनुस्सिअर,' 'रोज़ेतुस्सिका' आदि फ़ारसी तवारीखों में, जिनसे फिरियता ने बहुत कुछ स्तात उद्धत आदि फ़ारसी तवारीखों में, जिनसे फिरियता ने बहुत कुछ स्तात उद्धत किया है, उक्त मूरि के हाथ-पेर आदि होता या उसके पेट में से रत्तों का निक्ता के वक्त मूरि के हाथ-पेर आदि होता या उसके पेट में से रत्तों का

े हिर्मिक अधार पर विवनेवाले विद्वानों का पह कथन साम है । की, फिका प्रकांत संस्था । तद उनकी स्नास किए हुई मोह र में एका है हा किया, कि किरिश्ता की फ़ारसी पुस्तक बतलाहै, इसपर मेंने भब्नेक्नी की पुस्तक का भंभेती, में णामए केसड़ निंड्रेन्ड ऑफ क्षा डिवाद हुमा में हिस हिस हिस के हिस के हिस है इंड क्य । ईं रिड़क हिंगितिरिक कितर है एग्राक के रिड़ा रीप छा एमेतिरिक मिन्ड र्जीय कें क्षेत्र किंप के रक्तीर क्षेत्रिक की 🕏 11मार दि साधनी 11स्ट्री हिन्हें। एक क्लिम पृष्ट किया राष्ट्राय के भिष्ट एक महिन्द्री । ई फिसी फुरहाइट निक किसी रहा का संग्रह शिवाला अहा जाता था जोर में हैं जात कर पेसा अववर्ष ( यु० २६ का स्पिया )। यह कल्पना भी सवेया निर्मूल है, क्योंके प्रेसी मूर्तियों के के कार हो के हैं है। कि प्रापद मी के हिंद है। कि पर राह के हैं है। भीतर से रही का वदा संग्रह निकन पापा, विजकुल भिष्पा है, परतु साथ ही यह के जिस तर प्र मंत्रक गड़ार के ज़ुमुड़म की नथक डाग का राज्योंनी की ई एछती के क्रम निरुद्ध राज्य के 'एडीड्र का भी विस्ता है । फ्रिक्स है अपन है । एक्री म्यूक्स है अपन उसने जिंगों के बनाने की रीति तथर उनकी बनावर के अनुसार होनेवाने शुभाशुभ ने सीमनाथ के छिग को ठोस परथर का यता हुमा वतवाया है, इतना ही नहीं, किंतु (१) प्रवदं सानु, अत्वेदनीज़ हादिया, जि० २, ५० १०३। भत्वेदनी

मिला लिया था। हि० स० ४२१ (चि० स० १०ट७=ई० स० १०३०) में महमूद की सुरयु हुई। फिर उसके चेटे पोते आदि चंशधर आपस में सुद्दिष कर बलहीन होते गये, जिससे उनमें अन्य देशों को जियय करने की शक्ति न रही, इतना हो नहीं, किंतु महमूद के जमाये हुए राज्य को भी चे न संभाल सके।

रामशाह वहां की गही पर वैठा। उसके समय में सैफुहीन गोरी के भाड़े ११०४) तक ७० वर्ष में ग़ज़नी की गद्दी पर द सुलतान हो गये, फिर बह-मंत्रनी का स्वामी हुआ तथा हि० सन् ४४० से ४११ ( चि० सं० ११०४ से सं० ११०४=ई० स० १०३८) में मोड्रेंद्र मरा और उसका नेटा मसूद् (दुसरा) of) 088 09 0 छी । <sup>ह</sup>ें हु गड़ किन्छ में ठाएं हुंग् एं हैं में मिलसिस कि माम नाम है। शिष्ट इस रम ग्रिंडा रुक्त एक छे हैं है है ग्रींह रास ००००१ कि ।हार के घारणे। तिष्ठ निर्देश क्रिक्ट र्गीस देंह किशाप्र गिर्मिक कुत में छित्रोम के द्विछ । एकी द्विष्ठ भि डाँकराफ रकाहि छे गिमकिछस इने मिंह उद्यान ने हिंदी में (४४०) जाने होनी, जाने क्ष्में =१०१९ ०म् ०म् । ४६४ ०म ०ज्ञ । ैामजी मिछ प्रग्र । कम्प्र प्रकाम कि हाय से मसूद मारा गया, जिसपर उसके बेरे मोडूद ने उसी वर्ष मुहरमह ६०६६=ई० स० ६०८८) में अपने भरीजे अहमद (मुहम्मद् का वेटा) के o हे oही ) इंदर अप क्षाया नामा । हि॰ स॰ ४३३ (कि इंपर होहि हो। इंपर होता है कि क्षाया क्षाया । की) लड़ाइयों से निवैत होकर लौटा और नहें सेना एकत्र करने के प्राप्त के फिकीहरतम् । कि एप्रिया क्षेत्र । प्रजी रक प्रशंक कि जकत पर वेडा, परंतु उसके छोटे भाई मसूह ने उससे राज्य छोनकर सुलतान महमूद की मृत्यु के पीछे उसका वड़ा वेटा मुहम्मर गुज़नी

इस्ता होते हो कि एक एक एक हम के उस हम है । कि एक उसके हैं ।

<sup>(</sup>३) सावरी, तबकाते नासिरी, (अभेजी श्रतुवाद ) ए० ६५–६६। (२) सी॰ मोबेज दफ, दी क्रॉनॉकॉजी ऑव् इविया, ए॰ १२०, १२१।

<sup>(</sup>३) जिन्म, फिरिरता, जि॰ १, पृ॰ ११८–१६।

हिंह में ( ०२१९ ०प्त ०३=७६९१ ०म्ने ०म्ने १८८० वि ११०० हो निहा हं छिए इमाउस निइहाउए हे क्लोमिनस् र्ड केसर और रहें रू हत के जीवार व्राथां अस्त है। एक व्राथमा के जावन के जीवन है। एक के नाक्रहुद्री ।क क्षेत्रत कि र्राज्ञान किन्दें में प्रकिशिक के छिनिक्त र्रीह देख हैं० स० ११४६)में वह भर गया। इस प्रकार गृज्ञि के तुर्वराज्य की समाप्ति =३०१९ ० छे ० छे । ४४४ ० छ ० छो ग्रीहर छि। हर में र्राह्म छ उसकार मारहरू

हिंि के निद्वर्य किना के छि। कि उक्ति होरी निष्ठा किना तुष्ट फ्टाउ सिउर्डि कम एक मींट की हि के हाउड़ी मींख निस्पा

वनाया'। उसने वहाँ से महमूद् गृज़नवी के समान हिंदुस्तान पर चढ़ाइयां मिला उसने प्रथम अपना सेनापति और पोड़े गृन्नो का हाकिम वेरा था ) गोर का राज्य पावा । उसका छोरा भाई शहाबुदीन गोरी था, उसके चरेर भाई गवासुदीन मुहम्मद ग़ोरी ने (जो बार्ट्सीन साम का

उस समय भारत के वड़े विभाग पर चोहांना का प्रवत राज्य जम किला शुरू किल

क् जाएं में क्षेप्र में डिक ग्रंह ( ग्रिक्स्ट्रिक ) जिल्ह् हेगार प्र श्रीष्ट क्षिक ,हाक्षेत्र में में भू , ग्रेंगिले में मार्का में मार्का में मार्का में मार्का । या । या । या । या । या । या । नित्रेश थे। राजपूताने में दूसरा बड़ा राज्य भेवाड़ के मुहिलोतों ( सीसी-75-75 र्गिष्ट हिड़ी कत्रीतीष्ट के लीज़्ड के र्गमहरू निधव्ह क्रिक्ट। 118 रिक्ट्ट

वाहोत संस्वा है। स्वाय स्वताया वा हा हो स्वाय स्वाया । ए फार का फिडिकिन

हुलीमराज दूसरा ( मासुंडराज का उत्तराशिकारी ) सुसलमानों के साथ ालार लाइनि एक प्रभांस की मिल है किनमी में एक किमी इतिय के निस्कृत इन चड़ाइयों का वर्णन सारसी तवारीख़ों में नहीं मिलता, परंतु कभी-कभी । हिंग्क । एड्र हिंग्ड के प्राप्त के प्राप्त है । इह ग्रह

<sup>(</sup> ३ ) चा० य० त० भाग ६, ५० १६६ ।

<sup>(</sup> ४ ) बही, साग १, ५० १६० ।

<sup>(</sup>३) वही, भाग ४, ए० १६२–६४।

इस्ति हैं , डिंग होंग 19र्थ का फराए अपनाकी ( कर्फेन्ड) 19र्टेंड ( ४ ) इड्डिस केसिटी , फेडीमि 1नाई ग्राम निमाप किसान 19र्टेड कि क्लाइ डिंग्सिस के फ्टाइ

हुर-हुर तक फैले हुए हैं। ( ४ ) श्रतमेर के चौहान राजा विप्रहराज (वीसल्देव चौथा) के राजकवि सोमहेव-

रानित 'खितावेमहराज' नारक, अक ४ (इ० ऐ , जि० २०, प्र० २०२)। इस नारक क कितना एक अग वड़ी-बड़ी दो शिलाओं प्र खुदा हुआ मिला है, जो राजपुताना क्यित्वयम् (श्वनमेर ) मे सुरचित है।

<sup>(</sup> ६ ) ना० य० त०, साग ३, द० ४०१ और हिप्पण ४३।

<sup>-</sup>गामंप्रराष्ट्राधिक्षिक्षक्रमहीक्ष्मीक्रंग्रहीं होम झा हा छ।

दुर्योवेषु प्रहत्ती नृपतिषु विनमत्कन्धरेषु प्रसन्तः । आर्थावित्ते यथार्थ पुनर्रापे कृतवान्स्तेच्छविच्छविनाभि-

के साथ सत्राष्ट्र पृथ्वीराज की पहली लग्नाई होने के पूर्व गीरियों की विका था? के निर्माय प्राप्त कार्य होंग पर भी हमला किया था, परंतु हारकर उसे लोग्ना पर भी व्यक्ति किया था, परंतु हारकर उसे लोग्ना के ब्रियों भी व्यक्ति किया भी को के लोग्ना है, जो आगे निर्मास प्रमाय्य उद्ग किये जायेगे।

निर्म किस्ते कि

जाम रेमरू निइहाइए। एड्म ान्रक जिला जान हो है। के देखि ए एड्स

<sup>1 70-001 % 4,</sup> 和时 4, 90 900-051

<sup>(</sup> इ ) वहीं साम ३, ५० ४०७।

<sup>।</sup> ७३९ ०९, मिडीड़े हॉफ किंकिंकिंक, त्रड किंधा, ए० १६७ ।

<sup>(</sup> ह) बडी, ए० १६७ ।

पृथ्वीरात केंद् होकर कुछ महीना वाद मारा गया और अत्रोह केंद्र प्राप्त पुरवण-मानों का अधिकार हो गया। अपनी अधीनता स्वीकार कराकरंग्र पृथ्वीरात्र के पुत्र गोंदिन्द्ररात्र को शहाबुद्दीन ने अजमेर की गही गहाबुद्दीन की आधीनस्था को बोट गया। पृथ्वीरात्र के भाई हरिरात्र ने शहाबुद्दीन की अधीनता स्वीकार करने के कारण गोंदिन्द्रात्र से अजमेर छोन जिया, भाष्त्र हिम्म स्वाकार करने के सम्बन्ध

जिससे वह रण्यंभीर में जाकर रहते लगा। क्रुनुहीन पेवक ने, जो शहाबुहीन का तुर्क जाति का गुलाम और

चेनापित था, चि० सं० १२४० ( ई० स० ११६३) में हिन्नी '(जो अजसेर का एक सूवा था) खोन ली। तभी से हिन्ती हिंदुस्तान के मुसलमानी राज्य की राजधानी हुई। इसपर हरिराज ने कृतुबुहोन से हिन्सी खाली कराने के लिए अपने सेनापित (चतरराय) को भेजा, परंतु बहु हारकर अजमेर लीट आया। कृतुबुहोन ने हरिराज को हराकर वि० सं० १२४२ १६० स० ११६४) में अजमेर पर अपना अजिक्ता किया और वहां मुसल-

मिह अने कि है । के प्रचार नाड़ार्ट गिरिष्ट के प्रमिष्ट प्राक्ष भेड़

<sup>(</sup>१) सी. मोनेन डफ, कॉनॉनॉनों श्रॉन् हाडिया, पु॰ १६८। (१)

<sup>।</sup> ४५–६५५ ०९ रम्ह किई ( ६ )

<sup>(</sup> ३ ) सी, मोनेल डफ, क्यांनालांनी आवू इधिया, ए० १६६ ।

उम्रोहिं हो। के बेड़ हो के वह में हो। उहर वह वह वह के पर्त मान कि के वह के कि का होनमें नेस । प्रकी निधार कि ग्रिशास कि ग्रिस । उसने मेनाइ प्रमण्डहीन अहतमश्र में अलिए, र्यांभार, ग्रिंस के प्रमाज्ञह मिड्रहमाष्ट्र । 11प्राप नन्न नातकप्त एक क्षित्री एमफज़्स निहिष्टमाए माकपुर एक निहेष्ट्रकु रूक ज्ञोर उसका पुत्र आरामशाह तक्ष्य पर आया, परंतु उसी वर्ष उसको निकाल ं।रम मं जीवान उत्तरागी में इंधि व्रव १९०१ ०म ०ई ) ७३६१ ०में ०में। िड्रेस्तान का प्रथम मुसलमान सुलतान वनकर हिली के तख्त पर वेठा। नासकर कुतुत्रीत, जो पहले शहातुरीन का सेनापित और प्रिकृतिक रामाप होन महमूद गोरी सुलतान हुआ। उसी साल गयासुहीन से सब राज्यचिह नमुखरों के हाथ से थमेंक के पास मारा गया और उसका भरीजा ग्यास-प्रमम रिजींक कि किस्ट्रार में ग्रिडींक मिड्रिडींग्रिए में (३०९१ ०म ०११) ६३८१ जड़ों में विजय पातर युजरात को तूरता हुआ लौट गया<sup>र</sup>। वि॰ सं॰ माप के होंग इंघाक भिष्ट र्गीष्ट ।इंघ रूप ठार्फ्स मिड्रेहित्य पैघ रंभन्न हमाद मंमती देह है। इस एक माप के मांप इंप्राप्त मिल के हाए प्राप्त कि है।इन प्र नाप्ता प्रजी के भेड़े । इस कि कि कि प्राप्त पर नहाई । हिम्मी के सेट उस कालत पर हमला कर उसे के लिया । ने निट्टिन ग्रीह निट्टिनिय केम विद्या । विद्या विद्या केम पड़ी। कई मास तक वह गड़ छिरा रहा, जेत में शहाबुहीन ने ग़ज़नी से हिंही एउए मं इस के उसीहरू किसड एउसके इस नाइ में शरकी किसी -हिन्ह उनकार क्याउस प्रमास कि रिम है छिए स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक क्या है है ।

<sup>(</sup> ३ ) सी. मोबेल डफ, क्रांनालाजी आंब् हीडेया, ए० १७० १

<sup>1008 08,13</sup>年(5)

<sup>।</sup> इ प्रमण्डी प्रिंह ७३६ ०९ प्रमूख (ह)

<sup>।</sup> ७३९ ०प्र उप्रक्र क्रिक् (४)

<sup>।</sup> ०१ ह ० है (१) बीख; श्रोरिएंड व लोगारिक क्रियोरी, है ० ३ १० ।

<sup>(</sup> ह ) सा० प्र० प०; साम ३, प्र० १२६ ।

र्क जिल्हा ज्ञीह क्रीह साक उक्डल के फिर्मि डिव इस्प्री अन्हें क्रिस्ट मिंह एड्रेड्डनक स्थार माड्रीज कि ड्रिड हेड्डन प्र में असे स्था (१९६१ ०म ०ई) न३६१ ०मं ०मे प्रीर फिन रूका मार्क एक्कारीर मार्जी न र्क देवर (प्रचार प्रयुधित ) किसी कि निष्ठित में प्रविधा है में (२०६१ off o है ) ४३६१ o हं o हो । एकी कि छि इंग्हिं हि मि हो । हि ल हि है अप है जिल्हा है जिल्हा है जिल्हा है जिल्हा मामिए के (४९६१ ०ए ०ई) ६३६१ ०ए ०६। कि १५८१ कि छिए नेमह कि उद्योद्य थान के फिलीमर कुद्दार देक ने ( किनाक्र ) किनी णिए कि उसिम्हर ग्रीह किए ग्राम गड़रा हैक केंसर ग्रीह उसीम्हर कांग्र में ब्रीड़क छड़। एस्री कि छित्रस्की उर्व नेपष्ट उत्त उत्तम किसी ड्रव ड्राव of og ) og { of of ( िति न्नाम् कि म्यार नार्जीट के द्विर प्रक्रि १३४७ ( ई० स्व० १३०० ) में राजा इमीर चौहान से ( ००६९ ०६० ई ) थ्रुश् अलाउदीन जिल्लाने ने रात्रपूरी के राज्य के कि हो हो है। में प्रमप्त के नाइनाड़ किछड़ी के छिड़ी हुरेंग ,ानहि फराट ड्रीक न र्रीह कि म शृङ्क् प्रष्टिंग में निष्ठुष्टार ने पित्रीकिथीरम्ह ने निर्दृष्ट्व रती हरेंग हैं एसी इंस लड़ाई का चुतान्त अपनी पुस्तकों में छोड़ सिया है, परंतु से परास्त होकर उसको भागना पड़ा, इसीलिए मुसलमान इतिहासः

चोहान-राज्य की भी समारि हो गई। कुणज्ञ के समय में दिसी का मुसलमानी राज्य कमज़ोर होने पर में फिराप्र किए कि कि प्रकार के कि के कि कि प्रकार के निकृष्ण

<sup>(</sup> ३ ) सा. प्र. प्र. सास ३, द० १२१-२७ ।

<sup>।</sup> ०१९ े सी. मोने क फॉर्मोलॉमॉक ,यह हाईपा, पुर ११०।

<sup>(</sup> इ ) वहीं, यु० २३८ ।

<sup>(</sup>४) फ़िरिया ने मजाउदीन का जाजोर जेना हि॰ स॰ ७०६ (वि॰ स॰ १३६६=ई० स॰ १३०६) दिया है, परत मुहणोत नेपसी ने अपनी ख्यात मे इस विल्ला का लि॰ सं॰ १३६६ व्येष्ट मिल १३११ ता॰ १३११ को अपने का निः संभाष सिंह १ (ई० स॰ १३११ ता॰ १४ अपेष्ट को साम है। का साम है। फ़िरिया ने शक सबत नही दिया।

के रिकार । एट एटी उक्त कारक्ष्म में रिलामक्ष्म डेंग्टी ,एएडी किसी कर रिकास के किसी के पिछा की किसी हैंग्टी किसी के पिछा के सिकास के किसी के प्रमप्त कि उक्त के किस के के किस के के किस के के कि उक्त के किस के उन्हें के किस के किस के उन्हें के किस के किस के काई के कि कि कि उन्हें के कि कि कि उन्हें के कि कि कि उन्हें कि कि कि उन्हें के कि कि उन्हें के कि कि उन्हें के कि कि उन्हें के किस के उन्हें के कि कि उन्हें के कि किस के कि

क्षीकम बनाया, जो क्षीरोज्याह के वेट तुगलक याह ( मुहम्मद् याह) के महाराणा समय में मालने का स्वतन्त्र सुखतान वन गया। उसने मेवाढ़ के महाराणा केंद्रिह पर चढ़ार्द की, परंतु हारकर उसे अपना ख़्जाना आदि छोड़ भागना पड़ारें। क्षिर महाराणा कुमा, रायमल और सांगा (संयामिंह) ने मांद्र ( मालवा) के ख़ब्तानों से बहुतसी लढ़ाइयां लड़ें।।

ाक ठाउटा कि कि उत्तर के काल्य के काल्य के कि विकास के कि विकास के 
संवेध रहा। तुगलकों के समय चि॰ सं॰ १४४५ (ब्रै॰ स॰ १३६८) में आमेर

ति । कि ( फरार र्रांकिटि ) र्राट्डस रक ड्रीड्ड रम मास्ट्रेडी है सुम्है सिस्ट । कि डाकग्राम रिड ग्रीह रिड्ड किस्ट रक डिटस सिझे रत्मे , फिली । फिली किंग्ड फरार सिक्ट है डि्ड में सिंग्ड र्राट है ग्रीट्सक छन्छ्ये काम्स्ट सिस्ट है सिस्ट है सिंग्ड है है है कि एं है सिंग्ड है है है है सि है

<sup>(</sup>३) इतियह, हिस्ट्री मॉन् इंडिया, जि॰ ३, ए॰ १०५। (३) सा० प्र॰ प॰, भाग ३, प्र॰ १६–२६।

<sup>(</sup> इ ) सी. मोबेल डफ, क्रोनॉलॉनो मॉब् हाबेमा, ए॰ २६६ १

उप तित्रुहार ते जिएं रड़केट्टी र्जाए छाएंडड के नाजनास स्ट्र । एपडी निद्ध मिनोंट के एपं कट । एए में नामम पिट्टी इंडए किस्ट ट्रिंग, फिक्टी छिमड़ -173 में ब्रेड्ड कि निप्तान में इंटर? ० छं ० छे। कि विश्व मिडाइड नात्रस्ट

। कि हो। से एकार-ताडम हो को यह्याहत हो। कि हो। से प्राप्त को समाय हिंद राजाओं में सब

प्राप्तकर भारत की राज करने वह इह प्राप्त करा है हम हम वार किए।इस में मार्ट्र और एएए समस इरतिहरू कि लीति सर्द्र होमड्ड "। तिडि अहों होत्य कि के महिद्द स्वाक्षा है हैं होत. —।इक ग्रीह । । । । भाइयों पर भरोसा करने से ही मेरा राज्य गया। फिर ब्राह ने उसे सम-की डिक डिफ में उत्तर है दूंगाड़ ै इंग्रहिंग्स एए। एक छाछ ही डि उप राजाओं से संदंध जोड़कर उनकी अपना सहायक वनाया या अपने भाहगो हुंडें। के पेरक्ताम क्षेत्र कि को कि को सुर्व में प्रमास्त्र में प्रमास्त्र के प्रहें क्रग । क्रा में क्रमप्र कि प्रमाइह जाएज़ार के मार्ड ध्रापत के जीकप्रस पहुंचा, जहां जि॰ सं० १४६६ ( ई० स॰ १४४२ ) में अकवर का कम हुआ। मं ( छने। ) जीकामर ।एड । छोड़ मं । एरा जिसका जीह हाशाम छा। के ज्ञीगाष्ट इक् छुमडु "। जिंड हि कि कन्त्रिम कि लाउन्हें प्रकी के प्रहाड़ जम हिंस क्रम हों '-ाड़िंग तह कह में हों एनं होंग ,ईड़ भरा वि जारामें क्रमक के उपक कहाँ में उसी हुई । उसी क्रम के क्रिकास स्मार क्र प्रधात शहल हिरु में मह ज़िंह हैं हैं एं हो हो जा हो हो हो है। क्रिया में प्राह्म के प्राह्म के प्राह्म के प्राह्म होना क्षिया । भ्राह्म के उसका वेरा हुमाथू तब्ल पर वेठा, जिसको न्यूनारगढ़ के हासिम श्रेरशाह इंपि के प्रधार । कि छाए एक्डी ने प्रधार में इंग्ड्रिक ड़िप्र कि रुष्टे हुएँ, पूर्वे फेरान के मेहान में युद्ध किया। पहली लड़ाइयों में तो उसकी विजय मामह) हिन हिन से (४८४३ ०६० ६० १४८८) में बावर से जानवा (वयाता नगाएउ एटाए इडी :मधू में हजाम ने गुणाज्ञम तह । कि ईए इड्डेंग कह नापड़ मिछि कि प्रचार कंसिछी ,एछ (इस्रिसिएसं) गिगेष्ठ प्राप्ताद्वम । क इंगिस किय हि वावर जिस समय हिंदुस्तान में शापा उस समय हिंदू राजाओं में सब

किएस ,माठा के छात्र के माठा एता के माठा है। माठा है। माठा है। के छाप मरार । अपना राखा हो रहता था। अपना राज्य भारत के मुडिक्ट मार है है है कि है सि है मह है कि मार में मार मार में है कि मिर मार में हैं कि मिर मार में मिर कि मार में जडाकर भिष्य-भित्र मुसलमान राजवंश इस देश के स्वामी वन गर्भ और भाछ में किइएड कमीठांख डिन्ड । ईड्ड न हमीएड भिक्त हीयि कि उपउपप हिंदुओं की सदा तुन्छ हिए से देखते रहे। इसीलिए राजा तथा प्रजा में र्ह भ्र प्राप्त के प्रहमेर ग्राँह फिकी निधिह नेप्रह किन्छ फि एंडी निह्न हिमार । र्ष हिरक डि एक रहारेनी इंग्सि-डेविक छाप्त के रिहाहार ( ह्यूहार ) प्रहीज़ एक क्रिक्सिस , प्राइक्ट्रेस केंक्ट में कड़ाएड़ाक कि कि कि प्राहित प्रवास करता रहा। अक्वर से पूर्व साढ़े तीनसी वर्ण से अधिक की तुके विचार से मिल फिल मेरमाब के सब प्रजाहितकारी कार्यों के प्रचार का क नीत में प्राकारी रू निपार कि एवंद्र के मिल निपार कार मिल क्षेत्र कि मिल मिल कि में प्राकारी रूप के मिल कि में मंत्रियों आदि की अपने पास रककर अपने अधीतस्थ राज्य को सुरङ, क्षुं, विस्तान थे। सब से पहले वह इंड-इंड इंड-इंड में हम । धं मापड़ी (इं है। तर्नुसार ये सव गुण अरुवर में भी, चाहे वह अधिक पढ़ा-लिखा न मण्नी क्तिकार । निर्देश क्रीएमा क्राया असाधार अस्य कार-क्री ह में 1 क्रिक्ट जड़र्म । इ एक्से हानीगिए में एमए कि एमाए हा हाए है एसी क्रिय के प्रकार में नेपान और मेरात का इसामा भात था। संभव हैं जिन्ह नहार जीह एई । क कि जापर से काहण के कि में जाक हो कि कि कि कि कि कि पुत्र अक्वर १२ वर्षे की अवस्था में उसका उत्तराधिकारी हुआ। उस नि तिए हैं हुरेए तहार करना संप्राप्त मस्पेत करना चाहा, परंतु हैनगि से क जापगी। हमायू ने जब भारत का कुछ भाग पुनः जीत लिया तब उक्त इड्स जोंन कि फरार रेमे प्रकार छत्र । एतुं गर्म कथा समा समा अपना राज्य फिर अमने पर हिंदू राजाशों से अवश्य संशंघ स्थापित कर

िषय समाना। इस प्रकार के छाउँ के छाउँ । उस स्वां अपन कि छर्गी इंद राजी हिएए है जीगड़ार किससी ,िछ उक प्राकृष्टि । छिन हिए में महाराणा ने अपने कुल-गौरव के अनुसार शुरे हो जाने पर, बाह्याह की होट ग्रीह हेड्ड रिप्राइफ ईक हे छागड़म कर भि एमछ के ग्रीगंडह । एड्ड मिष्टि एक इंग्रिस इसीउसार १एएएइस इंग्रिक के पाठम एएएएइस और ११रह इएडाच ।त्र क्षिड़ी प्रतिषंद्वह र्हिप क्षेत्रकार । कि न प्रक्रिस्ट कि उनकार ने गुणाजुम किछडड सर हुरेप रिड्रेग एडिस के अन्य एक उनकार मिस्य महाराणा प्रताषांसह मेनाड़ का स्वामी हुआ। उसके साथ भी उप निर्ड होड्ड कि डिप्रीएस्ट एएएडम । डिप्र हिडि क्रिड्ड काम स्मिट क़ि कि हो से उस कार के इंदिन कि कि की कि हो कि कि कि हो कि कि कि हो कि कि (७३५९ ०५ ०ई) ४९३९ ०६ ०छ है आएशह प्रजी रहे इस्से कि एउईह मिहा। गर्मह म क्रम कर क्षेत्र वय तक मेरा मनोरथ सम्बन्ध समा। इसी कि राजपूर राजाश्रे के नेता मेवाड़ के महाराणा है, इसिलिए जब तक पूरों के साथ की नीति का बीजारोपण हुआ। वांद्शाह अकवर जातता था राजकुमारी का विवाह अक्वर के साथ कर दिया। इस प्रकार राज-िमार प्रकार में मिक्ति के फरार पि के किमराम । ड्रीइक ड्रिकिम-लाम कि ब्रिए एक एक एक एक स्थान होता होता है। इस सताया भी करता था। अकवर ने सव से पहले आवेर के राजा भारमले किन्छ प्रावृद्ध नामलस्य एक प्रमाह का है । इस्ता हिन्द्र का किन्द्र का किन्द्र का किन्द्र का किन्द्र का किन्द्र के त्रीक्ष । छं त्रुप्तांस त्रींस ( त्रुप्तड़ ) ड्राइस प्रमुस मंतर । छं—त्रमेलसि र्जाह किंग्रिक (डिरोसी (ड्रिड्रे ,रहींहर ,र्जाक्दि ,रप्रधि ,इफ्पाइप ,रड्यांस प्राप्त कर सक्या। राजपुताने में उस समय ११ राज्य—उद्यपुर, इंगरपुर, भिटान भी से सुरह है अलग और रिसे में क्या है है है है है है है है। कि क्रें कि कमडिए कि क्रिक्टार गीह क्रेक्टर एस कि कि छिड़ी संसम एट्रे डि रामण कि यदि में हिड्सान को अपना हो अपन के ण्युनोतिति भिर्ह प्रयत्ताह प्रजी र्ल निष्ठा कि प्रमु कि प्रति कि हाए के

। किमी फिएडम स्वामी हो गया। इस देशो को विजय करने में उसको राजपूरों से बड़ी क प्रभास काएने कप प्रकानमें में प्रभार नेपल एईए ब्रीए प्रमिष्टक जमाया। बाद्याह अक्चर कार्षिजर, गुजरात, मालवा, विहार, वंगाल, क राजाओं की भी अपने अधीत कर उसने राजपूताने पर अपना प्रभुत्व ज्ञाह क्षिया। इसी मकार जायपुर, चीकानर, जैसलमेर, करोली आहि उसके माई जगमाल को अपना सेवक बनाकर सिरोही का आया राज्य सेवक वनाया। जब वह महाराणा प्रताप को अपने वया में न ला सका वो क्ति से (७३४१ ० हे ० इं ० हे ० हो प्रक हो हे हो है। हो एक हो है । जीमांट हैन गेमि कि डाएड़ाट इए एक जीमधेएर एक एएए गेर्स रिमी सी सलाह से वाल्याही सेवा स्वीया कर राजा के वाल्याही से १४६६) में बुंदी के पाच सुन्नेन हाड़ा है हों। के होई में (३५४६ जैसे कि मेवाइ का वल तोइने के जिए वि० सं० १६२६ ( ई० स० प्रमुग्ग मंतर एगड़ के ठीतिइद क्रिग्नीहर के व्हिति डाव्ह थार क्रिक एक नंक्ति से छिंद कि १० हम हम हम हम हम

र्न इसीएन । कि जीपार कि नार्कारम कि इसीएन हमू के इसीएन वैसा ही रहा नैसा के अफ़दर का था। जहांगीर ने जीधपुर के मोरे राजा प्राह्म साम के रित्रुक्तार भिर भी निष्य हमाय स्था

कि से हिंदी हैं कि इंडिया में ( इंडियेट) प्रहें ) प्रहें हैं के इंडियेट हेकर बुंदी से स्वतंत्र किया। इसप्रकार कोर का राज्यभी अवग स्थिर हुआ। नार र्क हिर्हे में ( ७२-३२३१ ० छे । रेसिंह ( वैहप्रशार ) स्क्रिट रिस मान्य का नाम कुण्यान ( किथानगढ़ ) प्रसिद्ध हुआ। शाहजहां ने अपने क्छ छं छिड़। कि छिपाएड क्षियहार इंड्रा रक्षासह इंप्राप्ट हे साम मेगर

चेरा और गावेद हिली का वाद्याह वना और अपने भाई भतीजों को मार-

सका और उक्र चला गया। या, परन्तु में बह कु हो से ताय पदव मस जाते से बह कुछ न कर १एकी प्राप्तनी एक दिई छित्र कित्तर रिस्ट । एकी एक प्राक्ति एक एक्ति क्रिय से प्राचित ( प्रिन्ति ) असीयमा आगज्ञ स्थि प्रमम हि कुंकि भे फिल के फिल में हो हो है। एकी एक एम के कि में निमालकर जोधपुर पर निम् अधिकार कर लिया और महारात्रा जयसिह निस् अमीरिसिष्ट वह दिसी के तत्त्व पर वेरा। उसने महाराजा अमीरिसिष्ट को ( मिलाह आए ) आप्रम्हाइक मींहा । माना से ईाइक कि मानाह आहे भार स्पाह आप न महत्रहरू झाह्नाए । देंहु रिप्राइक में हिए रिप्तर प्रकी के त्राएप्राध डि रिप्रम क्षेप्रस्थ पृक्ष हि । छाड़ी है वर्ष्ट एमें कि एक हि छ है अधिकार कर लिया। जिस सुगल साम्राज्य की इमारत बाह्याह अकवर प्रमुधित में उसीतिहरू ।हामउस डि रीप प्रका दिस् । ।हरू मं (क्रिहीइ) प्रगम्इसइए में ( ७००१ ०म ०ई ) इं३२१ ०मे ०भी हांइई । क मस्त -ज़िंह। 1वार 1काट कि एस्रीड़ आएड़ार पर मिंड डावस से 1ए। प्रायहम। कि प्रक क् १७३८ ( ई० स० १६८२ ) महाराजा जमसिंह ने वाह्याह से सुराह कर हो। उसके साथ लड़ने समय राजसिंह का हेंहात हो गया और वि॰ होइस नेप्रध पि उप ड़ाइमें उक्ति हमप्रह में छिड़ाईग्रेक कि डोमीहार क्षिया के प्रयुक्त । एकी उक्त भिकास प्रयोध में विदेश की अहाराणी शिवानी प्रवस्त ही गया। नोधपुर के महाराजा जसवर्तासह की सृखु में एस्रीर । र्वाप १३ थिएन हिसाईडी हंग त्रुसार छ गडवार लडीकु गृहि जासकर जापना रास्य अक्चर से भी अधिक वढ़ाया, परतु उसके थमेहेंप महा उप रिनाए के छाड़ी है सम । एकी कड़के नी पीप मिपल है छाड़ उस

नाह कि देव पर ठेड़ ने विह्या है विह्या है कि में उत्पाह के पा के हो के स्वाम के हाहुउद्याह के पा के स्वाम के स्वाम के वाह्याह के पा के स्वाम के वाह्याह के पा के स्वाम के वाह्याह के पा के स्वाम के स्वा

## भरहरो का संबंध

सरहरों का संवेध राजपूताने के साथ वहुत रहा है अतएव हम बहां बहुत ही संस्थेप में उनका परिस्थ देना उनित समभने हैं।

इस्रीय कंस्ट । ई जिन्हिंडर कि नारुड्ड गिफ्टी होाए 1537म का क्षेत्र कि नारुड़ कि नारुड्ड गिफ्टी हो। कि कि नारुड़ कि नारुड़ कि नारुड़ कि कि नारुड़ नार्घ के हुन कि इस्ते महाराणा अन्यविद्ध के प्रमुप्त के इस्ते कि के स्वांत के हिन्द के स्वांत कि कि नारुड़ कि है। ई कि है जिस्त के निवास के कि नारुड़ कि कि कि नारुड़ कि कि नारुड़ कि कि कि नारुड़ 
— डें मान में मेंसर डें िकमी किनाएं कि

१-महाराणा अजयसिंह, २-सव्यनसिंह ँ, ३-दूर्लोसिंह ँ, ४-सिंह ँ,

ता के त्या में सिवाजी के निर्मान के मिर्मान के मिर्मान के स्वार्ग में सिवाजी का स्वार्म के उद्युद्ध राज्य के 'नेस्थितोर,' नामक बृह्त होतहास में स्वार्ग में होना जिला है ( नीस्थितोर, खड २, ए० ११८१–८२)। शिवाजी और उनके वराज मेवाइ के सीस्थितिया राजवया से निक्ते हुए होने के कार्य विवास के सितार 
<sup>(</sup> इ ) संहणोंत नैयासी की स्थात, जि॰ १, ए० २३ । नैयासी का कथन विश्वसनीय नहीं हैं ।

<sup>(</sup> हस्तगार् ) की सेवा में रहकर बीरता बतवाहूं ।

<sup>(</sup>१) राणा दुजहरित् ( विजापीत् ह) को हसनगगु ने उसकी चीरता और घच्छी सेवाजी के उपनय्य में देवगिरि की तरफ मीरत प्रान्त में दस गाव हिंगे, जिसके सञ्जनसिंह का पुत्र और अजयसिंह का पीत्र लिखा है।

त्हा है। स्वा स्वित्यों ) सागर का थानेदार नियत हुआ भीर पीराह्य स्वा प्रमान के विद्यों ) सागर का थानेदार प्रमान के पहुंचे के विद्यों में सिंहा तथा उसका प्रमान के पहुंचे के विद्यों में सिंहा तथा उसके पूर्व में रहका के विद्या सारा गुगा।

— र्वं कि प्राक्षप्त सङ्ग किमाएं में डॉड क्रीक

१-अनयसी, २-सन्तसी, ३-द्वीपनी, ४-प्रीशीनी, ४-भोरती, ६-देवराज, ७-उगरसेन, द-माहलजी, ६-खेतुनी, १०-जनकोजी, ११-सन्तुनी, १२-संभाजी, १३-सिसाजी (मरहरों के राज्य का संस्थापक), १४-संभाजी (इसरा) और १४-रामराजा, जिससे पेशवा ने राज्य छोन लिया। पहले के सोवह व्यक्तिया का श्रंसकायद इतिहास नहीं मिलता

<sup>(</sup>३) राणा मेरवासेह ( मोसका ) का उपनास मोसका होने से उसके वंशक मोसके कहताथे। मुक्तान कीरोक्याह ने गहा पर वैठने वाह मेरवासिह को दथ गावों सिहत मुखोल की जागीर दी, जिसका हि॰ स॰ समामता ( ८०० ) ता॰ २५ रिवे-उन् मासिर (वि॰ सं॰ १४१४ माद विहे १९०१३६८ ता॰ ११ जनवरीः) का फ्रमान विषमान है।

क्रिज़ है संकित । धं है। क्ष्म की यापासिह है आई है। किसेन है हुन्हें ( ६ ) हैस्साज का उत्तराधिकारी हुआ और यह के क्ष्म के वहाई में सारा गाग। के मेंनलें ,पृष्ठ ( फ़िक्म है) फ़्राइस ग्रीह के के हैं है के महेड़-हूं ( ६ )

क्षी के वंशा में सुधोल का राजवंश श्रीर धुमकर्ण के वंशा में शिवाजी के पूर्वेज हुए। (४) हो, रा, जि॰ १, प्र॰ ३१४, रिप्पण ३।

(ई० स० १६३३) में शाहजहां ने बीजापुर पर चढ़ाई की उस समय शाहजी डार छ एगक छिकी में ठाएं। कि उक गर्कास्त्र प्रमित दिस दिस्त फ्रोहिमहा के जिल्हा होता है। इस होता है। उन्हें के जिल्हा है। उन्हें के जिल्हा है। होते पर शाहजी उसको उत्तरिकारी हुआ। पहले तो वह सुगल सन्नाट् हाय किया। वि सं (३१३१ ० वि ० ई) इछ३१ ० छे । किये छाछ महिरो का रिडेग्रम 388

उठि में नाथर केंसर कि माल्नीरेंसर निहार कि ग्राहरी में केंस् कि क्या । इतिया के सुवेदार खानेजहां कि कि जन वापारी सरदार निमास त्या स्व 

र्क माक्ती गाष्ट उत्ताप उन्नवह उत्ती । १०३ी एक हमाउप किसड रेक निमड व अहमदनगर के राज्यों की सिमिलित सेना के साथ बाद्याही फ़ीज पर कड़े

निया तथा उसके भी केंद् हो जाने पर तीसरे को स्थापित किया और बीजापुर

। 'हिंदि हैं एस० १६३० सा० १६ फरवरी) ग्रुक्तवार हस्तनदात्र को हुआ ै। . शिवाजी का जन्म (श्रमांत) वि० सं० १६*८६ फा*ल्यान विहे ३ (बुर्णिमांत और शिवाजी तथा दूसरी से ब्वंकाजी नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। मिं ५५ कि का निक कि विद्याय । देह मात्रय सि किस्पर्क कि एंगा ५५ में उपको जागीर में दिये गये और उनके सिवा सतारे के दित्यों किसे कराड़ वजाई इसिल उधर कोल्हार, चंगलोर और वालापुर आदि परगते भी क्यारिक की खड़ाई में शाहजी ने वीजापुर की सेना के साथ अन्छी में । फ़ा कमी रिका के वीजापुरवालों ने छीन लिये थे, पुन: उसको भिल गये। जील कि के प्राप्त के जीपाह कि 15भी के कि अप जीह जाता के जीवा के क्ला की सीध हो गई और शाहमादा औरगज़ेव वि० सं० १६६३ ( ई० स० राज्य पर हाथ बढ़ाने लगा। जब शाहजहां के साथ अहमद्गगर और बीजापुर-

(३) हिनाया का यन्मादेन (सिना, वर्ष १, भाग १, ए० २४–२६)। भी में हैं है एसी अर्ड हो के पर्ते अपने पीडरवालों की किस हो है है । जब नह वालक था तब उसकी माता जीजीवाई (जीजाबाई) बाॡ्याह् याह्जहां की

चतुर, स्वभाव का वीर और राज-इरवार की शित-भोति को भी भज़ी में नेंग्रेक निकान वह । एकी ग्रेस किया में सि में रिज़िंग देह म र्जील फिरीकिशील नामनसुस नेसर एजाक के गामन जासना अधिकारि क्षेत्र ज़ियों को साथ लिये वह दूर-दूर के जंगल व पहाड़ों में जाने लगा और न्हां, गारी और मेह-पानी की कुछ भी परवाह न करके स्वामिक माव-। हाह नह ।हार हतेहरू राक्य फिकी में की थि डिर ।मछ नद्ध डिफ में नम क्रिक होंग , ए। समस् तहुर किसर उक्कर होक्स ड्र किसर हे छहेंग्रिक शिक्त अर्गर वनविद्यार ही में वह अपना वहतसा समय निताने लगा। दावा । एनी रक प्राप्त जींमिक्स माइ एक गिंगमिक्स मण्डी ग्रीह छिंदी। उक्नी कि एई नेष्ठ में मागम के गिक किवास किवास कि ( मुसलमानो ) के प्रति उसको बुषासी हो गई। श्रपनी जागीर के पर्वतीय फ़िसाइन हे मंड्र हेरक क्रम् एक कि विश्वाचारक कि छि छे हैर ही। क्रिक्स है। क्रि ज़िल पर उसने बहुत थोड़ा ध्यान दिया। हां, महाभारत, रामायण और -र्ह्न होंग , गाम हि एविन शिवानी में तो शिवानी मंग्रे पर्दे पहुंचे मार र्न 5ड़ी में छह । एति के इंदिरी कि भी भी में हैं है अस कि छड़ीएं इईएकि छाड़ उक्तर्स क्रिए कि छाप किएट ग्रींड क्रिएशि नेसर क्या सहैवाई के साथ हुआ। जब शाहजी कलौरक की तरफ़ गया भू कनके पास बीजापुर चले गये। शिवाजी का पहला निवाह निम्बालकर की इं वर्ष तो शिवाजी और उसकी माता शाहजी से वृथक् रहे, परंतु क्षेत्र में की उस समय बाह्याही नौकर थे। जि॰ सं॰ १६६३ (ई॰ स॰ १६३६) तक

प्रकार जानता था। सरहरों के प्रताप को भारतवर्ष में चमकानेवाला थिवाजी इतिएए के

प्रसलमाती राज्य बीजापुर, गोल इंडा शादि की हुन्धिवस्था से लाम उठाकर अपने पुरुषार्थ और परात्रम के द्वारा कई गड़्-गड़ी वनाता और परामे इंचाता रहा। उसने कई नगर लुटकर उनकी संपत्ति से अपने सेन्यवल में इंडा अपने कि अपने स्वारा का नाया। अपना वस उसने इतना महित की और एक नुमिल के सुलता हो से नहीं, कि में

। झाछड़ "ाठछछी माँक किगाह डिडी कि हाह है। छई गम न मेंट मेही के छाड़ में मार छट ब्रीए। छं ब्रेस्ट ग़म्ह में हाद कि छीटि सुर जावन कि इजाव उक्त छवंद्र कि निम्म इस् ाप निमा समि ने छोड़ कि ने बिलक्स । गण्या प्रकी जाइक्टा हास क्षाह इरह कि किन्द्रक्र की संपप्त म भीड़क इप पाए भिमु । कं रक्त निम्तार एककमी मड़ गीर गार की एड़ी रक निम्से राजा के पास भेजा, जिसमें अन्यान्य विपयों का वर्णन करते हुए यह भी किसी उत्तावकारी हम क्रम है हिविधी वर्ग तिया किखवाकर मिन्छ र्जि० स० १६६४) में रवाता किया। मिन्नी राजा जव दिवय में आया और अंग्रेर के कड़वाहे मिले राजा जवसिंह और हिलेरहां की कि भे १६७१ चाद्शाह को सन्तोपजनक सफलता होने की स्रत नज़र न आहे तब भि नेतर । फ़्रा हिंस से फ़िलेड इसिक्स सहामहा । इस मुध्यह मुहि मिट्यहर । होते होते व्याहर कर मना हिया वव शहरोहा नुअच्चेस जिएड़ोड़ हुने। हैं इंड डिन डि एंडोएड़े किएट उक्ताम कि एंडोड़ि ग्रीह हुए क्रिट थान के छोध है शिशिशे ग्रीह ।या वसके मिर्म हमाप्र उसना उत्पात मिराने के लिए भेजा। जब उक्त जां को उस उपद्रव के मर ली कि है से कहा करता था, परंतु जब उसने हें कि कि कि उस गिड़िंक के उधर मेंसर उन्हां गाफ माड़ हाथ वह से उप किलिये किलिये के किड़ी उकाछ न प्रभ भि छ आएड़ाड काएस उड़क ग्रीहर जिएकतीए

मिलानिक्षी ग्राह्म-डोह-लाट गाँख तिलाकुरीलक निमस में तारा किसी कि नेल प्रक प्रकास्ति विस्ता हो हाएड़ाट सेट में तारूं प्रकासि दिए-इस सेठहुट रोगाल में प्राच्य होएड़ाट सेट उड़ीट लिएडोड़ हुए क्षिट गाँख एक्सी हाथ हो स्थाद की सेटी स्थाद की सेटी हिस्से होता है है। एड़ी हिस्से प्रकास उन्हों है है। एड़ी हिस्से प्रकास एड़िस है। एड़ी है है। स्थाद स्थाद सेटी है है। सेटी स्थाद स्थाद सेटी है। है। सेटी स्थाद स्थाद सेटी है। इस साथ सेटी है। इस स

। एक च्ह्रेंग मं एक्नि इश्रा पीछा दिना मं पहुंच गया।

बाई और एक दूसरी ही तो उसके जीतेजी ही मर गई, तीसरी पुसलवाई न्। शीच ही नाश हो गया। शिवाजी ने चार विवाह किये थे उनमे से सहै-र्थां होत्रहों होतर सर समही किया निर्मा होता है कि हो है कि होता होते हैं कि हो है कि है कि हो है कि ह र्क निरक क्षित्र कि महाग्वे प्रश्लित कि महा महा निष्ठ महा कि नामजूल गर्हि उन्नु ,पर्ड ,थिंड कि प्रमुप्त प्रति होंग , तक्सान ।मार्ड्श हान तक छीहर का गोरा और जारीय भाव उत्पन्न कर दिया था, जिसके द्वारा पीड़े उनकी क्योंकि गही पर वैठने के छे: वर्ष पीछे ४१ हें वर्ष के प्रारंग में ही छि० सं० त्तरने लगा, परंतु इस पद का उपभोग वह वहत काल तक न पह होग, ताफ किन्न, हाक-हार हे एकाइस कि फिठीमार्फ छाङ्कण वं प्रहाय है। कि क्ष्मी के सान किए गृष्टि शिष्टरक ठकी एं इनए "दी एवड़ किछी सार्गा पद्नी धारण की, अपनी मोहर छाप में प्रियक्र अवियक्त अराजा मे शिवाजी वड़ी धुमधाम के साथ रायगढ़ में राज्यविद्यासन पर वैठा, कर केवल इतना ही लिखना पर्यात है कि वि॰ सं॰ १७३१ (ई॰ स॰ १६७४) न्समप्त ह गिर्गरेगर तह वंदा वांत्र ह विशेष वांत्र वह है । वार्यात्र के विकास कि वि विकास कि व छिर हि कि छाउन के निकृष्टार एक्से एक हिल्ली । किसी न एकस्ट भि छुन छुछ छुउ। हो छाएड क्रिए हिएड प्रछी के निक में हुए कि कि क्तिहाली और एक में प्राप्ति केंद्र उठ कि ई।एक वि उर्के कि कि गिर्म क्छर रए उसीमार ईई रीम कि जाएज़ार की कि छा मिर अर नेप्रह में है जब मिन्री राजा के पास यह ख़बर पहुंची कि थिवाजी भाग गया

१ ( न्य म्रॉफ ३ ॰ १,३१३१

१ किरा ,७०१ ०९, ए ०कि, क्षिया में स्टिश्च अंस्टिश्च हैं स्टिश्च १, १० १००, १००१ १ (४) । । (४) संस्कृत में सिंसिश्च किरायस सिं

हाराज़ का है ( योजेस रिग्हें क्यां दी स्नाहिया हो। हिन्दर्भ संक्रिया है। हिन्दर्भ संक्र्य है। हिन्दर्भ स्था है। हिन्दर्भ संक्र्य है। हिन्दर्भ संक्रय है। हिन्दर्भ संक्र्य है। हिन्दर्भ संक्रय है। है। हिन्दर्भ संक्रय है। हिन्द्र है। हिन्दर्भ संक्रय है। हिन्दर्भ

पति के देहात से थोड़े दिन पीछे सती हो गई और नोधी सोंपरावाहें राजाराम की माता थी, जिसपर शिवाजी का बड़ा प्रेम था। सहैवाई के 114 से संभाजी ने जन्म लिया था।

भे से संभाजी ने जन्म लिया था। श्रमाजी—यदाप ट्येष्ठ राजकुमार होने से शिवाजी के पीछे गही का

रहा, जिससे घवराकर बाद्याह राजपूताने में महाराणा जवसिंह- के साथ, अपने गिरा के काप से भवभीत होकर कुछ काल तक प्रभाती के पासा उम निंड किए जनकर नाम्हार का यहिनान अक्तर वागी होने पर ्रिक्ट के भारती कि हो समस्ताया, परंतु उनका भारता कह भी, हिमिष्ट कि छिट ए । इंदि कि लिमिष्ट साप के एछा ह समान एक स्वीक छही है सिहाशी एमस रिगाप में रेगार । एकी इह कि छुट ग्रहि महाइ १६७म कि कि हि कि हो है में छित्री मह जो जो मरवा डाहा के ताजा नेपार जीहर पाजी के इक् पिर एक माजाराज आपने निया के -ग्रांग निक्त में इस कि माजारा क्रम । वह अर्थ के माजा के माजा कि एक कियी सहित रायगढ़ पहुंचा । दूसरे सरहार भी उससे मिल गये और वह अपने सुना तच उसने उक्त गढ़ पर अधिकार कर लिया और वह अपनी सेना को गही पर विडा दिया। जब थिवाजी की मृत्यु का समाचार शंभाजी से माग्राष्टात्र कलान में रेराइक्स प्रम मिंड हांड्रई कि क्लिन्छी । एक एक्से इक् में इंग के छोड़-ए र्रोह ख़िहर में एरए कि 15री रत्नी हि।भएं प्राप्ता नुपक्ष से भगा हिया, क्वींक वह अपने स्वामी की नीति को जानता था। पास भेज हो ती उसने उसको अपनी प्रतिद्वा का पालन करने के वास्ते राष्ट्र प्राप के छित्रकी प्राइद्धि द्विएड़ाए ड्रह प्रकारती प्राक्य छिकी कि डिड़ा। था एक्टर रेक इंस् किसड ने किया था। वहाँ की उम कि कि एस वा या, परतु उसके के अध्य में हैं हैं हैं हैं कि 
<sup>।</sup> इं छिड़िसी फिड़ी सि हि।सात पर शासराज से माजाहा (। )

ज्ञिम फिर्भिम देक केहर कि किंद्र एकक निक गाँख सिमिए ने ज्ञाए शब्दी के साथ वाद्याह का अनादर किया, जिसपर कोय में आकर वाद-नुष्ट देस निष्ठ छोप , छाट डि मामलसस कियिए की छोच ने छहें। छोटे ी है। जिस्सु अभी निमान रेंह रक्ष्ण्यें हि छि आएशा है साम के नेई जाम किस्तु की हैं 1950 गाजा 196, केई'-1इक मिलाप हैं 180क विक प्रमम वस्त से उतरकर खुदा का श्रुक्तिया करते हुए नमाज़ पढ़ने लगा; उस ज़ाह के एस पहुंचा हिला है। एस एस में आता है अध्य से आता है। शुचे से लड़कर सख्त धापल हुआ। सुकरेबखों ने होनें को केंद्र कर वाद-कि ताथ भि एकक घीक साथ केसर । यह । यह । यह होने राफ्ती इप सेसर नं तिमार्थ राष्ट्रिया है। वस कियों में सेसर है। इस ग्रम् किम इक् महाम कि राज्य उस विवार के महाम कि में कि कि कि रहा था। जब उसके सेवक ने यज्ञ की सेना सिर पर आ जाने की स्वनत कि रह मं क्रिन के छाराए चिमाएं । एन हुंग एट देह मिट्ट कर इस सुरित स्थान में शबु नहीं पहुंच सकेगा, परंतु सुकरेवज़ां अपनी जानद उड़ा रहा था। वह यह सममे हुए था कि पेसे विकट मार्ग को पार फ्री छात्र कि छिही।एमर्ट में एक क्रय के छिठि उर्हमाग्छे उक्ड्रेड़ि कि किङ्ग किमिएं समस सह । एक भेजा गया । उस समय जंभाजी पन्हाने नित्र उसपर भेजा। वि० सं० १७४४ ( ई० स० १६८६ ) में वाद्याही सेना-किसे ००००४ कि मार्गाह इसमइस झार्जाए ग्रीह थिरोट प्रमान प्र नेपन ह्राह के क्षिमारे में ( धन्द्रें ९ वह ० हुं ) ४४थ ९ ० छें वह कि एकी किमी में तड़ाएड़ाड़ कि हिड़ी उक्तिह कि फिलड़ कि कि कि कि कि कि क्तान में कभी वाद्याही सेना के साथ थोड़ी बहुत खड़िह करता क्रमाय क्षेत्र क्षेत्रक क्ष्म क्षेत्रक क्ष्म साथ साथ समय नांगींह घट। किं प्र किं। के साथ के साथ के किं किं किं किं किं किं

सरवा डाला। शंभाजी ने मारे जाने पर वाद्याही सेनापित पेतकाद्वां ने राय-यह फतह कर लिया। ध्राजी की राणी यीग्र्वाहे इपने वालक पुत्र थाह

स्था एमड़े हैं हैं के स्थाह के पास पहुंचाई गई। शिवाजी का इसरा पुत्र के हमें हमें के स्था के हां हमें हमें के स्था के

। एको एक क्रीएड फराउ

स्र १७५१ ) में वह मर गया। यही से पेशनों का राज्य शुरू हुआ और

याहूनी नाममान का राजा रह गया। (१) श्रामर का नेथा हिस्सा। (१) सरदेशमुखी एक कर था, जिसमें भामर का १०वा हिस्सा किया जाना

भा मीर मह चीय से मलग रमता था।

शिक्ष विषये । प्रमुद्ध विषयि विषयि विषयि । प्रमुद्ध विषय

इंघ-इंघ हैक । इंग्र कि किनों में सहसे क्रिक क्र

नेश्रांचा का भी देहान्त हो गया।

उन्हा सन्वा रधुनाथराव पेथावा वनने का उद्योग करने ताप । वि० सं० और । एए १ ६० १०६१ १४०१ । माथोराव भी कालक्कित हो गया और के पेश को । किसी कि वारायण्यात के प्रक्ष के अस्त हो माथा गया और रधुनाथराव भीरत हो वह रधुनाथराव (राधोवा) के यस से मारा गया और रधुनाथराव

जिलानी वानीताव के पीछे उसका पुत्र माथिताव गदी पर हें।

जिंह हि कि कि हिल्ला मान हिल्ला, परंतु नाराव्यव्यात की हिल्ला के ताने हिल्ला के

। किमी म विकास प्रकार असम उसम असम असमा स्वापन मिली।

रधुनाथराव के दो पुत्र-वाजीराव और जिमनाजी—थे। मधोराव (दूसरा) वि॰ सं॰ १८४२ (ई० स० १७६४ ) में महत्त पर

से अकस्मात् गिरने से मर गया। तव रघुनाथराव का पुत्र वाजीराव (तोसरा) पेशवा बनाया गया। रामराजा के दसक पुत्र शाहुजी ने स्वतंत्रता भारण कर सतारे पर

अधिकार कर लिया था, परंतु अन्त में वह भी केंद्र हुआ। वि० सं०१८४१ ( हूँ० स० १८०२) में वाजीराव जसक्तराव होहकर से पराजित होकर, पुना में भाग आया। फिर उसी साल उसने अभेज़ सरकार से अहदनामा किया।

माम । क्रांक्ष्ट प्रथर । द्वार हि किउस । स्वार कि क्रिक्ट प्रांक्ष । क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट । द्वार । है कि क्रिक्ट क्रिक्ट । क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट में विद्या । क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक 
इधर होल्कर, सिधिया और धार के प्राथम श्राहि सरहारो का बख

। ई राजार एड़ी एड़ीए में एईसे

मं हन्द्र । फिली उक प्राक्धीख़ पिर पर प्रीठिंग प्रकार कर लिया। क्यांस् प्रेया वाजीराव ( दूसरा ) सर जॉन माल्कम की यारण में चला गया और उसको सरकार ने २०००० हपये वाविक प्रांत पर बिरुर ( कानपुर जिला)

प्रजाशित पर दिस्त के निर्मात के किया स्वास्त के किया स्वास्त कि किया स्वास्त कि किया स्वास्त स्वास कि किया स्वास्त कि किया स्वास कि स्वास के स्वास कि स्वास के स्वास

मिरान के स्वास्त के मिरान मिरान मिरान मिरान के 
3} में रीतम ) । एकेरहेक एक्य क्रुप के नीरघ (ईम्री ) एथीमी

तंत्र महाराज्य का स्वामी हो गया। केवल नाममात्र के लिए वह पेयावा के सममें जाने लगे। वहा के कई राज्ये। पर कर लगाकर माथोराव एक हव-मानवा तथा राजपूताना आदि प्रदेश होएकर व सिधिया के अधिकार में र्जीहर ।इन ५ड्डा नामम । ते नार्जाशाम रम नेरम के रक्जांड मारराडनम । कि छे एडं छेम उद्यादम कि मिने हिमार उक्कर उक्री कि रिस्ट इस्टर निम्ह गृहि । एए इह एड्ड एटस्में गृहि भिर्मे किस्ट । गृह्ड गिरमे नुष्टिश पर राणीओ का सव से छोडा हुन भागोधा रम में इन एक के जनकानी राज्य का स्वामी हुआ। पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध में जनकोनी और जहोबा होग के पास के युद्ध में मारो गया। जवजापा का पुत्र हेलपूर्वेन मारा गया। हता हिह्मी के पास की पक वड़ाई में काम आपा (मारवाङ् ) में महाराजा निजयसिंह के इशारे से (इंग्रिस में र्जामा कि इपि इम हुरेंग , तिन शिलधी रुट तक तिभी है मह । प्राप्त प्रमा व्या, जहोवा ( जोतिया ), तका और माथोगन ( महाद्रजी ) उत्पन्न हुप । सीयवा के अधिकार में था। उसकी दी खियों से पांच पुत्र जयआपा, र्वात प्रमा । जात समय में ६४००००० हपये वार्षिक आप का मुख्क राणीजी में युजालपुर में राणीजी का देहांते हुआ, तब से उस गांव का नाम राणु-अपना निवासस्थान उन्नेन में रक्ता। वि॰ सं॰ १८०२ ( हु॰ स॰ १७४४ ) क सिर्मा । फेकी कारक दे अहदना में एक दरस्य कि में प्राप्त में मिर । हिर्म किने में प्राप्टर्ज हिएहाए उत्तामक खीलीतीय तमाय कि विरूप प्री फ़िन्न ग्राक्रधीष्ट एक र्रिक किस्रुएईम्स मृष्टि एक एक एक एक एक एक क् ( हरेषु क किछार , यामग्र ) ग्राक्ष्यं ग्रीहर कर होड़ हारगडर मेस्ट उम मिट्ट मक्छोरू । क्र १६०० में १५० में १५० किए अधिकार हो । ग्वालियर राज्य का सस्यापक राणीजी सिधिया, पेश्रवा वाजीराव की सेवा प क परवा का विवाह राजा शाहुजी (शंभाजी के पुत्र ) के साथ हुआ था। कि निप्र मुद्र । हि (। फिलीह ) 10 हम काग्रप्रप्रप्रक के छोग ( हैपू 10 कि

र्क क्टिएंह ग्रीह प्राप टर ग्राक्टीह ।क प्रधिन्धि में नित्रुतार कि म्सी । फिर्जि उक्त ।मार्क्डइस उक्त्राङ्क में हों होंग , विश्व हो क्रेडिस स्वास उसके साई तुक्तायी के तीसरे पुत्र आनंद्राव का बेटा होलतराव द्यक भि मिंड म स्पृ ड्रीक क्सर। । या १३ मा १६ । यस १ वस्तु । अस्ति म कर वह ( माधवराव ) उससे हैपभाव रखता था। वि० सं० १८४१ ( ई० कई पात्रय एवं । ए प्रकृत । के प्रकृत है । ए ए ए । से ए । से ए । से ए । के निरक क्रमु किन्छ गृष्टि जिह्न के रुक्त के एन एन्छ एडान्छ गृष्टि हिड्रा भि कि एर्ड केन्ड करीडिक के निर्ध क्या कि कि कि कि कि कि कि गिंह में । एक होता है अद्या सरहड़े सरहोता है अवार्त होता है । एक होता है । उभय पत्तवाले अपना अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए होएकर, द्वासा और राजा की आहा को राजना ग्रुष्ट किया। इन सङ्ग्रहे-भूगड़े। में मीपूर कि एचार उकारट उसी ने फिन्मास केम्ट में फिरार हैक 1थि कि निक्छ प्रमुख्य प्रकांत्र एक्सेनी भि ।हाप्र के नात्रवार एप्राक के ।छछदेनी कि फिएस । एक निष्ट्वेप नीड कि फिरार के निष्ठिष्टार डाम् उति कि 101हमह । 1यनी में 157 िमह कि अध्याद के विभी ने उस । क्यान महक कारा कारता था. परंतु वास्तव में उने हिन्दुस्तान का थासक कहना न्त्राक हितिस इ किन्स मिए से मान के छिए ग्रीह छिए हिन्दि ह

हाथ में ग्रासन-सूत्र जाया। होल्कर—म्रहरों के राज्य का दूसरा खुहढ स्तंम होल्कर का

क् हाफ्कहंस्फ । 101रज़ी प्र द्विए कि (1019ड़ू) हाएगङ्ग हरू के कारका सिह्न अहि छिडि आम विष्ट उकाड़क कड़पट में रिनमिस में होंग जाने पर उसकी ही तुलसीवाई ने कुकु अर्से तक राज्य का काम चलाया, उस उन्हें छाराप र्क् (शारिक्किस )सर में रुक्ष । व्हिल सिर से रिक्सिस अपनी सेवा में रखकर राजपूत्रा पर वहुत कुछ अलाचार कराया और कि लाउम किमीए किस । एम कि मिए । क फरार-मीर्क्ट उक्ताम कि दाउराइज्य श्रीर क्षेत्र वास्तरना हुन वस्तरनाद आपने भाई मह्हारताद की क देश के तुक्तिजीतिय ने दो वर्ष तक रात्य किया। उसके मरने पर राज्य प्रकाष्ट्रि प्रम कि मा के ड्रीमाफ्डिडीए में ( ४३७१ ०म ०ई )८४२१ ०में ०में १ हैए डि छिड़ीस क्षित्राप्ट कम सं वैद्यान इस से गिक्स के ग्राक्ष ग्रिक राज्य का काम चलाया और अपनी धर्मनिष्ठा, चुहिमानी, द्या, दान और मित्रमान में ब्रागिष्ठिया । कि शिक्ष माक एक प्रग्र हो वास्ता में मान नाजा नाज और शोड़े ही मान वाद मर गया, जिसमें उसकी माता के सुकावले में पहले ही मारा गया था, जिससे उसका वालक पुत्र माले-जिहा के मुक्तम मार्डिसं हमु । कस्तर । गायसी कि कांक्रम में ( ३३७१ भ्या अपना भड़ार भरती हुआ मह्हारराव कि एं १८२३ (ई० स्व इसाका भी दया सिया। इस प्रकार राजपूताने के राज्यों पर द्वाच डासता उस समय उसने मेनाड़ से फ्रीज कर्ने के लिए। बहुत से क्यने लेकर कुछ । ि इड़म कि छारगङ्गम है (१रस्डू) डसीहाक एगिउड़म के रपृष्ड्य प्रजी के नीने उसने हुसरे पुत्र माथोसिंह की नयपुर का राज्य हिलाने के राउय के प्रवंध में लगा। जयपुर के महाराजा सवहिं जयसिंह की मृत्यु मिएड डाइ ज़ंह के निगर प्रकांत्र काथल होना के निगर अधि का निगम । 15क़ कग्रम जिएठार प्रकानज़्य कि ज्ञायार र छिन्ने जार देस निसर । ई वड़ा ज़िला उसकी दिया गया, जो अब तक उसके खान्दान में चला आता गया। उसकी मतिहती में जे सेना थी उसके क्व के जिप इन्हों का तहार्यों में अन्छा काम कर दिखाने से वह पेशवा के वड़े सामने में मिना कि एक्रोंक ग्रीह कि छाछ रूं माह्नी । एड़ी क्रिड क्राक क्रिड

कि प्रकरस क्रिष्ट कि पिरार के निष्ठप्रहार प्राती के हाइन निपष्ट रकड़ि जानान सिसारी हुई ताथ्वीपर जनाए छस्सं प्रानी र्र निपन एति । इंकि इसे मार क्षा कार होना हम हो है। कि किएए के नित्रुतार भे रिपानाछाइ केस्ट । छि हेडर में उक्र में फ़र्निति णार गृष्टि हां के रागिक छीछ । हि हई किह किहर गृष्टि हेड्क़ कि हिंग राएठ रिएम डिम्ह हैए डिस्ट्रेंडिस पिछ है। धि हिम्स्र फिर्मी ड्यास र्रह और प्रजा होने की पीडित करने में कमी न रक्खी। हेश ऊजड़ होता गया, हार उनकर गिकधिक क्षेत्र अपने अपने अपने अपने प्रकार राजा प्राप्त प्राप्त प्रकां है । प्राप्त मार्ग । प्राप्त प्राप्त मार्ग है । प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त नान होती हुंगीसा के एक्सा और उह माने राजपुर राज्या के माम का धीनितिय नेगर में नामुलार ने । एथीनि।। १६ ६७ निह पि क्रीज़ क्रिक ज़िह हिम्ल ड़िछ हीशाह प्रम हिहार कह प्रक शाष्ट्र कि प्रहेनह-हिही कि तील क्रिय के इस कि 1537म में क्रिय क्रिय क्रिय क्रिय सुकावला न कर सकता था और मिलकर शच को मारने के बदलें उत्तरे तक रिक्रम ग्रीह मारम र्रक्ता क्षिकेल कार्य हिल्हेमी ज्ञांह उद्ध कि प्रम्ह भा शि कि सिह काप्र किया में प्रस्थार के प्रधुपत र्जाह, ज्ञारमा ,शृहाहर्ष रकाइ़ छड़ कहा किमेर । अभरवाङ् और ह उन्नक में निक्रम कि एक कि निक्रमात्र कि निक्रम किनिने कि कि क् छित्रीमह जाइत्रम क्रा फित्रीडिथे। हि तिह कि उक जामडकू में फिराज के डिए जाए तीए में नीत्रुतार उक्छई उस्रवृष्ट क्रिक्ट क्रिक्ट मिर्वेड रि। थि हेडु फिझड़ल ड्रेक कि प्लिक कि एए सिन्हा जीह रका है है थी। वे

रत्ता में जाना पड़ा। शिवाजी ने सुसवमानों के विरुद्ध हिन्हुओं में एकता का भाव उत्पन्त

ि एक उस होगाएउ एउंट हेन्डी 'मधु एपड्न हम्में प्रतिस क्रम्ह उस्ट उस इस हो से से से से होस्स अपने होस्स होस्स होस्स होस्स होस्स

#### भनेम । में कि हिंदे

प्रश्न स्वाल में भारत के वर्ने हुए होंहें, मलमल इलावि सक त्रांश में एक के निया में मान निया होंहें अहें के के में में मान के निया में मान के कि के मान के मान के मान के मान के मिन के सिंह मान के सिंह के मिन होंहें थे। सिंह मान के मिन हें स्वाल के मिन हैं सिंह मान के मिन हैं मिन मान के मिन हैं में मान मान मान के मिन हैं के सिंह मान मान के मिन हैं में मान मान मान के मिन मिन के मिन मिन के म

न्यापार का मार्गे खुत्त गया। मित्राप्त मिल के प्रियोगाफ शाह क्रिंह 'क्र्स्ं 'क्र के के कि वि धार क्रिंस -किर कि मिर्फ इन्हों अका भेड़ । इंस अका है । इस अका स्विन्धि भीहरू इससे पुरेगालन में मारम्हन्ही की ।या हि यक्ष्मी इप कि किंगिमलाएरेप सेस्ट्र श्रीर केत्रल ने सुसलमानों के दस जहाज़ लूरकर उनको जला दिया। मुसलमानों के साथ उसका हेप पहां तक वहा कि वह कोठी उड़ा दी गई क्रि केडर्क । हिंद उन्हीं के व्याय केडिर केडर्क में प्रकार केडर्क केडर केडर्क क गय। इसपर पुरेगाल के वाद्याह ने पेड्रो केवल नामक सेनापित की साथ उसकी अनवन करा ही, जिससे वास्कारियामा अपने देश को लौट मुसलमान व्यापारियों ( अरवां ) ने राजा को वहकाकर पुर्वेगालवालों के क्रिक भी है है। हो हो कि स्टर्स क्षापार करने की आह्या है ही, परन्तु-ज्ञाएउइंह कमान उक्लिक के प्राव्यम एष्ट्र एठउक सिक्रीए कि किलीए निगान अपने चाह्याह की शाह्या से तीन जहाज नेकर पुरीगांल से रीक्रमह कही। । उसरू क्रम एक एक । अर्थ १ ० छे ० छे । ५४४ । off of । किस इंग्रह में गिष्ट एग्राक्त के निंड कधीए नायकू में इसुस हुरेप

के साठा है है। से (३४३१ ० हे ० हि) १०३१ ० हे ० है । से ज्यापार के माठा है इसे हैं। से किए एक एक है है। इस के प्राप्त के के के के प्राप्त के के हैं। इस के के हैं। इस के के हैं। इस के के हैं। से के ले हैं। से के ले हैं। से के के हैं। से के के हैं। इस के के इस 
। डिट तिड छोड़ किक्ट क्योध्ड क्रिक्ट क्रिक प्राधा में मार्क्ट्रन्डी क्षि ने गिर्गक न्ये

 माराह में होडाइमड्राह महि होमछं ,ाडांड ,हमूस वि हडडहमी फिन्डे में (०७३९ ०म्ने ०म्ने) ६९३९ ०म्न ०ई । फ्रिक्ने माप के मीगंक्रह जाए -ज़ान के क्षित्री रूप र्रात के जिसन मि सरात कि क्षियं एपडी हे उन्हें र्राष्ट की आह्वा न मिली। तव कप्तान होन्तन इंग्लैंड के वाद्याह जेम्स (प्रथम) निर्मास से अनवन हो जाने के जारण उसको वहां में होन हुः हे में सर हेनरी मिडल्टन तीन जहाज़ किनर सुरत में आषा, परन्तु o ं o ं ) ३०३१ o छ । ईति म प्रापाप मं ग्रिट हिंगू घर हिंदि ति मार क्राप्त की कि एक फिए के मिन हैं। इस की कि प्राप्त क्राप्त का इंडिया कंपनी, विसने वहां की महाराणी पिल्जावेथ से इस आथय अप्रेयों सा सम्बन्ध

है (17Hg) मिज़ाह आएज़ाह के डॉलंड़ में (४९८१ o में o में ) न३३१ ९७० है। हो। सह में नाव क्योगोक में स्थान है। है। है। o हे o ही ) १५३१ o ह है है हि ए के प्रदेश है कि ए ए हं ए हैं है कि है o त्रियोधन रिहार्क में सिक्त हो। इस अधिक रिहार्क में स्थापिय जाए। है० स० १६३३ ( जि० सं० १६६० में राह्म कार्याहर ने वंगाल भूमि मोल लेकर महास वसाया और पास ही संद जॉर्ज नामक किला हैं स्व १६३६ ( वि० सं० १६६६ ) में अंत्रेज़ों ने चंद्रीगिर्ट के राजा से ज्ञांच (क्रांत्र के जिल्ला है) हो। अधि क्रांत्र के ज्ञान के ज्ञान के ज्ञान के ज्ञान के ज्ञान के जान -जार ,मंड्रणिक म ज्ली। एए कुछ जाक्य मिकी रीम कि नंजक जाणाः में केन्स जिएज़ार एगड़ केंसर गींह । । । एक उक्तर छित्र में गाउउड़ र्क गिगंडक रि समोड एस सि सरक कि डाएड़ाए के लाउनकीएड़े में भी अंग्रेज़ों की कोडी खुली। है० स० १६१४ ( जि॰ सं॰ १६७२ ) में प्रमिष्ट में एक्रिमी के डिकि कि क्रप्ट । किमी छिए कि क्रिक

र डाफ्डिम्रीर के किकलक में ( इस्टर्ड ० छे ) पर्टर्ड ० छ ० है । IPIFE किनी कमात मण्लीनी डीस डिंग कि मिल्हें एक जाना से पन परिनी कि किकान जार के मुख्य स्थान वनाया। इसके जार जापार के मिक -इन्ह्री मिख्रीप िक प्राप्त हुए हस हम हो है कि एक प्राप्त के प्राप्त है हिए के प्राप्त हिन्दू-चंबई का रापू, जो उसको पुरेगालवालों से दहेंज में मिला था, १०० हप्से

। हाथ न होती, गिर्म सुस साम सुमुद्रम हन्त्री, गिरा न छाड़ हि इंड हरेड्य फ्रेंप के प्रसिद्ध प्रमित्र होता है। एक हिंग होता है।

र्ति क्ष्मर र क्षेत्र । एक मंड्रक यही क्षेत्र राज्य होर्फ-इंस्ट के हाथ आया। सब दिन्त्य के सुनेदार आभिप्रजाह की सुनु हुई तब किएंहें क्लिक कि डीकिटिई प्रकष्ट छड़ । एड़ी कि मिष्टि कि प्रहिते कि क्वियार उक्ट तिष्यंत्र के प्रहाद कि जिल्ल में स्ट्रियंह उक्त प्राकृति से अलग करना चाहता था। उसने इसके जिए देवीकोटे का इलाक़ा देना था। उधर तंत्रोर के वालक राजा प्रतापसिंह को उसका भाई शाह्रजी वहां की जड़ दित्य भारत में जमाकर केंग्रें को वहां से विकालना चाहता क्रें में मिल गया। सारत के क्रंच स्थानें का गवनेर हुपले फ्रेंच-राज्य ंम्य माइम प्र निंड छोमें में (४०२९ ०मे ०ने) नध्ध ९ ०म ० हे निर्म र्न डफिंड़ ग्रीप्ट मोत्र । रेड्ड गर में डाड़िड डर्स डीस उत्तरमित से हिड स्रिंड माइम उनाहरी ह्याँत हि रिव्हीए हे पिष्ठि ह्याँ में (६०८१ ० छे ० छे) इंधर के में अंग्रेस में में हो हो है। इस हो है है। इस है है है। हैंदराचाद की अधीनता में राज्य करने लगा। ई० स० १६७४ ( नि० सं० गये। मित्रामुरमुरक हैद्रावाद का स्वामी वना और कर्नोटक का नत्वाव

गवर्तर नियत हुआ। इसी लड़ाई के समय से भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के राज्य निक्रिक प्रमुद्ध ग्रीहर विवास । स्वास । स्वास क्षा के कि व्यास अपन । गिम एक १६१४) में के हुआ, जिसमें मिराजुद्दीला हारकर भागा। छप्रशु ०स्र ० हे में नाइमें र्रु मिलार प्राप्त ग्रीहा का है० स्व १७४७ नियं जावें । फिर हाइव वड़ी सेना के साथ कलकत्ते से चला, उधर सिरा-नामा हुआ, जिसमें एक यह भी थी कि क्रय का गान हुआ, न्हें सिर क्रिया की मही मही हिंदा नाहा। उसके साथ एक मुह शहद-उत्पाद भीम ड्रीनंडर के शिंगेड़ेरिक्ट प्रकांड हिमयह है क्लिंक्ट प्रमप्त । गिर्फ निष्ठा प्रकृति कि कियें ।काईहारिसी हन्प्रप ,ईार डि इक्स में हनक र्रोड़ इंग्रह प्रम क्रिकक ठड़ीय समें डिंग किंग्रहामी । क्रिंग क्रिकक महाक्ष इसकी सूचना महास पहुंचने पर ६०० अंग्रेज़ और १४०० सिपाही लेकर । फिनी प्रक इन्हें निम्ह कि पिए प्रीह िंगम फिक्नी प्रकर्ड में फिरुंगिकी क्रिके छोन हो महि एक एक के कि कि कि कि महि नहीं के अंभे का स्वामी वना उसने अंत्रें से अपसव होकर आसिम वाज़र को ामिइंट ग्रीह गड़िन , जाएं । जिंदुहामि । हम । यह । हिम के स्ट रेम हम के हैं० स० १७४६ ( वि० सं० हें इं) में वंगाल के नवाब अलीवहाँखां

। फंडीक फिसमस समग्राह कि

प्रीष्ट प्रशाहिती, जाहरेह हं मिसील प्रीप जाए के प्रशाह प्रीप प्रति हों। हों हों। हों हों। हों के प्रति के प्राह्म के प्रशाह प्रीप के विद्युत के प्राह्म प्रीप के काम के जाम के जाम के काम के प्रवाह प्रीप के प्रवाह प्रीप के प्रवाह प्री के काम के काम के प्राह्म के प्राह्म के प्रवाह के काम के काम के काम के प्राह्म के काम के काम के कि प्राह्म के कि विद्युत कि कि विद्युत के कि विद्युत के कि विद्युत के कि विद्युत कि विद्युत कि विद्युत के कि विद्युत कि विद्युत कि विद्युत कि विद्युत कि वित

सुरोला नाममात्र के लिए चंगाल का नवाव हुआ। ई० स० १७६४ ( वि॰ सं० १८२१ ) में वक्सर में मीर कासिम से

हिह्यी जाकर उसकी अधीनता में रहना स्वीकार कर लिया। इस समय मरहरों का ज़ोर वहुत वढ़ रहा था और दिस्री पर भी

उबका ममाव पड़ा। बाहुआवाम माममात्र का वाह्याह रहे गया। है० सि

क्रीकड़ क्रिएंड के नाहम्हुन्डी क्रांटड्रीड नगेंच में ( २९२१ ० ने ० ने ) १९७१ । । 1मा 1म्डी 1नव क्रम्मट-भेनेवा डाव दाव पेच कि गींख 1माख प्रकांड प्रनिवेग एक गिष्ट ज्ञावाणड़ के क्रांटड्रीड नगेंच एप्राक्त के नाट कंच क्रिडी के डाएड्राइ

कोड़ा के इलाड़े अवस में इस समय हैंदरअली का यल बढ़ता जा रहा था।!

राजविधियों को है दिया गया। जब लॉर्ड वेलेज़ली ई० स० १७६८ ( वि० सं० १८४४ ) में जिरिय् भारत का गर्नेनर-जनरल होकर आया तो उसने यह देखा कि उसके पूर्व के

क्रि में के सुर के सुन 
। कि इंक्टि हिम छेम्ह उक अक्टिड क्रिमेश कि फ़्रिंख र्म छिम्रोप गर्षि एएडीस्री जाक्य स्ट्रह । छिपी एईए रक् कटक कि जाक्रम फ़्रिष्ट में छी छे कि छोफ़्रेड । एड़ी कि फ़्रिष्ट क्रिका हु कि इड़ीर एडि इए सिधिया ने जमता नहीं से उत्तर का अपना समस्त राज्य, ग्वालिपर का । गिंग प्रक प्राधिस के प्रत्येह में कांगकर प्रथा हो वामक कि की प्राधिस कि कि कि र्न क्लिमॉर्म र्गीष्ट क्रियोमी मं (०३२९ ०मे ०मे ) ६०२९ ०म ०<u>ई</u> र्गीष्ट कि उक प्रक्रि । एति कि । इस्प्रहात के प्रकार के उन्न कि कि । कि में ( ०३८९ ० छे ० छे ) ६०८९ ० छ ० है कि ईमाए और क्रिड़ी 1125 हिंछ किहाइक रक्सक में कि कि कि कि कि में होंग हो अपकर के प्रशाद राज्य कि कि गृष्टि इमिहर रिस्ट रसी । एड़ी रक रास्टी-रास्ती कि एस देह कि रायर् ग्राञ्च-प्रिक्षीणान् म्हे दिस् कि प्राप्ति कि कि क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कि क्षेत्र कि कि क्षेत्र कि कि कि साप फलनी में लिए ज़ीए ज़ीए ज़िए हैं सिक्ष हैं किए छी उन्हों दूसरी जनरत लेक की अध्यत्ता में उसर से भेजी गई थी। दिस्प में गृह एक किएंकें अधिक भीगानी किसकी के अधिक के अधिक के थि हैए कि में एउट हि ज़ेमने कि कि हिस्ह । एसी उक प्रश्न कि इन् निहेन्छ उक प्रकाञिष्ट कि गिए कि छिएछि देश प्रहे हिंह पहे ,ई कि जहर देशक है असे इसरे सिर से वह है इस है कि हैं। (कि प्रमान) किस्रोम किंग्रिए गाँड फिछीसी स्प्रमाहि समस सर कि उक्त शिम्र कि निम्म है फ़िर्हाह में निश्चित वार्षित कर । हैं कि हि एए

हुई। अन्त में भरतपुर का राजा भी थक गया था इसिलिए उसने बीस लाख निद्धि कि फिर्म्हम कछोष्ट छ ०००६ सग्रह कि फ़िर्फ़ ग्रीह किस किस कि एकी हा छित्री इप पि उप हैरक एमिकाइ प्राप्त में कि कि छप्तह एपाक के हीई त्रज़ीर तींभिक्ति में एमर्फे एम्फेस । एक एक एक एक में उद्देश में उन्हों क्राम में प्रजाय के (६३०१ ० हे ० हि० है। प्रत्य के अवस्थ मं छाउ र्न स्टिहंस्ट रिट्ट कि छिड़ छोट छोट छोट ४००१ में भीड़म रेस्ट्र और हेड्ड फहाउम कि उक्जोंड में ऋष्ट के फिड कि (१९ डीस केंग्राक ९३८९ ०से ०ही) अासमणुकारियों को पीछा खोटना पड़ा। ता० १३ नवम्बर ईस्वी सन् १८०४ नामक है अश्रेज़ सेनारियों ने मैं हिन तक कहा की एकी पान से अश्र कें ज्रीह किकिंग्डर हिन्छ। की प्रधान में हें कि की कि उक्रोंड उक्डोंत हिसें में फ़िर्हें में डिमीतियार प्राप्त की क्षेत्र की क्षेत्र की क्षेत्र की क्षेत्र की क्षेत्र सेना को इस तरह पराजित हुई देखकर कंपनी के शबुवनी में हिम्मत बढ़ी क्वि हों हैं है मेर्न तिस्री प्रकार किसी प्रकार क्षित्र मेर्न की प्रकार के किस न्हि है। छ हम तम्बारी इस्त रिष्ट में हिस्से हिससे हि कारी में उत्तरी गड़वड़ी मचा है। राजपूताम में क्रिक में फेनक र्क ड्राङ्क एक ह हकाए छे एक एक एक एक एक फिरीएक में मिड़ हु के मुल्यारी सिहत होत्या से मिलिए के मिलिए में मान से अप भेजा । मान्स और देत कि नम्मों किंक में कि । एड्र रोक्स कि मेर कि मार्क कि कि निक्य से को की को मही है। यह जिस्से में के अवस्था है। इंडिक्ट की कि में कि किर्फाइ प्रधार पाप फिकी किया में उत्तर कि के क्रमिस प्रजी -जिना । हि इंह ड्रांड्र लाय क्सट सि में अपने साथ लड़ाई हेंड्र हो। गर्म एन्हे प्राच्छी कि रिप्रक इप्ट के रिल्पेंस ,थि । इप्र हि एम स्था है । एम हि एम स्था है । सवसे वनवान राजा वही रह गया था। होएकर में, जो इस समय तक में डिडिंग ग्रीह पर बड़ रहा ग्रेप होह मा हो है। से उन्हें हैं स्वतन्त्रता धारण् किये हुए अंग्रेज़ों की अधीतता से वाहर था। इस समय जब मरहरों में एक होत्कर ( जसवंतराव ) ही पेसा रहा, जो पूर्ण

। कि प्रक प्राक्षित क्रिक्ष कि क्षिष्ट प्रकार के क्षित्र क्षित्र के क्षत्र के क्षत

त्रीति कि मिलीव्येत्र के कि मं ( १३२१ ० में ० छ ) ४०२१ ० म ० है । ई । क्र क्रम धर्म मिर में ग्रैंन्ट ग्रीह ग्रम्प्र म्हेहं क्रम हाह ग्रम्हाह र्नमही ,ि रक छोम् मि । एरिह में र्राममं कि (०६ त्रीम प्री ४२८) ० छे ० छी) की सेना की हराया और होएकर ने विवया ता० ६ अनवरी ई० स० १८१८ र्जरूप में रपृष्टिस में प्रांत्रस्थी समाधि रास । एक इन एक स्मित्र में राहरू अन्तर अप निष्ट इही इस तम गेंस्ट्रेस में विषय में (४६७१ ०में ०में) थर्ड़ गई तथा उन सव पर उसकी छी ( तुनसीवाई ) का शासन हुआ। ई० स० किए में घाउँ के गिर्मक काएंन्ट्रिक गामड्रक गामड्रक गामड्रा । गिरम नेइएसी ग्रिप्ट रीय होएकर का है हास हाथा और उसकी सुखु के बाद उसके राज्य की -क्तिक अपूर्ण ही रहा। मिर ई० स० १२११ ( कि० सं १५६६ ) में असन्त ाक रिक्र र्राप्तक कि एक एक प्रिक्त भिक्त कि प्राप्त कि एक कि हो। एक स्विप्तक कि ग्रामङ्क में किंगाण्यी हुएहार जामुहाङ्गङ्क नेगए इक की गिगाज़ी नित्रम कि छोट भट्ट किसर ग्रंह शह । इति ह ग्रक्ट भिसी एव । के प्रकांत्र नी एनी र्राष्ट्र राष्ट्र मह मह में छिए छिए राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र महार्थि सीछड़ ष्ट्रकृति नीत्रुद्धार कि रस्ग्रह्ड रास्तुहरू के छीत स्ट्रा कि घीर सहरू उप वास के उनकांद्र और आकास क्रिएं। देश शिस तिसर से विक्रिंट मं नाएड त्रमान डाएउएटाट कं उप हिन छिड़ में (९३२१ ०छे ०छी) प्रवास मार के कि वह तह ता है। विशेष के विषय में कि कि कि कि कि कि कि कि कि र्क्रक छिपि उप नाधर रेस्ट्र हे नाधर तथा वर प्रकर्श में कि कि किएनस हो जाने पर सर जाजे वाली गवनंर-जनरल नियुक्त हुआ। इस समय हमाड़ हार निवेस कि हक रूं निष्ट में हमाथ कि मिलीविनिक हों हे हम्म -अनेद्राप र्वत अहि 10ा 10ाड डाँग्डे किस्किं डींल में द्रिक

जीए किए केड़ी ई फ्यू कि एक्षीड़ी प्रक्रीए प्रीए इड्रॉफ प्रास्ट्राप्ट से फिराप्ट के निक्रियाप्ट । ड्रेफ िया मिस मिस्ट कि फ्याप्ट किस्ट ड्रिफ छाड़े प्राप्त के प्रकास क्रिक्ट फिराक क्षिक के प्रक्रिय प्राप्त किस्ट किस्ट किस्ट से फ्रूड ड्रिफ कित निर्देश कि फ्रिक्ट कि फ्रिक्ट के से प्राप्त किस्ट के किस्ट के किस्ट के

महीहीय कि उपप्राप्त कि निक्ति। सिक :मधू राष प्रह इंद्रुष्ट के नित्रिय ना हे मार है भी मिरा हिं गरे और हेया में खोंक स्थापित हो जाने ही राज-क्रिमार के किमार एट क्लिए। एट एस एस । उन्हि हिए किन्ट सेटड्र ने राजपुराने के राजायो से जो इलकि ज़बरदस्ती खीन किये थे उनमे से उड़िमा। क्षेप एड में १९५७ कि , फिरिष्टं प्राप्तकृष्ट के मिल्डिड करार हैक में का निश्चय कर सिया। ई० स० १८१७ व १८१८ (वि० सं० १८७४ व १८७४) नेहमें में नीरपूरात रुक्ति हिरिष्ट प्रकें प्रिरूम में प्रवर्धी सड़ से प्राकास अतएव ई० स० १८१४ में हिन्नी के रेज़िन्डर सर चाल्से मेरकाफ़ ने अपनी । किक्स हि डिंग हिमीएन हिमी स्थान हिमी हो हो हो हो हो है किस् -नाह िरक राज्य हम कि फिरार हिंदे रकाउमी नद्र एट रक रिव्हाइ मह हे एट्रे की एफ्डी नाट भि नं दिर्ध है अध र्माट मिह है अध्य है अध्य है अध्य नि रिर्डेड नइ निनी प्रजी एएए कि प्रकान स्रहेड नह की किई ने हिर्डेट । फिड़ी एक ट्रेप्ट्रिक के प्राकाम एरिएं कि एत प्रावास कर सामा के हिया। महत् साही और उसने हैं ० सा १८१ ( हिंग हें साह में एएशिस्री प्रजी के निरक ज्नाए नद्रग्र राज छिनीडिसी ने क्लिंक में ( ६७२१ op off) ३१२९ of of । एक हंग्सी पृहु हंग्स प्राप्तकु ग्रीष्ट ग्रिप्ट क में हिंगी हो। मूह कि हिंगी है। एक कि है। है। कि है। अपनी छावनी डाल दी । इसी प्रकार सिधिया के नायव आंबाची इंगिलया में एरोर के ड्राप्राप्त तोष्ठ विषय करवाया था, प्राप्त के छात्र के छात्र के छात्र के छात्र के छात्र के छात्र के अमीरख़ां पठान ने भी, जिसको जसकलाव होएकर ने अपनी सेवा में रख-जड़ज़ के छिनीड़ी। फि हंजाम शिह्न मि मिंग्रिड़े रेसड़ 1थ6 हंड्रह कि एई-मिह है एकद्वर द्विष्ट र्गोह । काइव । काइव । काइव है एकद्वर है है है कि उड़िंग वह । इर कि रह कि राजाना है हैं हैं हैं हैं हैं हैं

असन्छमा और फ्याकांक ।इंड डकंटाप क्रिक उन्हेंसीई ।क मुप्रशंक (१) -रिकार और ।मञ्चम रूप तक्षे के नामकी क्यू उन ।स्थू ।।ए नायम

#### **म्किमि**ड्रो

ख़िरपा पर देठकर बढ़ी भीते से उससे पढ़ने ताग कि कही भाई ! तुम नाम सहार के ताम मरहां के नाम में निर्मा में महार के मुच्न महार के निर्मा में महार के निर्मा महार के निर्मा महार के मुच्न महार के महां के महार के महार के महार के निर्मा के निर्मा के निर्मा महार में महार के महार में महार में महार के महार महार में महार में महार के महार निर्मा के निर्मा महार के महार महार में महार के महार के निर्मा महार के महार महार के महार महार के म

राजपूत जाति के अथ:पतन के मुख्य-मुख्य कारण वतलापे गये हैं। तहपरान्त वर्तमान समय मे राजपूताने पर राज्य करनेवाने स्थिय

के एड़े हुं के पहुं हैं। के पिलंग कि एं हैं हैं। के एं हैं। कि एं के एं हैं। कि एं के एं हैं। कि एं हैं। वाप कि एं हें। वाप कि एं हें कि एं हें कि एं हें हैं। वाप कि एं हें। वाप कि एं हें। वाप कि एं हें। वाप कि एं हें। वाप के एं हें। वाप कि एं हें। वाप के एं हों। वाप के हों। वाप हों। वार हों। वाप हों। वाप हों। वाप हों। वार हों। वार हों। वाप 
शुद्ध कर कितने ही राजाओं के लिखित संवत् भी, जो पानीन थोथ से वात हुए, हिये गये हैं।

। हेंहु तिमस् देशाय में सार्वित की स्थापना हुई। क्राफ़ किछर एक मार्कड्राष्ट्र कि आक्राफ़ क्रिसंट ने फिराप्र क्रिमिस र्र्ट निक्रि न्हार रामास एकं डि कड्डक में गिलाफार के डिडियम ग्रीस फिकी हाएहरेड र्माष्ट्र कि प्रजाप के किड़ी र क्लिक्ट जाख्य के विश्व का प्रशास्त्र हैक। ई अपने राज्य की नीव इस हैश्र में डाली उसका थोड़ासा परिचय हिया गया का शिर्ध्यातमात्र कराकर, धंग्लेंड जेले सुदूर देश से भारत में व्यापार के राजपुताने में उनका प्रवेश होने पर यहां किये जानेवाले उनके अत्याकारो र्जीक्ष भड़क रहे रिडिया क्वींग के महाशास्त्र के मित्रमान्त्रम । ई एएए एप्ट्री कंगित तरह अपना आधिपरप जमापा, इसका बहुत हो संसित्त बुत्तान्त फ़्रिस होते हैं है। से स्टेस हो हो। वरास्य रक्ष है। है है है है है है है में भारत पर आक्रमण किया, फिर यहां के राजाओं को, जिनम परस्पर की क्रमन ड्रींफ निज्नी—गृड्ड निल्में मेध क्रिया डाफ़ में गिष्टे क्रिक अपना वल वहां कर वहें-वहें प्राचीन राज्यों तथा वहां की सभ्यता के नष्ट क्ष यमें पर्व जातीयता के एक में इंधे हुई भुस्तमान जाति के क्षमभा क्र प्रकृष्टि प्राप्ति प्रशिष्ट कि पैय प्राष्ट्र हि। हरक्र में प्रक्रीक समीही कि इनस् जिल्लाम कि विज्ञान निर्म करन कर कि कि

## ९ फिन्रां-याद्वीतीम

#### ह्या के गिष्टी क

हैं। वैदा महाश्वय इतिहास के. भी प्रेमी हैं। उन्होंने ईस्दो सत् १६२३ में ड़ि हानीग्रेप मिप्रीड़ेन्डी सि कहत्रपृ 'ग्रिगिमि-हग्राश्रव्म' किन्छ ग्रीह मान अधित चित्तामाण वितायक वैद्य एम्ए ए०, एत्त्र एत्त्र वीठ, के । ई 15डि ठिट कप्रवाह १६७० १७७५ १५५० १५५० भी नहीं जिखा, परन्तु अब उस विपय को चकी खड़ी हुई हैं, जिससे हुकु नि भिनी इउनी के नधक कर उंदी कि गिर इंक "। 'धे प्रद्वाह के ही होना चाहिये कि उस वंश के एजाओं के पुरीहित विष्णुवह्रेन गोत्र उनके पुरोहित का होता था। अतएव विष्णुबद्देन गोत्र से अभिपाय इतना हैं, परन्तु प्राचीन काल में राजाओं का गांत्र वही माना जाता था, जो विष्णुवर्देत गीत्रवाली का महर्षि भरहाज के वंश में होना पाया जाता माज होना लिखा है । व्येहायन-प्रणीत 'गात्रपवर-निर्णप' के अनुसार न्हें हुए जिखा था—''वाकार के फिप्री के दाकार निका विस्मुबद्धेन प्रकरण पर टिप्पण करते समय प्रसंगवशात् बाकाहक वश का परिचय हितास के मायज्ञाप्य किया में में में किया के मायज्ञा के माय सिती हांग के छिद्दीह । झीह नईक्युवदेन लाहेशका ,धानेह । का दिमारम , मिल हैं, नेसे कि चालुक्यों (सोबंकियों) का मानव्य, चौहारों का वरस, में शीकिकालिये केमछ होए किन्छ भि के फिलीह जामछ के फिलाहा । हुं हिम्क उक्षप । निर्ध के पिछी के पिछी के प्राप्त किया है। स्व (हरिएमेंक्टि) हरिए केहिह जीए छउन, सहाय मार्ग के पिछोड़

नाम और उनकी 'महाभारत-मीमांसा' पुस्तक से हिन्दीप्रेमी परिचित हो हैं। वैद्य महाश्यय इतिहास के भी प्रेमी हैं। उन्होंने ईस्वी सत् १६२३ में 'मध्ययुगीन भारत, भाग दूसरा' नाम की मराठी पुस्तक प्रकाशित की, जिसमे हिन्दू राज्यों का उत्कर्ष अर्थात् राजपूतों का प्रारिभक (अनुमानत: इस्वी सत् ७४० से १००० तक का) इतिहास लिखने का यत्त किया है।

<sup>(</sup>१) बहुगानेबास ग्रेस (बॉकीयुर्र) का छ्या 'हिन्हो टॉड राजस्थान,' बह १,

उन जासणों की संति हैं, जिनके गोत्र वे धारण करते हैं। इस विषय की जॉन करना आवश्यक है कि जिनमें के गोत्र के 44 कि प्रमान के जनमा के जनमा के कि मान

कि ,के छिड़ीएए केन्द्र अथवा उनके में एक्ष्रकृ के किन्छ में कारम के किन्छ । । के किएक मण्यक्ष कि आख़ि शाख़ी के विवाद अक्ष्य में के कि किन्छ कि कि भी किन्छ कि कि अधिक कि स्वाद्य के विवाद अक्ष्य में के कि

— है। एही करिङ । छा हो है। एस व्यवस्थ के सिक्त है। एस स्थाहि एस स्थाहित । एस स्थाहित । एस स्थाहित । एस स्थाहित

### अरोगियाँ अत्मतीमसमानापेगोत्रजा । ५३ ॥ पंचमारसप्तमाहर्ष्यं माहतः पित्तरतथा ॥ ५३ ॥

ड़ि कि ह्यां-घोद्ध हमी , जिल्हों में , जिल्हों में कि ह्यां चिन ह्यां हि—घण्डाह्र करत कि एकी एक कि डिंग हमें के सरक कि एका (उस् ) स्र्वेह । फेड़ी हम पेड़ी हम के डिंग हम हम हम हम हम हम हम हिंग हो है । इंड्रेंड कि इंड्रेड हैंड हिंद हैंड हैंड हिंड हैंड हैंड हैंड हैंड हैंड हैंड

फ़ज़ीमत्रकी ।हार (किलंपि) फ्युलाट के (णाफ़क्र) णुट्टीड़ ट्रिंड के 'प्राव्यक्तिमें' प्रण' जिसुम्प्रस्काव्यक्ति के प्राव्यक्ति के प्राव्यक्ति के (ठिलं) निमम ।इन में निड्डी किन हार ।किस्टी, किली ।किट ठिन्म्ने कि मान कर । ई ितात्त निम प्रक णामप भि में भिष्माणक प्रिक्ति में हु ज़िल्ह है ।क्ष्म क्ष्म निहास कि जामस कि किस्टि प्रक्ष के कि एड्डिंट प्रप्रक में ।किटि ग्रीह (प्रहित्ते) फ्रिंटार' की ई ।किली के प्रक्रमित्रका प्रक्ष होत के कि एड्डिंट के निडे । अप प्रहि हिता के प्रविद्ध के प्रक्रिक्त होता के प्रविद्ध के प्याप के प्रविद्ध के प्

तु ) प्रस्त स्रोत के साथ बहुया तोन या पान प्रमा के होते हैं, जो उक्र प्रीत ( वश्र ) में होनेने के प्रमा ( प्रमा असिंह ) प्रस्त के स्वत होने हैं । करमीरी प्राव्य प्रमा के स्वता हैं । किस्सा में किस्सा हैं । किस्सा हैं । किस्सा हैं । किस्सा हैं । किस्सा हो ।

हिंगि के रिडीरिप्ट केंन्छ होंग के फिलीड़ द्वीप के निन्छ के छितानी की हिंदियों के स्वतः के गोत्र थे (पुरु ६१)। इस कथन का आश्रव वही है हैपू छ रिपट के एकानमी।(०३ ०ए) ई डिम ड्रईनम् थि हामाप्रक्षे भेड मिछ , है कि फिछा देश है जिलास्त्राज्ञातमी की है नधक तक छई छछि। नाहिये, जी उसके पुरोहितों के हो ैं। मितात्तरा के उक्त अर्थ के विषय मे र्माम डिम् हार्ग के छिट्टी प्रहि हिलाहार की ई छिए छा। चाहिये,।' साथ ही उक्त कथन की पुषि में आखलायन का मत उद्धत

अने से पूर्व सित्रयो के गोत्र के विषय में क्या माना जाता था। वि॰ सं॰ ज़व हमें यह निश्चय करने की आवश्यकता है कि मित्राज़्य के के सूचक हुए हैं, पेसा माना जाने लगा, पहले पेसा नही था।

। ।कार रेड्र ।क्राक्रक्र प्राप्त और रधु—हन तीन प्रवरोवाला था, वह कलियुग में चाहमान ( चोहान ) को पाकर आयय—रध का वर्या (सूर्यया), जो पहले ( कृतयुग मे )—काकुल्य, इन्बाकु ॥ १७ । ९ ॥ क्रि क्पूर फ्रार्क्टिक्य किमामद्वार म स्थार मीहाक्रक । मुक्तः १वा १६४८नामधानुस्य सहस्राधनभावर १वोः कृत्यम् ।

—( माहार गंत्रक्यहीं हु ) हैं कि गोशार्म और क्यांस्था अपत्वे भी हैं। ( २ ) तथा च यजमानस्यार्षयान् प्रवृत्यात इंत्युक्तवा पोराहित्यान् ( भिनाक्षमा, प्र॰ १४ ) १ । फिन्फ्रिंग ग्रिक्सिला

१ ०३ ०६ 'महहकयननीउम्प्रहाए, १७ ६०।

—र्डे माम कष्टम के रिता के रिवार के प्रकार काज उनक व्याहित के प्रकार के प्रकार के प्रकार पुर्वे राजा वीरिसहरेव ( वर्त्राहरेव ) के समय माम माम के ( वर्त्रामान ) के हिन्न

-नामक्रिक्ति । मुनीप्रकृपनाम् वर्नायिकः । एउत्पानमक्रि । स्त । १एउ 

·हांगिन्डोरिष्ट एम्हम् मिह्न्प्रहाक्षेत्र । म्याणिकृत न्याक्षित्रहारिष्ट हेमाद्रज्ञास्

। ३५३ ०९, एषकारमकार, ए० ६५६।

की दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ में अख़वांच नामक प्रसिद्ध विद्वात् और कि वृत्तर शिवह विद्वात् और के विद्वार्ग श्री कि के विद्वार्ग और के विद्वार्ग श्री के के विद्वार्ग श्री के के विद्वार्ग श्री विद्वार्ग श्री परन्तु पीठें से विद्वार्ग श्री परन्तु पीठें से विद्वार्ग श्री परन्तु पीठें से विद्वार्ग का कि विद्वार्ग का कि विद्वार्ग का कि विद्वार्ग के विद्वार्ग की कि विद्वार्ग की विद्वार्ग के प्रथा की विद्वार कि विद्वार्ग के प्रथा की विद्वार कि विद्वार्ग के व्यवस्था की विद्वार विद्वार के विद्वार की विद्वार कि विद्वार की विद्वार कि विद्वार की विद

कारण दीचेतपस् के समात और अपनी चुन्हें के कारण काव्य ( श्रुक्त ) ध्वाक के झीट मिणक में प्रिंग के स्वाप के स्वप के स्वाप 
<sup>(</sup>१) गोतमः कापिताः नाम मुनियम्मितं नरः । ॥ १॥ :मर्जान निगानिकः क्ष्मितानि गोतमः ॥ १॥

भित्र में एट ०००१ में नेन के पिताना मार के पा प्राप्त हुए कि भित्र में पिता के प्राप्त 
। १) सुमेन्यी राजा माधाता के तीन पुत्र—पुरक्ता, भवरीय श्रोर सुचकुद्- थे । सादरनद कान्य, सम् । । ॥ ७९ ॥ वित्र एसिएक इमाप्ट जनापुर किनाष्ट्र तद्वन मीनेना तेन तेश्र स्रिश्वपुद्धेः। तस्मादिङ्गकुन्यमस्य मिन् याक्या इति स्मृताः ॥ २४ ॥ । र्राह्म हिन्दामुक्त सार हिन्द्रिकी एक है कि । राम एनामन्त् गाग्यां नासुमद्राम् होताः ।। २३ ॥ । हाउस्प्रेमम्बर्धाः वृथगुर्वप्रस्ति। १८९।। :१५०० स्य प्याप्य स्य ग्याप्याः ॥ ३५ ॥ तेपा मुनिस्वाध्यायो गांतमः कांपेलोऽभवत् । राचुक्ष पितुः सत्य यसाच्छि।श्रांशं वनम् ॥ ३६ ॥ । ईडीर्वेझ म रिक्षी हैं किएम्झल्कासुर्वेश । ।। ७९ ॥ :इम्रज्ञां वासू राजपुत्र। वित्तवः ॥ १८ ॥ त्रथ वेजस्विसदन तमः हेन प्रमाशमास् मूत्र यायतनःचेव तपसामाअयोऽभवत् ॥ ५ ॥ तस्य विस्तीय्तेतपसः पार्थं हिमनतः युभे । तुतीय इन यश्राभूत् काञ्गाहरमयोद्धिया ॥ ४ ॥ माहारम्शत् दीघेतपसो यो द्वितीय इंबामवत् ।

न क्टम के (रिट्रम्) तिज्ञीरिट केन्ट होए के प्रिटीज़ ज़िए मिला कि छिट के सिंह के सिंह के सिंह के कि मिला के कि मिला के कि कि मिला के कि कि के कि कि के कि मिला के 
तिहा है। विस्तृति (ग्रिहिंगों) (ग्रिहिंगों) (ग्रिहिंगों) से विस्ति हैं। विस्तृति (ग्रिहेंगों) प्रिहिंगों) से विस्ति के व्यवित्ति (ग्रिहंगों) से विस्तृति के विस्तृति (ग्रिहंगों) से विस्तृति हैं। विस्तृति के विस्तृति हैं। विस्तृति से ग्रिहंगों के ग्रिहंग हैं। विस्तृति 
अंबरीप का पुत्र युवनाथ और उसका हरित हुआ, जिसके वशक अभिरस हास्ति कहताये और हास्ति-गोत्री बाह्मण हुए ।

॥ १७ ॥ :मुरूनिस्यनिह राज्ञाश्रांम सामाष्ट्रज्ञारिनुमुष्टिस

पुरुद्धमस्वरीषं मुचुकुदं च विश्वतम् ।

अस्त्रीवस्य दायादी युवनाष्ट्रवीटपरः स्मृतः ॥ ७५ ॥

हरिती युवनाश्वस्य हारिताः शूरयः स्मृताः ।

॥ ६७ ॥ :फतारही 15र्गहारू :१५२ होड़ छे

वानुपुराया, शब्दाय दद ।

-रिक किरी होसा । तुम्रिक्ष इनमार्थ हु मिन्निक्ष मिन्निक्ष मिन्निक्ष मिन्निक्ष

निस्सी हारिताः ॥ ५ ॥ ( किब्बुयुराय, त्रय ४, श्रच्याय ३ )। अन्तर्भिक् अन्तर्भिकः भिनामहस्तामा यतो हरिताद्वारिता अंगिरसा

तेख-संख्या ४।

महास अहाते के चित्रगपट्स ( चिलेकियों ) तम सूल गोत मानत्य था और मदास अहाते के जयपुर राज्य महास अहास के हिन्गपट्स ( चित्राखपट्टस ) किंगो के अवपुर राज्य महास अहास के हिन्म के अन्तर्भ के यापुर ग्रीह के महास के हिन्म के हिन्म के स्वाधित के स्वाधि

सीवाहर, के ही हैं और उनका मोन मानस्य ें ही हैं, परन्तु संजावाहा, पीथापुर और रीमें आदि के सीलेंकियों ( वधेलों ) का गीत्र मारहाज होना वैद्य महाश्रय ने वतलाया हैं ( पूठ ६४ )।

क निंड होंग हमी-हमी के क्षिएए के छड़े डि कप प्रकम छड़ हिंग के छिड़ीरिह केंन्छ होंग के छिष्टार की डै छड़्प नाह डिक एप्रक

<sup>(</sup>३) क्षें ) ०किनिम किमने त्रीह्न महीट हार्ग हमी।मने (६) । (में एक्षं ककुम्, ३५ क्षेष्) हिर्मि मि एु )मु हिमी (छ )किमने (में पाप काफी किप्रकृष्टिक किमने किम हिमसुटार्भू ड्रीह्न क्षिप्रक मुद्ध द्वीभिष्टिन (६)

गुहिंचीती सन्न गुर्फे ''(प॰ ९३–९१, डिगन भाग में)। ।(१९०४) कि निर्मेड जुभिन्ते रिज्य डिवीदव जित् (१९९१)।

<sup>।</sup> ४७९ ०९, १ माम, भाइतिह मिमा क फिकीलमें भाग १, पु० २७४।

के ही सुचक हैं और जब वे अलग अलग जगह जा बसे, तब बहां

जिसको पुरोहित माना, उसी का गोत्र ने धारण करते रहे। राजपूरों के गोत्र उसके चंशकती के सूचक न होने तथा उनके

<sup>1 5 ° 9 , 8</sup> गाम , ( 105कमंद्रे निक्ति ) किहीप गिग्रीक्ति छिगान ( १ ) ४६४ श्रम , ४ गाम्ह , ( 10क्कमंद्र निक्ति ) किहीप गिन्धाना समान ( ८ )

<sup>5 8 8 2</sup> र गाम ( नवीन संस्कृत ), माम ( ह 8 8 2 र - 8 8 8 की माम ( ट ) माम कि की माम कि 
कि किरिहास के महत्व्य कोर्य हैं हम होंग एड्डिंग के कार्य के कार्य हैं —ई प्रकर भट्ट इरही के मध्क के क्रिए इशिह और सम्बन्धि लास—कि कामा महसुद्दम याखा की हुन है। है साम जामद प्रमाणशूच्य बाबाबास्य को इस समय कोई नहीं मानता। अब हो छोग स्थल-स्थल पर् र्क्त । एट्टी हिंहा लिस कि कर में शिष्ट किसर हुन, पूर्व एकी प्रकार कि हथ के के पहले दिल्हा निस्थर गाली की सर्हत में हैं ( ए॰ ४७८ ), जिसमें ओ॰ वैक । हैं गिष्ट १४तीमम्ह प्रछीखी कि रिटीप ड़ि के प्रप्रुष्ट पृख्य के शिष्ट कि मधक रिप्ट होंग ना होना और हमने वसलाया, उस विषय में भे किया, अपना मत प्रकाशित नहीं किया, हिंगि कि का कि के एट है कि के से का कि का कि का अधिक के के कि कि कि कि कि किहीस भिक्र भिक्र प्राप्त के मेडलप के निर्हीएय । इं मान्नम कि गिष्राय प्रशिष्ठ मामन की कुर ज्ञार ज्ञार कार मार कर गर अपना वही पुराया गीर जा का के कि नहीं, किस ने प्राथम, अपस्तव और मेगाक्षी आदि आचार्यों का मत भी क्षेक देता ही हु। क नशल्लाय का मी वही मत होना वतलाया है। केवल आधलायन का ही कु में हैं भिक्त किया, किया हो सम है अपना हो सम उक्ट सहा है हैं हैं कि कर्फ र्मत्र प्राक्रिक प्रकार क्षेत्र के प्राप्त के मान हो। के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्र किएट प्रिंट र्ड कि रुद्ध र प्राथाप्रधानमी''—नध्य उप एक प्रर्ट अधि । ई क्लामार नीतम केसे हुआ, द्रसका यथेए विवेचन किया हैं, जो ओ॰ वेंच के कथन से अधिक क्रीत था, परन्तु पीड़े से उनक उपाध्याय ( गुरु ) के हिंग सुभू के अनुसार उनका गोज र्जु और बुद्धने गौतम क्या क्ष्या ह्या ह्या ह्या ह्या ह्या हिस्से भी हैं ाम्डी मन्द्रीम इष्ट्रित क डिप्रियेम-हाँग कि प्रहित्य ( पिट्रियेम्र ) पिट्रिक्साम्ब्र के हैप्र क् नामर्रेन क रागप्र । ई छिम करि रिस् है एएछक वर्षिनी प्रकृत मध्य क क्रिकि कि नाथक के पांतरक यह प्रका त्राप्त हैं में प्राप्त हैं है। प्रमुच प्रका धार कि निष्ठ नातनम् कि

भारहाजनस्मादि गोत प्रसिद्ध हैं वे पूर्वकाल में उनके प्राचीन पुरोहिंतोंने प्राप्त हों हैं वे पूर्वकाल में उनके प्राचीन पुरोहिंतों का गोत्र होंगादि में वह होंगा में विश्व के निवास होंगा हैं हाल स्वास होंगा में विश्व होंगा हैं की स्वास होंगा हैं की स्वास होंगा हैं की स्वास होंगा हैं की स्वास होंगा हैं स्वास होंगा हैं स्वास होंगा हैं स्वास हों व्यवसा स्वास होंगा होंगा हैं स्वास होंगा होंगा हैं स्वास होंगा हैं स्वास होंगा होंगा हैं स्वास होंगा होंगा हैं स्वास होंगा होंगा होंगा होंगा होंगा होंगा होंगा हैं स्वास होंगा हैं स्वास होंगा हैं होंगा होंगा होंगा हैं होंगा होंगा हैंगा स्वास होंगा हैंगा है

के चेशज हैं। शिकालेको में स्निशिं के गीति के कि नाम किवते हैं, वे प्राचीन प्रणाक्ती के चतुसार उनके सस्कार करानेवाने प्रीहितों के ही गीती के सुचक हैं, न कि उनके मृत्युक्यों के ।

# १ फिन्से-छाड़िसि

ज़ियों के नामान्त में 'सिंह' पद का प्रचार

। ई क्रिजा उद्यान क्षेत्र । वहीं सिहान्त माम का पहला उद्राहरण हैं। इमीहर डिम हास । र्राष्ट्र । क्ष्मर हाम क्ष्मर र्रीष्ट् ( रिव्ह्रास्माइ ) इमुरमाइ पुत्र रहिति है पिता में पिताता हैं । रहाराम ने पीहे उसका क्ष्य पत्र रेस्ट्रे के वामारुख गहार शिविषाद्यी महायतायी राजा रुद्ध का के हुसरे मुजरात, काडियावाङ्, राजपूताना, मालवा, दिलेण आदि देशों पर राज्य प्रह् भी है, न कि मूल नाम। यह पर नाम के जन्त में पहले पहल में अंध ), 'नरसिंह' (पुरुपों में सिंह के सहया) आहि। पेसा ही ग्राक्वसिंह नते थे, नैसे—'सनियपुंगव' ( सिनियो में शेष्ठ ), 'रात्रशाहैल' ( राजाओं 'धुंगव' आदि शब्द श्रेष्ठता प्रहारित करने के लिए शब्दों के अन्त में जोड़ें (शाक्यों) में अध ( सिंह के समान )। प्राचीन काल में 'सिंह,' 'शाहूँ लें, किही के जीए एमाए की ई डिए थिए किएट। ई डिन मान कवित्राह पयीयों में से पक् 'शाक्यसिंह'' भी अमरकोपादि में मिलता है, परन्तु वह क्रिंग के मान के (इंड्रिड्र ) थिड़ारी (इंड्रिड्र ) जान के जानेक इसीय। ६ होड़ डिन मान हमड़िसी में जिल्ल मिनाय ही है हिस्रों हे निंड न इप 'डेही' में हनार के मान के गता कि मी डिंड 'डे डिं मिनी -नाएनं कि ग्रहाराज्य प्रशिक्ष शाह स्थाना महामाना जीह किए इसका मन हिन्ने के वर्ष में इसका है। दूराजी और हे फिड़ी एड कि हो है। कि लगा, क्यों कि कि है है है है। से हेन्छ र्क जानना भी आवश्यक है कि चित्रेर (राजपूर्त) के नामों के

<sup>(</sup> ६ ) स यानयसिंहः सर्वाधिसिंदः यौद्धोदनक्ष सः । गौतमर्त्याकेनंधुरत्य मायादेनीसतर्त्य सः ।। ९५ ॥

असरकोष, स्वगैवगै।

<sup>(</sup> ४ ) देखी क्पर ए० ११६, १२३, १२४ ।

तक भिन के किएँ एड हे इस्रोधार ,में डिजाराए हि थर कि ० छे ० छ। उक किंद्री ,में डिंद्रीप्र के ड्राइप्राम । डें कीर छेक्प मान में किंद्र मिड़ एड्राइट कि कार जीह एक निक्त करन मान ज्ञाह आहे अधिक के जाने का अहा अब ि कि । एड्ड के डिजा है । एडिजा एडिजा के एडिजा अस्ति । एडिजा है ए एडिजा है । एडिजा है | किए। । मेवाह के ग्राध्य प्रमास्य मिलाह के ग्राह्म किया । मेवाह के ग्राह्म विद्यार्थि । न हैं। इत्राह्म हैं साम हैं हैं। इस्राह्म हैं पहुंच हैं हैं। पास जयसिंह दूसरा हुआ । उसी वंग को वंगी की गाजा में जवसिंह प्रहंध के जास-पास हुआ," किर उसी वंश में वि० सं० ११०० के आस-मि में निप्रधात प्रनष्ट किए कि नेष्ट मान के प्राक्षण प्रमु नास्रका । है मान ४ निवड़म 'हनहुनी' में एकं कर ग्रामए छह । " ई ।हाह । ए। छ किस्सी रेसर की 1सिं हो प्राप्त होति में ( नन्द ०स ० है=४४४ ०से ० से ० से क्ट्रसिंह काप उनाहर मानी है है मिननी में है किमी मान के ( उन्नाहर -मीएर) उसिंह, संसिंह, संसिंह ( स्वामि संसिंह ) और ब्होसेह (स्वामि-उत्मी । इं एम्डाइट १७२५ वास मान के किए क्र इए । वहार व्या भाग तक प्रधंत में मिले हैं । उसके हो पुत्रों में कि देव मान हुआ, जिसके याक संवत् १७८ – १६६ ( वि० सं० ३१३–३३१=ई० स० २४६– ाहार भि (एसर्) मिस्र में एवं विहा । ' ई किसी के कहत ( ३३१-१२१ ○日 ०ई=5×5-न्द्र ०時 ०日 ) न११-६०१ मिन सए क्स्मी के उसीह़क

<sup>।</sup> न हे गृष्टि हे ६-३६ अह , पास सक्षर, 'प्राहित हे निधार के किलिक कि भीर है न ( ह ) देखा स्पर्ध रि० वेरह । ( ई ) देखा स्पर्ध ६० ३५३–३५८ । ( ४ ) देखी क्पर् प्र॰ १२३, १२४। । ४ ) देखो क्प्स रि० १ २ ।

<sup>1 63-3</sup>고 0문,(5단( 3 )

<sup>(</sup> ७ ) बही, यु० १४१-४२ ऑस् १४६-४७ तथा १६५।

<sup>।</sup> इंड - ७४४ व्हाल साम संस्कृति । (प्रथम संस्कृत्य), पुरु ४४०-४३।

ह्या ।

जिन में जिन्छत । है तिन पर वहां थे जिन कर पर में कि । शिर्ड गिन्स में उनि में उन्हों में उन्हों में उन्हों में उन्हों में उन्हों में उन्हों में विकार में कि अप वहां 
तक किसी शिवालें से प्रहें जानमधी नाम ख्यातों में मिनता है, परन्तु अक् तक किसी शिवालें में उसका शुद्र नाम नहीं मिला, जिससे यह निश्चय नहीं होता कि उसका नाम जान्य ( जाल्हण, जल्हण ) था जा जानमधित । श्रमिंह से पेक्टे श्रम तक मारवाद के सब राजाओं के नामों के भन्त में 'सिंह' पद नगता रहा है।

<sup>।</sup> देण हैं ० हैं ( इसे सम्म ) , लोड़ लोड़ ( ६ )

<sup>130808(</sup> 多)

<sup>(</sup> ८ ) ईखो क्रवर ६० २०६ और २३४ ।

पुस्तको से सहायता तो गई अथवा प्रसंगव्य जिनका उत्तेस किया गया है मही नहीं में मणणम के इज़हा कि प्रहम कि माउज़िह के नाज़्यार । स्टिम्न सिम्ह

। (इमनम्) माननितिक्षम् । (इसमास) प्रकानग्रमृहरू क्षेत्रपु िए गृह्ध कहार कहन्छ अधवेवेद् ।

। (सिम्मेह्रह , सिन्दि निनिस्में सिन् । ( छाङ्गितिक ) कित्हाएमाहमीए अन्यांकुश ( आवभङ्ग )।

। क्रिलीजंग्रहेक्ट । (मिणीए) किएम्बिस अधीख (कोहिर्च)।

कथासिरसमार (समिद्धे)। । जीसम्मन्द्रि प्यरंगवाहाय । 与部署

Ме

in i

। (ज्ञानहार क्लिएं कि कि कि कि कि । १५५३। छेत्र । । ( छापंम्रहरू ) ।हाधीही क । (उन्नक्ष्मार) रिम्हमर्गुरूक । (एककी) फिछ्णैक

। (इसक्निकीष्ट प्रीष्ट इसणार ) छिन्हें। स । फ्रिकीफःह्याक

```
। ( गिगए ,शक्तमांग्रह ) शक्तमाहे
                     । ( ५-१२ प्रोह ) नाष्ट्रधाम्ही
              । ( क्रमीष्ट , क्रिक्ट ) क्राक्रमाग्रह प्रदे
                         इरास्तम ( अनजप )।
                      । ( हिंह ) क्रीस्प्रामत्र एइ
                     । ( प्रधाष्टाह ) हां इस्रोधर ।
                              । क्रिडिमिमीर्फोर्ड
                              1 PIBIRPITEIR
                    । (अंक्रममही ) एउक्रिशी
                     । ( फाफन्य ) छित्तमक्किंग
                                 I DESIRECTE
                      । एम्बाइइर्ग्सिय्डर्गिन
                   । ( प्रधायायर ( आयाधर ) ।
               । ( फ़िक्मक़े ,ार्ति ) किछाडिछं
                                । जीनिम्मणीव
। ( फिक्फक़ं ,ाक्टी होनाहिक स्वित हो हो। हो ।
                 गण्रत्तमद्वादे ( वद्भमात )।
                         । ( हिम ) कठाएमकु
        । ( प्राध्याप्रिङमिन्ही ) ध्रष्टेष्टाण्यामञ्
        । ( जीएउइंस्टिम्जीक ) स्त्रीक्नाप्रामस्
          ।(त्रीमुड्मीफ्ह) क्रीम्काम्प्रामक्
                  । ( राष्ट्रमिति ) डिमिक्ताक
                 । (उछरिहार) । मिंमिपिराक
         । ( कान्छ र्जिङ उसम्म ) एकिएएनक
            (अडिहम ,मिड्गमा ) तमगीक
         । ( नगम्जाव , ममसूत्र, वातस्यावत ) ।
```

```
र्खनातक ( वराहामहिर )।
                  वालरामायण (राजशंखर)।
                     । ( उछिहार ) हमस्बाह
                         । ( र्रेड ) । काष्ट्रीड्रिफ्स
                 यभावकवारत (चंद्रममसूरि)
                   । ( ऋतुज्ञः ) णीमानज्ञाक्रम
      प्रवश्याप ( चतुर्वियोतेपवेस, र,जग्रेखर ) ।
                      १ ( सास ) कडानामहाष्ट
                             पंचावेशजासम्।
         पृ स्वीराजीवजयमहाकाव्य ( जयानक )।
                 र्षेगतसूत्रवृति (हतायुर्घ)।
पिगलञ्चरस्य ( स्वस्योवनी शिका, हलायुय )।
            पायेपरारुमन्यायाम् ( प्रहाद्वद्व )।
        परिजातमंत्ररी ( मद्न, वालसरस्वती ) ।
      पाइअलच्छोनाममाला ( ग्राइत, अनपाल )।
                । ( शिहाइन्हमई ) व्वपुष्टिंगि
                                  पद्मदुराय ।
                 । ( फड्डमिकिटिट्टे ) मिलिफिड्ट
                         । ( ५७४ ) छाएछान
                             । ( भेंडें ) इनामन
       नवसाहसांकचरित (पद्मगुत्त, परिमत्।)।
                 मरमारायणान्हे ( चस्येपाल )।
             नरसूत्र ( शिलाली श्रीर स्याख् ।
                  । ( माप्रविद्यास ) ।
                   धमास्तियाहा ( आयाधर )।
           ह्याश्यमहाकाल्य ( हमचन्डाचार) ।
                                  देवलसंहिता
```

```
वस्तुपालचरित ( जिनहर्षे )।
      । ( मुस्रहंकाह ) सामग्रीहंस
                 । हम्रितिष्टिम् ।
 । ( छ्रेमिस् ) कडानचारहराजिए।
              । (क्तीमिजाह) एष्टामार
          । ( र्हाम ) एउन्हे का एउटा
                राजमातेड (भोज)।
           । ( एउउन ) गिर्मित्रकतात्र
      १ ( छड्टिकिटिइए ) छित्रमान्
                  । ( र्षेत्र ) जीमिन्तर
                  । तिसुरुएम्जृह्याप
                   । ग्रिडीसंष्रिमाहम
         मुद्रारावस (विशाधद्य)।
। ( जिए , १५ १५ जीमें ) डिन्प्रकृतिमी
    । ( छाड़िलीक ) हमिसीकरिकाम
           । ( फ्रीहर्काण ( पतस्त्रीत )।
। ( एउत्तरमः-राममण्णनं ) हत्रामाइम
  । ( घर इहि ) स्म्रणायः नीत्रीयात्रम
                        । भारतम्हास
                      महस्यपुराय ।
        । ( हरीएछाहर ) घरमहास
                    भागवतपुराख ।
   भक्तामरस्तोत्र ( माततुगाद्यार्षे )।
     नासम्बर्धिक ( नसम्बर्ध )।
                     नसादपुराण् ।
            र्गरक्या (गुणाह्य)।
```

। ( श्रेम्डानीम्ह ) ह्नीप्रमण्याम्हम्

```
सुश्वसाह्या ।
                                           स्याध्सव (समित्र्दर)।
                                       स्माविताविति ( वस्त्रमहेव ) ।
                                   सुभाषितरत्त्वस्दोह ( अमितगति )
                                        । ( इस्रोरीष्ट ) म्र्रिक्सेफस्ट
                             <u> इछतकस्रोह</u>ितो ( पुर्डरीकडर्यप्रभ ) ।
। (तहरूरे (भर्ये विदेशित्र), तत्ववीशित्रक्ष, ब्रानेन्द्रस्र स्वती)।
                                         । ( नामद्रम् ) न्यूनायक्ष्मं ।
                        । ( क्रीज्ञापकर्म ( अनुभूतिस्वरूपाचार्य )।
                                                      सारसमेन्द्रत ।
                                                           सामवंद ।
                                       । ( प्रिम ) ग्रुप्रभाठकंकिम्प्रम
                                                समरांगस ( भोज )।
                         यूद्रकमलाकर (यूद्रधमेतर्व, कमलाकर ) १
                                                       श्रीरमंत्रदी ।
                                             । ( साध ) ।
                              शब्दकर्पद्वम ( राजा राष्ट्राकास्पद्वेच )।
                                                     गुर्मिष्यत्राह्मण् ।
                                         व्रीचनप्राजय ( श्रीपाल )।
                                                       विष्युद्धाता ।
                                             । ( धीस ) म्हमम्ल्रहर्ग
                                    । ( प्रमिष्टार ) । कहीमे भावस्य
                                            । ( गिहरमें ) फ़िस्राप्त हो
                                     1 (गुडुरुष्टी ) हमीच्छ्रेकांमल्ली
                                              न(सनद्या (सेवरी)।
                                                         _बाबितेराता ।
                                                  । ग्रह्मों में में मिर्म ।
```

```
। ५ रेष्टी भी सदायक्षा भी है हिम्हा
एक विस्तिति । जीव एक क्या क्या कर्म कार्य देन्द्र
                                       हर्तनाहर ( नाजनह)।
                                    । ( मनेमती ) मिल्ला भीड
                                । (१,११५ मणे ) कशान भीवे फ
                              ઉત્સોધનાતા લાગ્ય (ગાન્નકર્સુદ) 🖟
                               । ( ग्रेएक्सीमा ) भ्रेम्य सम्मोतक
                                           ा भएतिहासारा ।
                                                1 भागनामध
                                     र (विक्रु) प्रकाशिके
                                   १ (१५,५५०) क्या एक स्पेध
                                  ս (Վաստի) ոչումական
                                 स्दिन्द्रान्त (अध्याप्त )।
                                         । (भूपः ) क्रान्यपूर
                                   १ (व्हिन्द्र) । भूताकृष्टिअधि
```

# हिन्दी, गुजराती जादि के प्रन्थ

। क्षिप्रहरू ( फ्लिंग माउ निर्दराजस्थान ( अस्तलाल गोवधेनदास शाह और काशीराम उत्तम-(।त्रर्गिङ् इहाराडु रक्रांग्रीर्गिः) गाममध्य प्राडिहास हिलाचं इ । ऋम्छक्ष ( ।कहीप क्षमीम ) ।स्छ । ( इास्रप्रिक्ट हिस् ) ।मानंडच्डाए । ( क्रिमंस्ट्रि एसमा १ क्रिमंस् । वीससदेव रासी ( नरपित नाह्ह )। । ( महामहोत्राह्म क्रामहोत्राह्म क्रामध्यात्रा इयामधर्म । । मुह्णीत नेपसी की ख्वात, ना. य. सभा-हारा प्रकाशित । । ( विकामक ) । ज्ञामकर । ( इसिंगिम ।हार रक्ते ) छड्डा हुना म । थ्रह । एक में भारता स्था इत । । एउन्हरमं प्रतिष्ठी ,(। सर्विष्ठ इस्। रहिर हो। । जामगी जी मिनाय परिरास । ड्रिंग्स् ( इंक्रिक्र्म् ) ह्राप्त्रम् । हाष्ट्रीक्य ।त्राञ्च-ामस क्रियाक्यिक्यांक्र ( ईाइप्रहरूक ) स्थिप्ताप्रक्रिय पुरावस्व ( जेमासिक ) गुजराती । । ( प्रमन्त्रमं महिम ) किली पिमीस्परिगाम । ( एप्रत्रमं । क प्रतिकांक , भिष्ट भाषानी हुक , किन्डी ) माध्रमाप्र-ड्रॉड । र्रिप्रिन कि क्रिएफिस्स कि एरार रप्रसिह (मिए इसियाकग्रह डिवेहिंग् । एमीडिक कसीडितीर् इतिहासिरताश्रक (राजा शिवप्रसाद्)।

# र्ह्मा भिप्तार एक क्लिक

```
। ( जिम्हों ) ज्यम्ब्रेहिंगुड
                      । ( इछित्रिम ) । त्रास्त्रकृष्टिहित्र
                  । ( गिर्जाताः ) हाङ्गुरहाराहरू
                  । ( प्रइसमी ) फ्रिइन्समी हाप्रमी
          । ( गिरम्मद्रम् हमन् ) हिमद्रक्ष रीप्रमी
                 वाद्याद्यमा ( अन्द्रम्मा )।
                  । ( दिशानम् ) माइज्हान् दिस
                             । छोत्राहक्त्रीविक्ष
             । ( इमग्रह्म । गागिम ) किन्ह्य रिगिह
                  तिरीत यमीती ( अस उन्ती ) १
। (१५५४)री मधील इम्मद्रम् ) १६५४)री छिप्त
             । (गिगः निम्द्र ) उन्नीएम्ब्रुटाठ
  । फिरफ (फिल्फिफ़िक १क्रोड़िक ) स्त्री त कियह
           । ( एक्सिट्रायमम् ) ऐछीएहास्टर
                    चन्नामा ( मुस्मम्अस्। )।
                                       । नाम्यु
              कामिल्समारीगं (इन असीर)।
               । ( फानकृष्टि ) प्रिम्हरू संग्राह
```

ज़िम्हार सिर्फ़ क्रिक्ट उनकाशिक में किस्सा सिराम क्रिक्ट क्रिक्ट किस कि सिराम है।

#### अंग्रेसी ग्रंथ

Allan, John-Catalogue of the Come of the Gupta Dynasties. Annual Reports of the Raputana Museum, Almer

Archwological Survey of India, Annual Reports (From 1902).

Aufrecht, Theodor—Catalogus Catalogorum Boal, Samuol—Buddhist Records of the Western-World ("Si-yu-ki"

or The Travels of Huen-Teang).

Bealo, Thomas William—An Oriental Biographical Dictionary.

Bhagwanlal, Indiali—The Hathigumpha and three other

Inecriptions.

Bhavanagar Inscriptions

Bombay Gazotteer.

Briggs, John—History of the Rise of Mahomedan Power in India. (Translation of Tarikh-i-Farishta of Mahomed Kasim Ferishta).

Buhler, G.—Detailed Report of a tour in Search of Sanskrit MSS.

made in Kashmir, Rasputana and Central India.

Орачеппев, тітоіге.

Cunningham, A.—Coins of the Later Indo-Soythians.

Dey-Music of Southern India

Dow, Alexander-History of India.

Duff, C. Mabel-The Chronology of India

Duff, J G.—History of the Marhattas

Elliot, Sir H M -The History of India as told by itsown Historians.

Elphinstone, M -The History of India.

Encyclopædia Britannica (9th and 10th Editions).

Epigraphia Indica. Fergusson, J.—Picturous illustrations of Ancient Architecture in

Hindustan. Fleet, J. F.—Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III (Gupta

Inscriptions).
Gardner, Percy—The Coins of the Greek and Soythic kings of Bactria and India

Gibbon, E.—History of the decline and fall of the Roman Empire.

Haugson—Essays.

Havell, E. B.—Indian Sculptures and Paintings.

```
Conbial Provinces and Berai.
Hiralal, R 11 Bihadui-Descriptivo Lists of Inscriptions in tho
```

Hunbor, William-Indian Carettoor.

Ludiau Antiquary.

Indian Ristorical Quartoily.

Journal of the Amorican Oriental Society.

dominal of the Lembic Society of Bongal.

Journal of the Bombay branch of the Royal Amtic Society.

Korn, II.—Mannal of Indian Buddhism (Encyclopacha of Indo Journal of the Royal Asiatic Society of Circat Britain and Ireland.

Aryan Research).

Lane-Poole, Stanley — Mediceral India under Mohammedan Rule.

Logge, James—Travels of Fa-han in India and Coylon.

McCindle, J. W .- The Invasion of India by Merander the Great.

Macdonell and Keith-Yedic Index,

Malcolm, John-History of Persia.

Mill, J.—History of Ludin.

Monier-Williams-A Smekne- English Dictionary.

Numismatic Chronicle.

Pargitor, F. E.—The Purana Toxt of the Dynastics of the Kali

Age,

Periplus of the Erythinean Sea.

Peterson, P-Reports in Search of Sanskit MSS.

Price—Retrospect of Mahomedan History.

Progress Reports of the Archeological Survey of India, Western Cirele

Rapson, E. J.—Ancient India.

Rapson, E. J. Beoin in Chinese Turleston Part I. Senait, E. J. Stein in Chinese Turleston, Part I. -Coms of Andhras and Western Kshtaps.

Raverty H. G .- Tabahat-1-Nasiri.

Rockhill, W. W.-Tho Life of Buddha.

Sachau, Edward-Alberuni's India.

Sacred Books of the East,

Smith, V. A. —Catalogue of the Cones in the Indian Museum,

Yol T.

Smith, V. A.—The Early History of India.

" —Tho Oxford History of India.
" —The Jain Stupa and other Antiquities of Mathura.
Tod, James—Annals and Antiquities of Rajasthan (Oxford Edition).
" —Travels in Western India.
Vogel, J. Ph.—The Yupa Inscriptions of King Mulavarman from Koetei (East Borneo).

Watters, Thomas—On Yuan Chwang's Travels in India.
Weber, Albrecht—The History of Indian Literature.
Wilson, Annie—Short Account of the Hindu System of Museum,
Wright, H. N.—Catalogue of the Coins in the Indian Museum,
Vol. II.

#### फ़्रं म्मेर

Otto Boehtlingk and Rudolph Roth-Sanskrit-Woerterbuch (Sanskrit-German Dictionary).

:ंःःति हुक्छ **छदेड** नक्ष मनीक्ष ,श ंः्रा ,शि शिरू कि



# ाक्**णाम**सहास

### क्रजीर्फ (क)

1 \* } \$ -- ( f \overline{D}1 \) कि न्द्रमध्या शिव्या ) विश्वारा । ९न्न१—( ग्रेप्राप्र कि हममार ग्राइतिय फिल्छर ) विशिष्टात्र ५०४। —( गरार ग्रामप्र क प्रकार ) कर्राग्रह अपराजित ( मेबाढ़ का राजा )—२५ । अनद्मात ( ह्याद्यो )—१४३ । 1 x35-835 € 1 = 1 अनद्पाल (बाहोर का राजा)—दः, अनतवर्मी ( विद्रमें का रावा )—१००। -3381 अनतहेवी ( गुसदरी कुमारगुप्त की रायी ) श्रनंतदेव ( क्रमीर का राजा )—२१४। उहरे उहहे उह्न । अनगपात (संबर)—१३४, १७१-१७२, रानेंग ( द्योपेयावयी )—२६६ । 105-(101) अन्त्रिह (अनोप्तिष्ट, बोकानेर का 1005-(10 अनुपार्वे ( प्राप्त विद्यार तेत्राहर के । १७१—( प्राप्तिष्ट ) काशमण्डान 1306 ,९५—( सप्ट कि शिक्ष विद्या पुत्र )—१९,

शानेत्य (गांप )--- २७४-२७६ ।

सनुवाह ( स्वयतवाहे देहिता )—3४६ । अनुवाहिसार ( सार का हाकिस )—2301 1368 3341 न्तानास्य ( नोधपुर का राहोड़ राजा )— सवावराजी ( संगत का रावा )— ३० । 1 78 8-08 8-श्रमयसिंह ( अमपसी, सीसोदे का राया ) 358-555 554 1 अजवनमी ( मालवे का प्रतार राजा )— उष्ठद्र, रस्द्र। --- 3 E E- 3 E E' 3 5 3' 3 5 5 5 5 5 6 8 8' श्रवस्तात ( गुजरात का सांबकी राजा ) 1708 न्( गरा। मार्गित क उसिए ) म्हेमहस्र श्चनदंन ( महापयान )—55०। धय ( रद्विया) —६० । श्रद्धेत ( शता )—१३०, १३२ । सक्तर ( साह्यादा )—इत्र । अक्तर (देसरा' वारंग्रार )—इंग्रह । 1 712-618 '=08 'B08 ತ್ರಿ ಜಕ್ಕೆ ಜಕ್ಕೆ ಜಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತು ಕ್ರಾಕ್ತಿ अक्यर ( बार्डशार्ष )—5६' इं३' इंदे' K

। ३३५—( १४ड्रीइ ) मानस

388, 302, 303-303 I -५४१ — ( प्रकार , वंजिस्हा ) मिन्ने केप्रस 1 636-636 स्वस्तान (ख्रासान का स्वामी)— अर्बेवरवा ( सज्ञकार )-- ३८६ । अर्गोराज ( चोहान, देखो आना )। अपीराय ( बह्य )-- ५१५ रे ६७ । धनुनिहर ( सिलको )—१६४ । राजा )--४४८' ४३६। असेनवमो ( दूसरा, मातव का प्रमार ४३४ । 533' 532' 555-58' 55K' अर्जनवर्मा ( मालवे का प्रमार राजा )--1 032 '832 अर्चेनदेव ( गुनरात का बधेल राजा )— । इथर, १४७५—( इति ) महिष्ट असेन ( द्वक्ट का कछवाहा )—3=इ। 1 6 3 i अनुस ( वेगव्यो हपे का सेगानि ) – 1386 63 अञ्जेस ( ताय,, पाडच )—३३, ६४, ६६, श्रांसिंह ( अथकार )—२१६, २५३। शहेशसन ( चंद्रवयी ) – ७६। । ५०१—( किल्लि ) फिक्रिंग्र ## 13 J-33 1 अवांसेश देसीसभ ( संभवेश) शामित का 1 11 1 ---ध्यपम ( अपेमत्, एत्रप तहपान का मेत्री ) । १२१—( क्रांग्राम् श्रस-इत्रंय-वर्ष-श्रास ( लेब्स्या वर्मा का समीववर्ष (द्रा श्रेय )। 1881 न् (गिग्र कि कप्टन्य प्रामाप् ) किन्निप्र

समीयाह ( माववे का दिवावरत्नां ग़ोरी ) समार तमूर ( विजेता )—३१० । भमार खुसरा ( प्रत्यक्ता ) — ३१ । 448, 448, 4881 —( क्माक्ष्में) कि फरार काँड ) किर्प्रामिष्ट अभितगति ( घन्यकार )—२०६, २१०। मांसर्विदि (मानत्रवात, देखो विन्दुसा)। । ३२१---( प्रविहोए ) कागमरू 1305-EB श्चमरासंह ( योघपुर के राजा गर्वासिंह का 1 के हि ममरासंह ( दूसरा, महाराखा )—१-८३, 80' 483' 3851 मारासेह (मेवाढ़ का महाराष्ट्रा)— मस्गांगेष (असरगंगु, चोहान)—१६६। मस ( विद्वति )—११३ । श्राप्तमन्त्र (पादव अनुन का प्रत)—६०। अर्द्धावाह ( चगाय )—55६। । ४२९—( फ्रांप्र अन्द्रह्मा विन उत्तर ( वृजीक्षा का सेना-मञ्डल गालिक ( संबीका )—रदर । 1826 न्त्रमूस असाकी (हेरा ह वा हा। क्षेप्र)— 1929-829—(किलिस) कड्रिसें। कार्डुस 1 636-636 श्रवृद्धसहाक ( ग्राज्ना का स्वामी )— -4451 मुब्होना ( चत्रपवयी राजुन की सास ) समार )-- ४६४ । कि ग्रास्ट ग्रांक इक्रमम् ) किंतिम्हुष्ट बार्वर्यस्थाख ( सन्त्रकार )—5हर-5हह । मन्त्रवादाँ ( शाही सन्तर् )—३२९।

1062-

। इथर ,७६१—( रिष्ट्रिक्स् ) स्टाव्य ह ड्रे 1388 न ( अहम क प्रमाह ( दिन ) शस्तवदेव (वद्गुल्स्वर्ग सन्त)—११५ । शसराव ( सोहा, परमार )—२३७ । 1 055 ,355 अशिधर ( जैन में बकार )—23, 323, 1 23 —( कि कि एक रिष्टम्बर्ड ) हिर्देशकार भारता ( वसाप्तर राजपुत )—८०। 1602-( गत्राप्र ग्रामप्र । क किनाइम ) इस्रोफ्डमाप्र 1 085-(11015 अल्ह्यानेवी (ह्ह्यव्या गयकप्रेंव की । ( व्रिंग प्राप्ति हिंदे ) प्रीपमाजाक्ष १ ००१ -( अक्षक ) मिशक 1 682 ,०४६—( निमान ) निम्हिन प्रधाय आरामग्राह (हिंदी हा सेवावा)—इ॰=। आरख धार्य ( सरे यमचार )—६३ । 165, 3031 भारवस्ता ( शार् का प्रसार स्ता )— 1 675 थापशा ( मुरम्मद्र साह्य की ट्रा)— -- 335' 3331 ( मान क क्यों हो । क्यों के कार्य ( 1 70% नेहिं , देश , देश , देश , निर्मा ,कालार ,प्रदेखनाष्ट्र , राजांक्षण ) गलाष्ट

भादेखबद्देन (वेसवंशो राजा)—१५५। 1266 जादिखदास ( वराहामाहर का पिया )— श्राज्यस ( खाह्यादा )—33४, ३२५। । १४६—( नीमान्छे ) निक्र प्रसार lk 1855--( किसीक़ कि फरार रहिड़ ) है।काफर्रहीय धहमद्याह ( मन्दावी) —३२६। 3031 अहमद ( महम्मद गज़नवी का प्रत)— । ७३—( हप्ट कि एहि ) ।माध्यस्य श्चित्र (१४ ,४६—( प्रकार ) मिनस् 1305 335' 330' 358' 350' 358' 80' 8E' 88' 308' 308' 308' \$3' 48' 48' 48' EE'00' धरातेक ( मीधेवरी सञ्चाह् )—१३, १३, भवतिसुद्धी ( विदुषी )—१५ । 1 አአቴ ,४५१—( गटार गिरमोरियां । गिरमियां स्था अक्षर ( ग्रीहब्बवर्ग सना )—६३ । अव्यमर्थ ( सम्ब्रीह्म सेवयान )—, ३०। । ३०१—( प्रकिस ) फर्नाफ़िक्स असिवराँगा (यगास का नवान)—१३०। । ६२६ ,६२६ ( क्लिएर ) क्रीक 1 608--अवावदीन दुसेन ( गानी या मुख्यान ) श्वावदीन (ग्रेस) — ३३६। 338' 344' 308 1 मवावदान गिकारी (सुनता )—४०,

श्रानन्द्राव ( सिथिया )—३३० ।

118' 118' 1531 ं वर्षनदात ( ऋपभद्त, शक् )—१७, ७०, 1 336-उनगत्रा ( श्रवारहोन खिवजी ना है ) 523 1 -९≈१—( विने खताव, घलीया )—९८१-वस्ता ( दिला )—५६६-५० । 4831 538' 530' 532' 538' 538' राया)—५०५, २१२, २१३, २११, वद्यादित्य ( वद्यक्र्य, मालचे का प्रमार 1 055--उपगुप्त ( इन्बाक्रबर्या निर्मे का वयायर ) 3181 उद्यसिह ( मोटा राजा, जोधपुर का )— 560 3331 उद्यसिंह ( मेवाड़ का महाराया। )—80, 1 846-648 —( क्लाम हाइहि क प्रकार ) इसीक्ट 1 382 '288 उदेवनग्रं ( तरमारं' महाद्विमार )—- ५५३' 1806 उद्यस्त ( छिराह्न का प्रमार राजा )— बद्धन ( व्यस्थाय, पांडुवशी )—३४। उदयन (पारबोधुत्र का राजा)—1=, उदयक्ष्य ( देखी उदयादिस प्रमार ) । उल्लेखराज ( इंखा मुंज )। 1805,005,8081 उत्पन्धां ( शादू का प्रमार राजा )— । ७३—( कि कि प्रत्ममंक्ष ) 19क्ट उत्तर ( विशेष विकार है। विकार है। उत्रसेन ( पाठक का राजा )—9३३।

उगरसेन ( मरहरा, शिवाजी का पूर्त ) B इंहब्देव (सोखको )--१६० । । ६=६—( ग्रेफार क्रिंडाहें इस्प्रां मानेहार क्सरे की 1 =35--हैशासिंह (कछवाहा, ग्वाबियर का राजा) 1581 , 3 f f — ( Prēijh ) pjykģ 1366 ,न५ ,७५---( प्रकार ) नमगा ०६ ०ई <u>₹</u> 1 726 इसादुरीन ( मुह्म्मद्नीवेन-क्राविम )— 3331 इबाहीम कोही ( विही का सुखतान )— इब्रे ह्य ध्रा (संमापिते)—२६१ । 1 ० ५६ इन्ह्रायुध ( रचुनशी शतिहार राजा )— र्यदेख )—3 १८ । इन्द्रसेत ( उप्रसेत, मरहरा शिवाजी का --3481 हन्द्राज ( चोहान, घोरारसी का स्वामी ) राठोड़ राजा )—923 । इन्द्रशज ( तीसरा, निव्यवप, व्यक्षिण का हन्द्रश्य ( चेहि देश का राजा )→ ४३३। १ इण्ड —( राजा ।क रिक्र ) हन्ह्र १ ०३१—( प्राव्वहार ) मन्द्र 1 336 इच्छनी ( परमार सत्तव की प्रजी)—

1 28 8-

红虹)--- 3なな 3なの 1 क्रोंदेव ( कर्याचेखा, गुजरात का सोबकी उद्ध । 534' 532' 585-583' 584' क्रमें ( गुजरात का सीलकी राजा )— क्यें (प्रसिद्ध दानी)—६४, १४९, १७४। 1262 '386' E3--(EB क में हो हो । वार्ष के अनुर्वा वार्ष के वार के वार्ष के व । ६३६—( ताम विद्या )—६६५। । ३०१ —(गण इति। दिया के प्रिकेट । । इधर—(रिम्मिन्सी ) — १४३ । । ३१६—( प्रकार ) उकान्तरक 1 035 —(रिष्ट कि प्रमित जाएगम् ) राज्ञाक । ९६९ (५९५—( जीशान्छे ) इन्क विधायाम ( अवसार )—१६०, ११३ । 1 हेल ह 38, 354-350, 383-388, 308, निक (क्षिक, कुशनव्यी राजा)— कडेवराच ( दाइता )—४६६ । । ०७८—( गुण्य गुण्य ) माना दक 101 -३३१—(स्ट्री एक का प्राप्तेता) कर्मक । हल्ह — ( गिष्टत्राह्य ) भ्यत्वेक 1 ERE —( उर्वे शार कि एप्टीइ , एप्टेंक ) किसक 1356 ,३८९, ,३३१—(प्रध्नतीय क्य प्रधिमे) स्वक 1 इहिंद क्या ( शतिवार, वृश्चिन्त का भुत्र )— Ub क्षात्रसम् (क्षांत )—१६०।

र्यस्त निर्मात के स्तर स्वत् । 338-338' 338-350' 353' 、アン 、 マン 、 マン 、 マン 、 アン ( 多町 ) मीरंगजेव ( आवामगीर, मुग्व वादĺķ. 30E 1 —(मिछ क एर्ड्युवेस ) सम्बंदिन 1806-(द्राष्ट्राह स वार्गिति) र्डाम समाष्ट्रीर्घ 1 306-वृहिर्योक्स (ह्या, सीरिया का रवामी) १ इह—( प्राक्ति ( भवशर )—इइ । । ४६६---( होशान् से सार्थ ) गन्द्रहास हि वीवेस ( अप्रेम अप्तस् )—३३८ । । ५६६—( प्रिया कि दाने ) — इ.इ.४। । १०६—( ज्ञायम् ) म्डम्न्साम् व 1266 ्०१६—( गला गिनाम्क्र ) सडोटिकिपृष् 3051 (हंबर-१वर—(अक्षप्त ) है। हे देहकी У 1 年19一( 知事がは ) 3戸石 1036 करवा (गुलस्यरी भोज का बेंटा)— । ८न--( म्प्रतार रत्नाम्म ) प्रमृक् Æ वसर सीसरा ( स्वित का साधा )—3ई० । 1 \$26-उस्मान भिन आसी ( उमान का द्यास भि । इन्ह—( ।त्रीकार ) मामह्य

कर्यासह ( शिवानी का पूरेत )—2951

। ३५६—(घार किलिंछ एक इरिड) एड्रिज्स

क्रिसित्रच्या (क्राय्य का आया)—३००। । न३९—( ।ड्राम्डक ) स्प्रिंगिक त्रवेप ( पर्हववस्ती ) ११⊏। न गतपाल ( सिलको )—२५६ । कुवादिस ( डोड्नेशी राजा )—२७२ । कीतेसी ( दिस्या )—२६६-२७० । कुलचर ( सहावन का राजा )—5६६ । नियः (१३ —( विराद का साखा )—६४, ६७। 1 282 '682 1 । ७३५—( रुन्ते ) इसिनएकी —( जिप्राप्त भोज का स्वापति ) —( श्रिपार्स भोज का स्वापति ) 1601 क्रबलत ( देहिया )—3६६ । िहरू ।क मीम अहिंहार ) मान्नान का र्ये इस् ४०, २३०, ३१०। ि देण्हेन् ( गिहेंचचेंशी )—इज्हो , ७९ , १९—(ग्राग्रहम, फॅकमम्ह्र) । सम्ह । ४४५—( फ्रिफ्र 1 376 '676-676 काचनदेवी (चौहान राजा ऋणोंराज की 504, 539, 523, 588-586, 83' 80' 00' 333' 533 1 -83, 928, 988-98<sup>2</sup>, 908-काबीदास (ग्रामिद्ध मंथकार)—२०, ३८, हमारपावा ( गुजराय का सिर्छकी राजा ) राया )—इं€' ३०⊏। 1986 '026 कालभोज ( बप्प, वापा रावळ, गुरिबाव्यी —( फिए कि मधर छुट्टि ) हिईसमङ् कार्नेवाबिस ( गवर्नेर जेनरळ )—३४२ । । ६८६-०८६ ,७६९—(भिक्छाफ्रस्ट 1308 कुमारगुप्त ( दूसरा, गुप्तवयो स्क्द्गुप्त का कान्हब्देव ( जालीर का चीहान राजा )— 180 '085 । ३५१—( किलिस ।ट ईर्ड ) इङ्काक *358*° 134 ---13a' । ७३६, ३७९ — १ छ 130 हमास्तुस (हम क्या क्या क्या क्या का त्रा कास्ट्रिश (कब्रुस्थ, कब्रुक्क, रघुवशी प्रति-। ०४६ ,४६१—( ग्रिप्राप्ट , ५३१—( प्राप्त्रम । म ह्राफ्त ) म्हेलकाक केरेर नागा ( गुसव्यी चदगुस दूसरे की कुनेर ( देनराष्ट्र का शासक )—131 । 1885-2881 —( हिम्<sub>,</sub> क नामर्द्धगण, एष्टीक ) प्रद्य 1008-308-(EB कल्हण (मंथकार)—१४१, १४६, १४८ कुनाल (सुयशा, मीयेवेशी अशोक का 363-3681 1835 —( бiрान्छ । क इकिन । सिक्छ ) नर्हे ह क्लेश (कवि, शभावी का मनी)— 1305-708 ニュュ 326, 369, 340, 388, 309, —( फ्रिए कि गाम ग्राप्राञ्चम ) किन्मेक क्तुब्रीन प्रक ( विशे का सुख्वान )— । ०६५—( प्राप्तप्र ।क प्राप्ति ) इस्पेक १ ४६ । —। १४६ । 1 035 कुचलकडां फेसेस ( कुचलक्स, क्यानवर्शी —(णि) कि ग्रहमित नाइकि) विवृश्केक

। न्ह—( ज़िहान् ) —हित्

खंगार ( सीराष्ट्र का राजा )—३००। 533-5351 क्राहित ( क्रिक्स हेताईव) एडीक् खेलूजी ( मरहरा )—३१८ । 1 コピチー(15多5年 ) 1万多 । ५०५—( जामज्ञ ) फ्राक्सर्छ 3081 विस्तुवाह ( वर्द्रामवाह का वैभ्र )— 3081 न्त्र के के आर्थिक ( खुसर्गाह के वेटा ) न ग्राहा )—308। ख़ितरख़ां ( अबाउदीन ख़िबजी का शाह-वारवेल ( उडीसे का जैन राजा )—७०१ । ७१६—( ज्ञाकष्टरं ) गृश्तिगृ । ३९९—( डिकि ) डिक्सिक 1881 -\$18 ( RY 14 DE19 PKF ) 53/19 । ०५१—( सिंगमिनाम ) ऋ Þì । ए९६ ,०९६---( ग्रागड्रम ) उसिह्ह १ ३४६ '४८६ '६८६ —( हप्र क इन्निम किर्नि ) हाप्रम*ि* । ५७--( कार रिष्टें होते ) कमहे । ३४१—( ालार राज्ञित रिक्ट चितिपालदेव ( महीपाल, कनोज का रधु-अर्डन ( गननेर )—33६-33०। 433 4381 —( क्षात्र प्राप्तप्र क्षात्र ) म्हेक्क् Ec, 60, 25, 909, 902 1 -इड़ , इध , १४---( क्षिम कि शिम माहेल्य ( विध्याप्त, चाण्यस, चंद्राप्त

109£—(किन्छों कि किन्छों) क्रिक । ४न१—( र्हाशान्त्र ) उक्राक क्षेपवेत (सर्वेग्स, जंथकार)-- ११०-१११। 1 005—(1於井 1季 形) केमास (कद्ववास, दाहिमा, सम्राद् पृथ्वी-। ७६५—(वि कि विश्व जगाइन की सिर् 5831 क्याववाच ह्वेद्राय ध्रुव ( प्रथमा )— 328 32E1 —( नाडींच का चीहान ) महेणहरूक् 1 88年—( 底形 13 कुरण्यसिंह ( राठोब्, मोश राजा उद्यसिंह राठोड़ राजा )—५००। कुरण्राज ( अकानवे तीसरा, दावेण का राजा )—४०६, २३०, २३४, २३६। कृषण्या ( उपेन्द्र, मालने का प्रमार हिलास्त ( विकाद का प्रसार )—५०८। 1 808 408-कृष्ण्राज ( कान्हब्देव तीसरा, प्रसार ) 388, 302-303, 330, 3821 कृष्णहेव (कृष्ण्याय द्सारा, प्रमार )— 1 509 (536---(民界 11年 हृष्ण्रात ( कान्हब्द्वे, प्रमार आर्पण्रात हबस्की ( प्रकार ) —१४६ । इसास ( मंथक्तों )—३द । । १७१---( ग्राइक्षि ) काम्ह्र 137--कुपा ( राठोड़, राव मालदेव का सरदार ) ईट ( क्यूब, सर आसर )—330। । (क्राप्र कुन्राम (कन्नीज का राजा, देखी राज्य-कत्य (स्प्र हम् इस इस)—१६० ।

किलेवस ( यूरोपियत् यात्रो )—इइह ।

जि.सी नोगड़ेव (मालवे के स्वामी का प्रधान)— २५१। गोप्रसात (साता)—१३६। गोप्रसार (साता)—१३६। गोवस्त (आहाल)—१६३। भावेद्युस (साहाल)—११३।

पुत्र )—१३४, १४० । कोबिस्सान ( तीसस,, दिवेपा का राष्ट्रह. सन्ता )—१७७ ।

तैञ्क । गीएदेशय ( चीहान संचाह दृश्वीराय का शया )—३०० ।

गोवरस बद्ध ( जोद्ध सम् का सर्थाव्छ )— गोवरस ( सम्बन्धीय )—३०६ । रूप ) रूप ।

१०। गह ( नद्राय, चदेत )—१२। गहारेष्ठ ( मूड्रासमा याद्व )—१४०। यहसमे ( मोखरोक्सो राजा )—११५,

बहुवमो (मोखरीवयी राजा)—१४५। इ५५।

चरावरूच (अगुम्म का युत्र)—१२६, १४०। स्थामोतिक (ज्ञामोतिक, चत्रप चध्न का १४०।

नमासुध (क्योज का राजा)—१८७। नम (सिध का राजा)—१८४। नम (संसा, सिध का राजा)—१८३,

ータコン

। ननश—( क्सके कियाद ) गाम्के कंगार (निरमार का यादन राजा)—२४४। चित्रमा (महाराज्ञ होक्स्य का पिता)— १०६

ŢĒ

। ९६६—( ह्य कि वाग्राज्ञम ) वार्ष्टके

उन्हें। गवासिह ( योषपुर का राठोड़ रासा )—

गड़माख ( सोंबंकी)—२५६। गणपति न्यास ( शयकार)—१३१। गणपति नाग (नागवशी राजा)—१३१। गथसुदीन सुहम्मद् गोरी ( गोर का सुब-१८६—( का

नाम भनीजा)—३०४। संयासुदीन सुहासद गोरी (शहाबुदीन गोरी का भनीजा)—३०४।

साजीयदीनखा (यादी सेनापित)— ३, २११, गादैनर ( यथकार )— १६। गानेयदेव (हेस्पयपी राजा)— ६३, २११,

र्गाहबन ( मंथकार )—३०१। गोहबन ( मंथकार )—३०१।

्महर्टा । महतीक, देखा )—२६८ । महतीक, देखा )—२६८ । महतीक, देखा )—१६० । महतीक (पोईतात )—१६० । महत्त्व (चोहात )—१६० । मोदक (चोहात )—१३६ । मोदेव वास्त् (डॉन्स्र)—३३१ । मेहर हर्षा प्रथम (चोहात )—३३१ । मेहर हर्षा प्रथम (चोहात )—३३१ ।

इट इस्ड्र

जगहेन ( बार्ख, प्रमार )—२३७। । न१५-७१५—( प्राप्तप्र ) नई।एक 1 3331 वगतिह ( दूसरा, महाराणा )—३३७, 瓦 । न्द्र-३६५---( प्राप्तरम ) इंद्राह्र <u>83</u> । ७३—( ड्राप्त क डाफ्टा ) फर्डिहरूं 1 e/e—( ग्रिम्मिक्काम ) फ्राइम् । ५९६—( १५५३म ) म्सेहर्म 1 ९६१—( राहार ) सिम्हर्म 1 ९८१ —( fivis हैंक म्हेलिम प्राइतिए ) मिर्निक्गाड्रमह्रम । १८१—( प्राक्तिः ) श्रीमुप्तः हे चेद्देव ( गाहिड्वाल राजा )—9 दह । १ ९७५—( इडि ) कड्रहे 13881 בג' צב-203' 303' 30ג' שפצי ্তত ,নই-৪৪ ,৪৪—( দার্দি ) মুদ্রেই 158-150' 180 1 —( हपु क म्क्राइड शिष्टमित ) **म**्ट्रिम उद्ध ने अवह ३५५-३५४, १२७, ९४०, ६४२, च्यी )—२८, १६, १२२, १२७, चंद्र (चंद्रगुप्त दूसरा, विक्रमादिस, गुप्त-। न्द्रह---( ग्रिम्अइस्रिप् ) कट्टन 1 95 5 चंद्री सीर्व (आर्थ्ड का चंद्राव)— --381 चंडमहासेन (प्रथीत, उज्जैन का राजा)

यगवर ( डेडिया )—5६६ ।

। ४०५—( जामग्र एक प्राचित है नहें चंडप (वागाइ का परमार)---१३४, २३४। 180, 7341 ,१३—( जाराह का राहों ) । छहू १ ३३६—(१६६१) किछमे इहुरू विमनायो (रघुनाथराव का पुत्र)—३२७। । ७०१ ,३३—(ाहार प्रिहेर्धिम) हागेहिही 160-( ह्यांब्रिशाक ,रिष्टेखाक्रक् ) क्रम्रतांच । ७२१—(शिहंदेव, जजपेखवंशी)—१८७। --3831 चार्नुस मेरकाफ (सर, दिश्री का रोज़ेडर) 1388 चार्बेस ( दूसरा, इंग्लेंड का बाद्याह )— । ०९९—( ज्ञानकृष्ट ) शाम्त्रवृष्ट्रियोष्ट 533 535 538 1 ,१९—( प्रामप्र क इंगाइ ) स्टाउड्साट । १३६ १३४६ सीबकी सन्ता )—२३०, २४३, चामुंड (चामुंडराज, अयाहितवाड़े का । ( फ्रज़ीक क्रिड़ं ) फ्रम्णाम । १४१—( म्हांक कि हामुद्धान किलिकी निर्माहराज की 1 68 6 68 ---वाचा ( महाराणा हेग्रोहह का दासीपुत्र ) नान ( स्था, दिस्स )—१७०। 338' 330' 353' 3581 न्धन ( स्था, स्थामीतिक का धुत्र )— । ३५६—( प्राकाश्व ) कप्रम चच ( देहिया )—४६८' ४६६। नन (नागर्न का परमार)—233, २३४।

। ५३५—( नार्डीन ) लाउन्हम

5861 नमसिहसूरि ( यथकार )—२१६-२२०, -- 558' 5381 जनसिंह ( चौथा, माखने का प्रमार रहना ) 1 456 '666-नगसिह (तीसरा, माखवे का प्रमार राजा) द्ला जयतुमेदेव )। जयाँसेह (दूसरा, माखवे का प्रमार राजा, रावा )---५५८-५५६ । जयाँसह ( जयतसिंह, गुजरात का सीलकी 535 5381 बयसिंह (प्रमार, भोज का पुत्र)—२.१५, 1282-888 जयसिंह (सोबकी, तेबाप का पुत्र)---ገ ኔኔሬ 'ኔአሬ 'ኔአሬ 53±-553' 585-580' 5₹3' वयसिंह ( सिद्धाव, सोबकी )—२०४, -350' 554' 5481 जयवमो ( ह्सरा, परमार देवणत का पुत्र) 1 756 '666-666--जयवमी (पहला, प्रमार यशावमी का पुत्र) 1888 जयवर्मा ( वर्मात नामवावा राजा )— 1306-(時 उस्हा क कायर प्राप्त क्या है है है । सिवाय)—55६। जवाबिहीन फीरोज्याह (दिल्ली का ख़िवजी नयमंगल ( वागर, जंशक ( कामफ 1032-व्यमस्य ( महाशाया शासम्ब का इन्ह) 1676 ज्यमञ्ज ( परमार, कमन्यर का प्रत्र ) — | जयभर ( भड़ांच का गुजेरवंशी राजा )—

3881 ज्यपाय (बाहोर का स्वामी)—5१५--- 185-188 I जयपाख (जेपाक तवर, दिही का स्वामी) 220 253-2581 जगवामा ( महावत्रप चधन का पुत्र )— 1335--व्ययसिंह (नयत्रस्वेह, जयतसिंह, दिव्या) 1 8 ት è वरसार राया )--- ४४६-५४०' ५३४' जयतुगिदेव ( जयसिंह दूसरा, माछदं का व्ययवदं (क्याय का गहरवार रावा )— व्यवस्त्री (कद्वस्त्री श्रा )—583। व्यवश्राता ( स्थितवा )--- इं ५ ६- इं इं ० । । ७३६—( र्घक्र ) साइमर्फ संस्थातक )-- ३१७। जनस्यरे ( हसनगत्, वहमनी राज्य का ग्रनस्यां (गुजरात का हा।क्स )—३३०। असार्यम्ह (स्माप्र्य )—ईल । व्ययम्यत ( तांद्रवया ) इत्रे ४६३ । -3581 वनकानी (सिविया, जयत्रापा का पुत्र) 1268 जनकोजी ( शिवाजी का पूर्व )— 1 = 3 6---( ग्रिग्र कि उसगान ग्रहित ) विहासक्रीक विवाह के अधिक का दावा )—५०८-५०६। 1868

—( ड्राप्त क प्राप्त ग्राप्तात्रम ) कामगर

1088

1 272 od' 182' 188' 405' 485' तेजवाल ( पोर्साइवर्शी मन्नी )—89, -333 3851 त्वसीवाई (जसवतराव होस्कर की राष्ट्री) सिंखपान )— इं३०। वैगलक्याह ( सेहस्सद्याहे दिही का । ३९६ (१५—( ह्यु कि विकास ) सिंह 358,3301 तुक्षा ( सिविधा, जयशापा का साई )---1888-( मािहर कि प्रहेन्ड्र , प्रकांड्र ) हाप्रीहरिक्त वास्तव ( वर्द्धवा) राजा )—8 ह । ि १५६ —(। हास कि रेसरे सिहिही क्राफ्रिस के फराप्र रिष्टिर्गिक ) ड्रांघाग्रात १०३६ (७५—( कि कि एस) उनकु के क्रममात्र ।फ्रांत्राञ्चम ) निर्देशित

त्रिसुवनपाल ( सोलको देवप्रसाद का पुत्र ) उर्दर रहे । ,१५५ ,०५१—( किलिकी )—२५०, २५१, 1 885 व्यवसाल ( बर्ड, हृष्यव्यी राजा )—१४३-352-358 385-388 1 , ६६-१३—( क्लिव्यी राजा)—६१-६३, तिमाल (सना)—२११। 302, 308, 390, 399, 3801 —( क्योंटक देय का सोबकी राजा ) 1836 '606 तैनसिंह ( विनोक् का सहाराब्स )—

-३≂१—(ग्रइतिशी प्रतिहार)—१≂६-

। २७५—( डोइनशी) —२७५ ।

1 376 '786-

1 656

—( क्षिम क प्रदेश, यदार का का प्रति 3381 डीर्य सेववान ( माइसार का स्वामा )— डांमस दो ( सर, राजदूत )—३३६। 3 to 3 5 te 3 3 o 3 3 te 1 3 43-3 44' 3 63' 3 63' 3 2 22' 50' 83' 88' 84' 08' 30E' रॉउ ( जेम्स, हर्नेल, घर्यकार )—9, २६, 1808-( इगिष्ट्राह । से सम्म ( सिस्र का बाद्याह )

1 805

丒 । ७३—( प्राक्राप्त ) कार्रहीह 440, 441, 4481 उन्संसिह ( नागड़ द्या प्रसार )—५०६, हो ( क्नेंब, प्रथक्त् )—३०१। दामार्यस (बबलका मोकराया)—११०। डे ( कतान, मथकार )—३१। हुपसे ( फ्रेंच गवनेर )—३३६, ३३७। डिमुक्सं ( स्राधिता का दावर्षेप )—३०८। 1806 दाग्रामिश्चर्स ( स्रीरिया हा राजर्द्य )— 3

वानसेन ( मिनिन्द्र गायक )—३०। वाय ( मडोर का प्रतिहार )—१६० । । ५३५-१३५—( गला प्रिंगिंग ) करूठ तहमार्प ( ह्रेरान का वाद्याह )—- ३११, । ६४१—( क्षिम क तराजनपाख ( जिलोचनपाल, लगतोरमाण वसाइची (जास)—१३७।

। ने १८ कि कि होंगे हैं कि हो । का वृक्त )-- इव । हुबहासह (बूबोसिह, दिबोपसिह, शिवानी । ४०ई—( फ़िक्शाफ़क्ट दुर्वभरात ( दूसरा, चोहान चामुदराज का १३३८ —( ह्य कि हारे दुवैभराज ( चौहान, सांभर के राजा विह-दुर्वभराय ( सोबंकी )—२४३, २१६ । ह्यंभराय (संगमराय का तैय)—3 हत । दुर्वभराय ( मविहार )—३०३। -- 4851 हुलैमदेवी ( सीनंकी हुलेमराज की राणी ). 1396 — (ग्रिग्र कि क्वक ग्रइतिए ) विर्हम् कि इ 1 03-33 दुवांधन ( कुरवंशी, धतराष्ट्र का पुत्र )— दैज्यसाव (साबका)—४६०। हुमैनसाल्ड (क्सरकोटका स्वासी)—२३७। हैय्निशास्य (शहाई, हुजनशाळ)—9३०। दुगोदास ( मारवाङ्का प्रसिद्ध राहोंद्र )— द्वानितो (तेवर सळहदी की राणी)—इत। दुगो (रामधुरे का चेद्रावत राव)—३१४ । दुगगय (बाह्ययवशा राजा)—२४, ६४ । होपसिंह ( पांडेहार )—१६० । दीनीक (शक )—१७, ११४, १२३। 138 1801 निवाकर सेन ( वाकारक वशी राजा )— विवाकर (मातंग दिवाकर, विद्वान्)—१६० L 3531 ,१५६—( जीशान्छे छिपष्ट ) क्रिक्टी । ६० ।—( सर्वेच्शी राजा )—६०।

दीहर ( भित्र का राया )---हरे उत्दर-188 350 355-3581 नासिन ( महाचत्रप हदसिंह का पुत्र )— 1 258 '058 वासनदश्री ( ब्ह्सेन का पुत्र, चत्रप )— 155-1581 दामजदुओं ( दूसरा, महाचल्ल )—9२०, 332-338 353-358 1 नामध्यद (हामजदुशी, महासत्र) — 1885--वाउद ( अबुब्रक्तह, सुर्तान का स्वामी ) इश्रस्य ( मीवेवंशी )—१०६-१०७। देशस्य (रविवेशी)—६०, ६०। । १६१—( भाम् ।क स्रम्हे ) सम्ह 1785-व्यीपनी ( मरहरा, शिवाजी का पूर्वेस ) । नद्र-( शिक्ष ) मीप्रिकृ । ३३५-न३६—( १४३१३ ) ज्यह । नश्र--( गड़िनार ाक प्रश्मं ) इड़ 3581 दया ( सिधिया, जयश्रापा का भाडू )– -333' 380 1 द्वतहेनी (गुघनंत्रा) समुद्रगुप्त की राणी) 138 1331 द्वांमेत्रा ( शक उपवदातको स्रो )—१७, 3 3851 न्। हिस्बोप ( सर, सेवापति )– । ०३६—( प्राक्तक्ष ) स्ट्रांच समाप्त B

1375

नित्त ( मंथकार ) — इंट । — ( शाब्र का प्रमार राजा ) — कानिमी ( शाब्र का प्रमार राजा ) — कुट्ट ( यथाति का प्रज्ञ ) — १९, १९, १०६ । होपड़ी (माधिनी, सैरधी, पाडको की खी) होपड़ी (माधिनी, हैरधी,

B

धारावर्षे (शाबू का प्रमार राजा)—२०, सब्बात्यदंव ( श्वा )--३६३ । घवल ( वधल सोलंको )—२५२, २५७। 1355 धन्त ( हिसिकुडि का राठीड़ )—१६५, सवय ( माम )--३०८। समेपाल ( पालवंशी राजा )—83 । परयोवराह ( इ.स.) — १०६ । 1 082-382 686-386 385 503-508 सर्वावराह ( आर्ड का वरमार राजा )— सर्वाधि ( चावहा )—३६५' ३८५ । 1 न ह १ — (हाम कि एग्रहीताम) एग्रहीर न भंग ( यहिन, मरहेरा )—३२५ । सम्यत (ब्रेस्थविद का स्वाम्)— ३३३। सम्यक्ष ( मारावद्या )--५६५ । संयंत ( अत्रक्ष )-- ५०६। 1826 धनिक (बागढ़ का प्रमार )—१३१, । ३०५—( ज्राकष्ट ) कर्नाष्ट धनपात (मथकार)---२०६, २९३।

1 636 '036 '286 I

180, 184-700, 702, 739,

। ००६—( अक्षर ) ।इह दोवतराव ( सिंसिया )—३३०, ३४० । । इन्१—( ग्रेप्राष्ट्र कि मुक्ष कामून्डेम गडिहोर ) विहासान्ड्र । ( रिकासिस किई ) सिग्डमई 3341 देवराज ( सरहरा, थिवाजी का पुलेज )— देवराज ( चोहान )—5६६ । देवराच ( साबका )—3४८-5४६। 1028,308 —( ग्रइतिप्र रिष्ट्रंडर, स्थाप्रम्ह ) लाउन्हें देवराज ( जाबोर का प्रसार )—२०४। । न्द्रह—( ग्राम ) साप्रमृ दुवससाद ( सायको )—५८६, २५६ । 1386 इाया)—555, 55६, 57६, 5१६, देवपाय (साहसमझे माबचु का परमार 1 628 ,828 देवपास ( रचुवरी प्रतिहार )—१७४, हेबद्दत ( नागव्यो )—१६३ । 1 606 '506 देवदेय ( अडाएक्स )—३६०, १६२, १७६, दुवरीस ( साया )—३४६ । 1838 -( पिए।) कि उद्योहीह हाउसेह ) किहे १ ५०५—( ग्रामग्र ) फ्रांक्ट्र इंखा (सिलंकी)—२५६ । 1 605—(标用) 1239岁 र्थाव ( देवराय) देहिता )-- ५००। देद्दक-३८८ । देश ( सोतंत्रों)—२१८ । । ३३५---( एहींह ) कई षुद्रा ( जेसनमर् का राजा )—दद ।

। ७५६---( फ्रिक नाना फड़ंचनीरा ( प्याना का सुख्य क्रमे-नाथसिंह (सिविका)—२४८। । ७९६---( है।स नाथजी ( महाराणा जगत्सिंह कुसरे का । ( देखे वागमर दूसरा ) । नागार्जेन ( विहान् )—१२६ । नागसेन (संबंद )—१११। नागसेन ( सना )—१३०, १३२। नागसेन ( नागनंशी राजा )—२६२। -- 483' 485' 486 1 नाग्राज ( स्रोजंकी, चाधुंदराज का पुत्र ) 1646 नाभर ( प्रतिहार, भोजदेव का प्रज्ञ)— 1378,028,828 प्रतिहार राजा)—१७३-१७४, १८०, नामर (द्सरा, नागावलोक, रघुंची रावा)-305' ३०६' ३८०' ५६०। महिहा विष्युरे (किहाना ) उसामन -- 3 E E | नाहर, मेडिंग, का प्रोहें। नाहर, मेडिंग का प्रतिहार राजा) १ ५६६ — (सम्) महामार 1836 —(कि कि मक्ति ाम्डीर ) विहेल्हा **म** 338' 330' 353-3581 नहपान ( गहाचत्रप )—१७, ७०, ११४, । ५५९—( फ़िक्क ) छिन्छन 3861 नरेद्रगुप्त ( यथांक, बंगाल का राजा )—

1765---

। नहर--( मिलिस) ) गगन

( किस कि मिन्नक्षित्र मामभू ) एषात्रान

नस्सिह ( क्यांस्थ )—5 व । न्त्वाता ( दोहेवा )--१६६। 538' 532' 550' 538' 588 1 नर्वमा ( मालवं का प्रमार् राजा ) 1286-686 न्त्वमी ( वर्मात नामवाला राजा )— अरवर्षेत्र ( वेसवर्गी राजा )— १५५ । । न३१—( ग्रइतिए क ग्रहम् ) उभरूम । हर-( फिकल्स ) श्रीकृष्टकान 1265---( फिए कि एस्र ) एक्ष भिरुद्ध नहुल ( प्रतिहार )—9८६ । 3341 नवसदीया (सार वायर का तेत्र)— مل 188, 303, 330, 3831 संयुक्त ( आब्रु का प्रसार शाया )—1६३-1626-नैवराय (बारदंश का राश्रे राया) 1306 भैवराव ( इंब्रिस का राष्ट्रेंड रावा )— 1036-धिन्मड (धिन्सेन दूसरा, नताभी का राजा) ब्रैवसड ( वद्यसा का दाया )—85 । दूसरे की सायों )—१३४, १४०। ध्रबद्दी (ध्रबस्वाम्सा, गुप्तबंशो चंहाप्त सुसराज ( प्रसार )—७६, १६२। 1 626-(क्रिक्रिक (सिर्केहि), क्रिक्रिक क्रिक्रिक क्रिक्रिक । ३५१—( हडींग् ) कमाञ्च धारावर्षे ( जालोर्स का प्रसार ) —२०४।

नर्सिह्युस ( गुस्वयो राजा )—१४६ ।

। इंद्र —(। कार्राक प्रका ) असंगिरित 1 =6 =--प्रतापसिंह ( मरहरा, शिवानी का पूर्वेज) 1 282 , 285 ---प्रतापिह ( मरहरा, वितारे का राजा) स्थातक )--३१४। प्रतापासह ( महन्ता, अलवर राव्य का प्रसार्वासेह ( तवर )---१६७। -503'5031 त्रतापिह ( आब्रू का प्रमार राजा ) प्रवासिस ( मिन्स )—8 द । 3381 महाराखा )—८४, २६७, ३१३-વ્યવિદ प्रतापसिंह ( सीसोदिया, राया )—ई०। नहाम कि प्रथमित (कवनहा, जयपुर का महा-1 675 '875-876-प्रवातमञ्ज ( बड़वा' ब्राह्मवत्व का त्रेत्र ) । ६५-९५—( ग्रहार क्रिक्ट्रक ) ग्रहित 1 632 '63-प्रीवेत ( प्रहिव्यी आमेमन्यु का पुत्र ) । ७३६—( मास ) आयोग । e=e—( पिष्ट्रिक्ष्ण ) साउडी।सप्रम् 1601 प्रशुराम ( बमदोग्ने ऋषि का प्रज्ञ )—६६, प्रमाहे (महोबा का बदेख राजा)—3४, ८७। । इ.इ.६ — ( ग्रांग्रिक कक ग्रांक्रिय ) ि व ह ह । । ३०६ , नन—( फिए हिस् प्रिमी (प्रावतो, विताद के शवल रख-। ५७५—( इंडि ) फ़्डांग्रिक पद्मासिह ( दांहेवा )—५६६ । प्साराज ( पान वेचनेवाला )—238 ।

तदानाग ( सागवशी राजा )—१६३। 508-5301 ,०३१—( प्रकार , कमग्रेम ) साम्रम 1 0 5 5 पतवांख ( महाभाष्यकार )—६५, ७०, । नन—( मिगम् पताइ रावल (जवासेंह, चापानेर का h बंदी (सवा)—१३६। नान्द्वद्व (।श्रीत्रागवश्री राजा)—६०। सस्दिनी (कामधेतु की पुत्रो )—१६०। । ( इस क्रिंग अह ) । 1 08 5, 30 5, 005-339 3==' 534' 536' 540-548' नेपासी ( सुहपाति, एयात लेखक )—४६, आई)—वद्य । त्वमा ( नरवमा, गांतेहार मलयवमा का नोलिया ( आर )—१८८ । नीवराज ( अनम्रिका राजा )—131। १ ०५ इ—( अवस्य का दबसर )—इ ५०। 1035-( ह्य क कार्क गड़श् क्रिक्ट क्ष 1055-निति ( विदेह, सुवैवशी ह्ववाकु का पुत्र ) 338 35K। निज्ञामुल्मुल्क ( हेद्रावाद का स्वामी )— मिकुम ( स्पूर्वया राया )—५०३। 1 376 , 376 , 506 , 606-नाहर्राव (नाहर्राज, नाहव्राव, पांवेहार) नारायसान ( प्राना ) नारायमाना नारायण्डास ( तंतर )—२६७ ।

业 । ४७१ — ( ज्राकारन्स ) हीक पृष् । ५७१—( एकार ) एकारि । १.च-०.च—( गलाइ का स्वात )—५०.५ । 1826-226 '028--( EB पुरवीसेत ( यथिवसित, चत्रप, रुद्रसंन का 1 605 '335-युरवीरात (दूसरा, प्रयोभर, चोहान राजा) था छस् )--८० ४४८ ५६०। युरदीराज (सीसीदेश, महाराणा रायमक 3001 566-560° 500° 503° 306--- 03-03, मह-म७, १मम, १६६, युरवीराज ( विथोरा, तीतरा चीहान समार् ) 3031 युर्वेषाय (परमार )—१६२, १६४-१६५, 1836-पुलभूति ( वैसच्यी, थाणेशर का स्वामी ) पुरम् ( वेश्य, सोरह का यासक)—६६ । 300 3331 विवासंत्र (संगवर्श स्वा )—13, ७०, पुलक्या ( दूसरा, सोबकी )—२३८ । 1 036-376-पुर्वेन्द्रमह (धृविनमह, वाष्ट्रमह का पुत्र)

30E' 3381 ,३४-४४—( शिष िनि<del>न्</del> ) नाम्डीास् इइ६। ,४९६—( मान बादशाह ) रामिन्द्र 1 65--( 万事 -फ्रंट र्जीष्ट । जाद्व प्रज्ञाश क्रमीप्र ) रूप्तिय पक्क ( यद्धवंशी राजा )—६४।

> विगता (पंडेहार नाहररान की पुत्रो ) । (१५६६ मार्गिन मार्गिन विस्त )। । पहि ( स्तराव्ह का भाई )—१न । । ( म्ह्रेष्ट क्रिक्ट ) धाप १ इवेड, ३०६, थई—(प्राक्तार) निर्मिति । ४४६-६४६—(उन्हेंस्) है (छनेक) उक्तिम । १९१ (ने ३-७३—( प्रकार ) काउन्न प्छीनी ( ग्रेथकार )—१०० । गाइस ( युरोपेयन विद्वात् )—३०१। \$ 50' \$ 52' 503' 586 1 राना धारावर्ष का भाई)—२०, यहादनदेव ( ताबनसी, परमार, आबू, के । इन्१—( फ्रिए कि छाएकछान्छी महाध्नाहेंने ( रघुवंशी महिस्स राजा प्रभास ( डोव्वेशी )--- २७२ । । ०४९ ,४६१—( स्टि कि प्रभावती (गुसवंशी राजा चंद्रगुप्त यूसरे 1 オオレースオレ 'きれし-प्रभाकरबद्धन ( प्रताप्यीख, बेसवंशी राजा ) प्रशासक ( साससगोद्धी साह्मया )—150 ।

388 340 385-388 5801

सीबंकी राजा )—83, ६४, दर,

पुत्रकेशी ( अवित्यनाश्रय, लाह देश का

१९५—( फेट्ट क्रि.स. क्रा क्रा हेर्स ) १६५३६

( हम कि सामा क्रमां के मार्ग के

त्रवबनाई ( यसिद्ध भिवाची की राजी )

पीलाजी ( गायकवाद )—३२६ ।

वेर्ड ( यथापु का वित्र )—६३।

-33E' 380 1

1 228--

1608-

बाहु ( बाहुक, इनबाकुवंशी )—8 ६ । बाहक ( संमापांते )—११६ । -- 3881 बार्हणदेव ( रंग्यभार का चोहान राजा ) नाबंद ( भारो )—१४४ । वार्ताराव का धुत्र )—३२६, ३२७। बालाजीराव (बालाजी दूसरा, पंशवा 1328 बाबाव्यी ( वेंबरवाः विश्वचात्र का वेंश )— 1 585 बालप्रसाद ( नाडोल का चोहान )—१६६, । ९५९—( क्लिक्षर ) श्रीप्रह्मान 1 2 2 2 ---बाधोलोमेयो ( नाविक, पुतंगाल निवासो ) । ०४५—( होगान्छे ) मग्रह 33 € 1 बाबा ( मरहराः, शिवाजी का पूर्वेग )— बावर ( मिगल बादेशाई )—333:1 383 386 380 433 484 1 वायमह (बाय, प्रथकार)—89, ७८, -350, 355, 380 1 बानीराव ( प्रावा, रधुनाथराव का प्रत्र ) त्र )—इरह' इरह' इरह-इड्ड० । बाजीसाव ( प्रावा, बालाजी विश्वनाथ का बाघराव (सोबंकी)—२४५, २५१। 1 0年9-3年9---( 列井列 ) 日日 । ०३१—( प्राइतिए ) घाङ 1 6 9 6 -३३१—( ग्रइतिए क प्रधम् ) कहाछ मेंगल बादयाह )—इंग्रह ।

मिलें के इस्ति (इसरा, इस्तिक का अलिम

1 76 2-बहाद्धरवाह (बाह आवम' मेगव वाद्याह) वहार्देशाई ( ग्रेयराय का सैख्यान )---=। 385' 3331 बहुलील जोदी ( दिह्यी का सुलतान )— 3081 बह्रामशाह ( गंजनी का स्वामी )—३०३, १४६—( ह्याएशिक कि मार्डे ) ग्री मार्डिक । इ१५—( ज्ञाकार ) लाह्रक बहात (माजने का राजा) — १ ६७, २४७ । । ७३—( ईाप्त क डाप्र्हों ) क्रिनाक्र म देवेत )--१३५ । बखवमों ( शासाम के राजा भारकरवमो का सैंबर्वस्त )—18ई। क्लिकार रिष्टिंडियाए के काशक) लिकाउँड बर्ने ( श्रवेज़ सेनापांते )—३४१ । 335 € न्( क्टूर क किवायी, 1539म ) उड्डा 1 225-( fkg

भीस ( गोंह )—२७५। । ०३१---( प्राइहीए ) मरिस भीम ( तक्र )---१४३ । । न०१—( मेंकि ) मि मीम ( बलल, पाइपुत्र )—६५, ६६ । । ०७१-३३१---( प्राइतिए ) छड़ीहिसी भिद्यमालकाचारं (देखो बसगुर्स )। 1 675-(गर्मा के मिर्नियः, प्रामक्) गिमहरक्राप्त 1351 सस्क्रवमी ( असाम का राजा )— 1006-भार धरवमाँ ( विदर्भ का भोजवशी राजा) भास ( मंत्रकार )—3दे ६०। मावसङ ( यथकार )—3०। 3331 भारमल ( आवंद का कन्नवाहा राजा )— 1 585 भानुगुस ( गुसन्या राजा )—६३, ९३६-साइत ( बाह्य () -- १११। । इट्--( ग्रहेस भवानीसिंह ( माला, राजराणा, मालावाद 1 ३७५—( ट्रांप एक ज्ञिनम्लेट फ़्रीामक्रमें इसिंद ,िर्फ्स ) ग्रेड्रिस भर्वे ( भर्वे देवें चे वाहान )— ३०६ । -- 151' 153' 1581 ( इप्र क रेस्ट्र निस्ट पहर ) ।मार्ड्स भरह राया (दांहेया)—-२७०। 1 7年一(1万本24年) 万子4 353' 353' 358' 3€≃ 1 —( fluig कि इन्छिनेड प्राडितार ) रहा भद्सार ( क्रिंम ग्रम्भे हेब्रो किंद्रसार मौये )।

भगवानदास ( आवेर का कळवाहा )— 1 05-भगवन्तदास ( शांबेर का कछवाहा राजा ) H. । ६३१—( फॉमिने-शिम् ) गाउँह 1838、388、05-(列本政法) 現時原民 1881 न्त्रीयसी (वस्टिन नामवाता राजा)— 1006 सुहदूथ ( मीयेव्यी राजा )—११, ७०, वीयर, ए० एस० ( मंथक्तो )--१४। । न१९— ( फिक्छं ) फ्लांधॉइ १ ६३६ '३४६ ,९७--( लाइहां नमें ,५५०) ग्रह् 1 505 इन्द्रेन ( कीन भूम का भवतेक )—६६, बैसरीस ( रीसब्दा) अंधन्त )-- ३ इ०- ३ ३ १ बुदमीन (ख़बीफ़ा क ास्तिहि)—न्दर । बीख ( अक्षक्र )—१६० । 1785--वीका (राठोड़, वीकानेर राज्य का संस्थापक 1001 बिदुसार ( सदसार, मोथे )—१०३-बिंदुनाग ( नागवंशी राजा)—2६३। विष्हेण ( कश्मीरी, ग्रथकतो )—२४३ । । ५९८-६९९—( क्ड्रांस्वेंग्रेंग्रिस कि विरहण (कांवे, प्रमार राजा विध्यवमो 1808-बार्डें हानसाम ( बार्डार्डें होन गोर्स का 1941 )

1 306 '806 '00-

सगवानलाल इन्द्रमी (डाम्टर, पुरातत्वनेता)

मधनदेन ( मांतेहार )—१७६, १७८ । मधनदेन ( गुज्यर )—३४६, १५२। । ५६१ — फ्रिंस मांग्रेनाग ( नागव्यी)—२६२ । H भाडे ( चावहां का मूलपुरुष )—१८० । भांडे (हमें का मंत्री)—१५७, १८०। भोसला (देखो भैरवसिंह)। भीवाराज (देखी भीमदेव सोखकी दूसरा) । 3321 मीरवी ( मरहरा, शिवाजी का पूर्व )— 381 मीनरान (महाराणा सांगा का प्रत)— भोजदेव ( डोइव्या) --१७२ । i ezi 380, 307, 304-340, 342, भोजदेव ( भोज प्रथम, प्रतिहार )--७४, ( गूबर, वावराव का पुत्र )-स्र् 343, 940 1 भीज ( प्रतिहार, महेन्द्रपाल का धुत्र )— --354-558, 3341 मीन ( दूसरा, मालने का प्रमार राजा )

माजिताग ( नागत्यो ) — २६२ । माजिता— १३२ । मथनदेव ( गुर्जेर ) — १७६, १४२ । मथनदेव ( गातेहार ) — १७६, १७८ । २२४ । मदनवमो ( महोबा का चंदेल राजा ) — २४४ । २४४ । २४४ । १४१ । २४२ । २४२ । १४१ । १४१ । १४१ । १४१ । १४१ । १४१ । १४१ । १४१ । १४१ ।

भोज ( सिविकी, देपा का पुत्र )—२५८ । 1 =36---भोज (मडोर के प्रतिहार नागभर का पुत्र) भोज ( मोर्य )—३०६ । । ९७५—( फिइंब्र ) फड़ेगार्गम । न३१—( प्रावृद्धार ) उसामिस भैरविसिह ( भौसत्ता )—३३७-३१६ । मुख्य ( डोइवर्स) --- १७६ । 1305-भूषिकादेवी ( प्रतिहार देवराज की राणी ) इ बद्ध । न्ति हेरे । के हिल्ला हेर ( सर्हरा , १३३६ ) रूप हेरे 1581 -동우리 (의원-의원은 ( 한국 ) 라타 भिद्धं ( सिंडेहार )—2 ६० । -५३—( गिष्टहेक्ह ,इमानिमगिम ) मगीम भीमपाल ( तंबर )—१४३ । 1 इंदर 488-540' 484' ક ક ક - ક ક જે` 182-188, 303, \$@\$-\$@\$ गुजरात का सोलकी राजा )—१४३, भीमदेव ( दूसरा, भोबाभीम, भोबाराय, 1335-035 53€ 585-58€ 58€ 54€ -383' 384' 333-535' 534' मीमदेव (प्रथम, गुजरात का सोबको राजा) १ ५३६—( १६१) भीम (भीमपाल, ाहेतपाल, जाहीर का

55-56° 535' 538' 538' 538'

भोज ( विसुबन नारावया, माबचे का प्रसिद्ध परमार राजा) —३६, १६३,

माथन ( मालने का यासक )—१६४। । न१—( कि कि होंग ) हित्त मार्शेवेल्स ( महाराज )— १३८ । मार्यकराव ( राजा' सातवा )—33ट । । १७—( राजा किन्साक्ने ) हिर्मिश्च मास कांचे (प्रकार)—२०, १६४, २१३। 1026 वियातकताय का तथ)—३८५-३८६ महेन्द्रपाल ( ह्सरा, रघुवयी गांतेहार ok' 305-305' 345-345 3401 मायदंव यसम का विश्र) — ३६१ ०८-महन्द्रपाल ( महन्द्रायुघ, रधुवयो प्रतिहार 481-4851 महेन्द्र (नाडील का चीहान राजा)— । ९६९—( ाहार ।क रप्टुश्में ) ब्रन्ड्रम महेन्द्र (क्सिस का राजा)—9३०-9३५ । धर्योवराह का पुत्र)—१६३, २०३। महीवात ( धूमेंट, धुवभर, देवराज, प्रमार --38€ 58€1 महीपाल (सांलकी कुमारपाल का भाई) महोताब ( साखबा तस्मार )—5इट । महीपाल ( महपा, परमार )—२३०। 302, 323-328, 3201 राया )--- वर्रे ३वर्रे ३वर्र-३वर्दे महोपाल ( मिंतेपाल, रघुवंशी शतिहार 1 ≥26--(ग्रिग) कि जापूर-इम गड़िनार ) किश्डिम महोचद् ( गाहक्वाल राजा )—१८६। नद्भन की राखी )—१११। महासेनगुरा (वेसवयो राजा श्रादित्र-। ७५१—( १त्वार भिष्टंसी ) समित्रा ।

महाप्य ( महानेदी का पुत्र )—६६-६६। 103 महानदी ( श्रिश्चनागवंशी राजा )—६६-1822 महादेव ( नागर, मालवे का शासक )— 1348 महलू (सोवकी, कान्हद् का वेरा)— 505-802003030500 सहसूद गज़नदी ( सुवतान )—१२, २६, महमूद्याह ( विकत्रा )—२२६ । 1 52 सहसूर विख्यी (द्सरा, सुवतान)— । ६०६—( मिन्नि कि सर्वेद ( हेंसरा' सार्देद का वृंडा क्षार गंबंचा 3031 मसुद् (सिवतान महमुद्द का वेरा)— 1 686 सिहिकानुन ( कोकण का राजा )—१ ६७, -3331 मद्दारराव (द्वरा, जसवंतराव का पुत्र) 3331 ,३९६---( उक्लंड ) माग्राडग्रम -36€ मलयवमें ( ग्रावेहार )—9द६। । ६८६—( धुमार्गते )—इ४३ । 1881 —( हिम क गिम्हा शिम्ह ) *छार*हुम सर्वेर (राया)—वर्ध । सर्वेद ( ब्रबस्थाद )—- ३६०' ५३५ । । इध५—( फ्रिए कि फ्रेक किलिस , किलिस्वी, पिर्वेष्ठ कर्ण

। ३०६,०१—( फ्रिकेंटि ) मिक्र प्रिश्चिम

। ७६६—( होए ।क ड्राए मुज्यतर जेग ( इचिय के पूबेड़ार आसिष्ट-। ५७६—( ग्रञ्जात सुपज़कर किरमानी (मिज़ो, श्रजमर का --5481 सुगेरा श्रद्धन शासी (श्ररव संनापति) । ४९६—( त्रीमार्म डिगष्ट ) मार्क्नम् 1 08---सर्ग्यहीन केकोवाद ( गुलामवंशी सुबतान ) 1 626---सुआविया ( ख़बीका उस्मान का सेनापति ) 3331 सिक्रव्यस ( क्ष्रांतांचेच का बंदा )—3 ३ ६, राज की सी )—3ह । -हिम प्रकृ (द्वरम्प्रहे इप्राप्त ) है।होग्रीम । न्रह-७, ह्र- ( है। म्रह । फ मीरवाफर ( बंगाल कं नवाव श्रवीवद्रोखाँ 3341 नीरकासिम ( मीरजाफर का दामाद )— 1881-2881 385-386 3383 ઇ કે-દ કું' मिहिरकुव (मिहिरगुव, हुण राजा )— ामांबंद (ामनंदर, युनानी राजा)—933 । । ६०६—( जिन्स, मंथकार ) चिन भिनेडर ( खुनानी राजा )—330-35। । ७३५ — ( प्रम्मे ) मिल्रमी माहेशर (मीयं)—६६, १०८ । -3341 माह्बजी (मरहरा, शिवाजी का पूर्व ) 1 736 मासरा ( दाहेवा मेघनाद को को ---( मे

1 = 9 इ — ( फ्रेंग्रेस क्रिकें , राम ) मक्ज़ाम

( हिंग कि हार्गाउँगम रक्णेंड ) हार्ग्छाम का दुवेज )—इश्ट-इश्रह मुन्त ( मालूनी मोसका, मरहरा, शिवाजी । ( ड़िमीड़ किड़े ) किछो।म । ७९९—( कडीएने घोएं क मालायर ( परिडत, प्रमार जयवर्गा दूसरे 1 66 2 22 माखदेव ( राठोड़, जोधपुर का स्वामी )— मार्स ( मंथकार )—३०३ । स्टिस्य ( क्यूब' स्यातिषु )—ई ८३। । न९१—( ज्ञाकथर ) सम्ब्राही रम्हींम मान्याया ( स्वेवंदा) सावा )—क ६ । 1805 ,57 मानासेह ( शाबेर का कछवाहा राजा )---मानांसेह ( तंबर )—३६, ११३, २६७। 360, 3331 मानतुगाचावे ( मानतुग, प्रथमा )— सानकदेन ( चोहान )—2 ६६। सान ( सान मोरी, मोर्थ )—६४, १०८। तेश )--- इंड ।। मास्रासिह ( कछेवाहा 'सवाई यवसिह का 1 0 £ £ - 3 & £ --- ( EB नाधीराव ( महादनी सिधिया राष्ट्रीन का 1055--(FB मायोराव ( दूसरा, नारायपाराव पेशवा का 1055-साथोराव (बालाजी वाजीराव का पुत्र) -3381 साधवासिह (हाड़ा, राव रतन का पुत्र) । ७६—( ह्यु कि साम्बासह (क्येवाहा धाया मगवन्तवास

--- 3331

विशो साजा )—६३। वयाद ( विशासास का द्यांक्स )—5६३। Þ । ९ ६९—( ति १ का राजा )—१३१ । 338' 333' 338 1 न्द्रमें क्षेत्र के निर्म के निर्म के निर्म के निर्म के मंगलराज ( कछवाहा )—5६८ । मोह्त (मुहम्मद् गज्ञनवीका वरा)—३०३। 1963, 3901 माक्य ( मुवादे का महाराजा )—518, 83 3001 भंगास्थिनस ( यूनानी राजदूत )—७०, मेहराज (साखवा)—१३८। 1888—( PF罗 ) 帝戶托 1805—(fibit कि क्षां भारत के प्राची के विश्व की 1368 , २०१—( प्राक्**ष**ष्ट ) एहेर्न 1082-( इप्रिप्ति क उसीहरू ग्रिगाउन ) 1र्म

1 68- 380 303 3801 नशोधवत् (आव् का प्रमार राजा)— वश्रीयर (डोड़) —२७२। 1 598、898---( F作 वशोदामा ( चत्रप्, स्वामी जीवदामा का --- 350 353-3581 वशोदामा ( महाचत्रप, दामसेन का पुत्र ) 1 ०११ ,१५—( ग्रिम्ट्रम् ) ज्ञापन बर्ड (बादन)-- १६, ११, १०६-११०। यउन्पाल ( जनपृक्षवंशी )—१८६ । सब्देशेंड्रं ( देंसरा' इंसच का संसाम्बर्ध-

। ( प्रडिमिंग क्रिक्र ) हन्मिम मेधनाद ( दाहैया )—2६८ । । ५०१—( ह्यु कि एकार ) हान्छम् मेशस (सीरीन का राजा)-- ३०६। मूलवमा (बोर्नियो राष्ट्र का राजा)—१८ । 1 285-मूलराज (सोलंकी भीमदेव प्रथम का पुत्र) 443' 488' 486 । मूबराज ( दूसरा, सोबंदी )—१६८, 5 £ 3 1 का समा )---१५६-५८३) ४४६, स्वराज ( सोबकी राजि का पुत्र, गुजरात 530, 538, 7361 383, 402, 404, 493, 440, ,३७-५७--(।लाउ ग्रामप्र एक विज्ञाम) कर्मु 30, 3961 सिरमद्याह ( दिह्या का बाद्याह )— --בני לבל-לבב ן सुहम्मद् विन कासिम ( अरव सेनापति ) 358, 3301 सहसाद तुगलक ( दिह्या का सुलतान )---मुहम्मद् आज्ञम ( शाहजादा )—३५४ । नवाव )—33०। सिरमदेशवी (वावावाह, शारकट का । ६०६—( 15ई 1क किन सिंहमार गावंची (सवतान महमूद गाय-440-646, 489 1

महमस ( हरेश जाह का महावुद्ध )—

सुरा ( नंदव्या के राजा सर्वोशिति की

मुरारिहान ( कानेरामा )—३४४ ।

1 コターショー (1万15

न्ता ( विसार व वस्ता क्षेत्र भी )— 5331 346, 302-133, 935, 943, धानमेतर (प्राव्यण, प्रवकार)—११, ७४, 1086-राजमता ( परमार रघुनाय की रापी) । ३१५—( १६६ १६ स्ति । एत अभभ के हेबाम ) किमहार रायताय ( कातस्त )—४३५ । -5361 राजदेवी ( चोरान वीसवादेव की राषी ) राधोजी (नागपुर का मासव्या)—३४० । । न११—( प्राक्तप्रह ) छिड़ाकार 1066 न्ति (हिंस कि प्राप्ति प्राप्ति का मुत्री ) रथवाह्न ( विराट का माई )—६०। रत्नांसह ( रावत, गुांहेलद्यी)—३०६। । ०४—( गणाज्ञम क स्प्रमे ) ज्ञेतिक रतन ( हादा, बुद्रो का राव )—318 । रवासिंह ( परमार )—१६६, २०३। --- 4 4 0 1 (मिन, महोवर का राहों स्वाम) सम्प्र --3811 र्यजीवसिंह ( भरतपुर का जार राजा ) । न्रवेश—( शिवेशहराये )—१ ६ = । रवावाबंद ( दंख) राव्यवाबदंव )। । ७५६—( ोमाम रवैयात्रराव ( रावावा भारताराव वैरावा का रबुनागरान (मरहरा, सेनापाते)—2२६। 1082--रधुनाथ (राघव, परमार महीपाल का धुत्र)

1626

धरा )—रहंदे रहेत । वायंत (वाद्य ब्रायाधित का तथे वायंत 102-(रिम कि नम्ह किन्द्राप ) क्रियामार्थ । ३३—( ग्रिय की साथी )—६६। 184-188' 405 1 नोगराज ( परमार दोतेयमां का पुत्र )— 1066 र्वेन्।(उपर्व (बब्ध का र्वेनाना राजा)— वुनराजड़ेन ( दुसरा, देहपनगी )—२०८ । 1 838 युश्निहर्ष ( वाद्यवधी )—१६, ६६-६७ वीगूचाई ( ग्रभानी की रायी )—338। पाहिया ( प्रथक्ता )—२=२ । याज्यस्य ( माने ) —१६०। । ( किंगिमाम् गिर्ह ) किंगिमाम्ड यस.पुष ( दिहेषा )—१६६ । । ७२६-१२६ — (राइहांद्र रिष्ट्रहरू) काम. एक वशोबीर ( वेश्व, विहास् )—२०। 1882 '388-538' 388 1 युत्र, मालवे का राजा )--२१६-वशोवमाँ ( वशोवमेदेव, परमार नरवमा का 1 226 —( गत्राप्त क्यो संदर्भ (अवदेश ) महेम्राप्त क्या । १४१—( रिष्टिक्रिक ) म्ह्रेइफ्रिक । ९४१—( फिन्सोर्फ ) कार्राप्रम 1 778- (1jb1) कि क्रिकामभ फिक्की ) किमिकि -E5' 384-38E' 3K5 -वशीयमेत् ( नित्यवद्भन, मालवे का राजा )

07

१०५—(१८ १० माह्या गर्म हामन्हें) हर

- 358' 353-358 1 ह्हासिह (स्त्रप, स्वामि जीवदामा का पुत्र) 155-1581 ,३११-२११—( महलाइम ) इस्राहर 1832 '286 1266-06B 855-858 380 ,33 ,१७ ,७४—( महाज्ञम ) गाइह्ह । ९७१—( হার ) হ্র 801 न्ति स्वतान भाराज्याह ( स्वतान )— । ३३६ —( नाइंकि ) न्हें छो। 1 7 8 8 —( उसमार नम्भीरपूर ) उड्डाप्रंक मजार रायसा ( राजांसह, साखता )—२३८। र्ववेय )---४४६ । रायमख ( सोबकी, रूपनगरवाबो का उरद्रे ४६०, ३१०। रायमत ( मेवाढ़ का महाराया )—८०, 1 6 6 6 न्त्राचा ( नाडीन का चीहान राजा )— 1026 —( ग्रिग़र कि इम्मेंक ग्रामर्ग ) विशेषार नयांसह का पुत्र )-- ३२२। रामितिह ( कङ्गेवाहा, जयपुर के मित्रो राजा रामसिंह ( जयपुर का कल्रवाहा राजा )— 1 हे दे ह ( बर्दर्शवर्द्धाः )—३४५) रामाभिह । ७३५ —( ७६८ ) हासमार 358, 3501 रामराजा ( ग्रिबाजी का वंशज )—३१८, राया)--३८३ ३८०। मामद ( राम, रामदेव, रध्वेयी प्रतिहार

नामदेव ( देवीग़ार्ड का वादेव राजा )— 168-588 3801 नासदेव (सीलेकी अज़ेनदेव का पुत्र)— रामदेव (प्रमार योगराज का पुत्र)—१६६, रामद्वास (शिवानी का गुरु )—३२३। 1 608 '63' 63' 63-03-( हपु के छगुष्ट्र शिष्ट्रेष्ट्र, सार ) द्रव्हमार न्ति महहरा, शिवानी का पूर्व 一 ( महर 184-(列本路底) 万月275 । न११—( प्राक्रधः ) छार सुरवातक )—32६, ३२६। राणीजी ( सिविया, ग्वासियर राज्य का 1861-E66--( hkh रामुख ( रस्त्रेच, रामुख, रामुख, महा-1 हे हे ह सामित ( सामा बमेबात का सामित )— 380 3861 -(15Pi कि मूलराज का igai)-इंटर इंट्र (इ९६—(फ्रि कि कि मिलिए) माग्रास्त । ७५६-४५६—( फ्रिक्ट कि मिन्द्रस रिष्ट्रिक्सि के स्टिक्स ) रिक्ष्मार #1 원국 )---- 6 8년 · 3 소소- 3 소년 · 1호 राज्यवद्भेन ( बेसवया) राजा प्रभाकरवद्भेन राया )—३६५ । राज्यताबद्व ( रवाताबद्व' बद्दग्विर्द्यपु 1 076 -४न्१—( ग्रेडिना प्रांतिहार )—१न्४-। ५६६—(ग्राग्रिझ कि इंग्लिस् ) उसेंक्रि

1 275

(ग्रिग़) कि महेनग्रम फिन्मिन) किर्गिष्टीन 1626 उद्ध । सर्व ( रध्नेद्रां), रामचन्द्र का प्रत्र )— —( १५५) एक क्रिक्री के प्रशास्त्र के अन्य । निर्मा हमानुसमाण ( देखी तोरमाण लघु )। 1 を89―( 戸15戸1 ) 3配戸 --- 448-449 4841 नर्धाय (गोंड़ )—१७३। हम्मीवमी (महाकुमार, मालवे का प्रमार) Þ । नधर--( कि कि के हैं ) कि 33€ 33€1 भाई )—ददा व्यवसदेव ( वर्सार, धार का राजा )— लिहमन ( लोकमीण तबर, संबह्दी का । ९७५—( ग्रहींड ) एमम्फ । १३—( ाहार का रायो ) अर्हेछ 3851 Ø वंक (बांडे, जेन्स्व )—३१६, ३४०-। ०७१—( १४३६५ ) गण हे द्वा व्यताब का वित्र )—५००भ ५५ई। रंधका ( परशुराम की माता )—९६७ । त्यांसह ( वावण्यांसह, गिष्रह्राहगार 1 = 6 2--। ५०५—(हार कि डिरिही , विह्ने क्पसिह ( मरहरा, शिवानी का पूर्वेज ) 1 = 53 6 33 6 3 5 1 रहेन ( तेवर )—१६४ । जिन्सान ( जिन्हेन, नागड़ का प्रमार ) । १—( प्रिंच इसिए ) साइमिरिकी 1 062---1836 ह्यादित ( प्रमार भुज का प्रधान मत्रो ) —( रिष्ट कि कप्टुड प्रमप्त ) मिई। । 1 ०४९ , ४६१ — ( फिल्काकान ) म्स्रेहरू बाबी ( फ्रेंच जेनर्व )—इ३०। -353 355-3581 1 326-ब्द्रसेत ( दूसरा, चत्रप नीरदामा का पुत्र ) (ाजाम कि मिनवास महानीए) विहेण्डुगार 155-1581 1 32-,०५९-३११—( महाज्ञम ) मध्रेक ( फिए कि रहीं।इ तता के घरी ) डिए । ३९१—( होगान है, रोड्रेष्ट ) होस्ट्रहरू - 1 = 75 । ५६९—( पिष्टकडाकाह ) हईहर नाखा ( देवड़ा, सिरोही का राव )—

5801

वाला देवाता ( कच्छे का धावा )—

. १९६८ ( विकास स्टिक् ) —१५४° ।

1 945, 545, 045

। ७१६—( ह्यांग्राइ ) ग्रेहणह

1776-

नग्रस्ति ( आगर् का किलंदार )—१७६ ।

वित्रहराज ( तीसरा, चीसलदेव चौहान, । ४३६ ,०४५ ,६७१—( हम्र ।क साम्हामी निव्हराज (इसरा, सांभर के नोहान । ३२९—( ग्रइतिए ) इएही 1305-( त्या हिस्साहिल ( उन्नेन का सुभिद्ध राजा ) । ९७९—( इडि ) एई।।। सही । ७३५—( फ्रिंग) फ्रिंगिमक्वी 80 3301 —( liणाग्रहम क वृद्धि ) फांग्रीसक्वी प्रतापिस्ट का प्रत्र )--२०१-२०३। विक्रमसिंह ( दूसरा, शाबू के प्रमार राजा 184-188' 403' 480 | विक्रमसिंह ( आबू का प्रमार राजा )— । ४७९—( इर्गि ) मक्रि । ३३९—( फिड़ीइ, मक्टी ) म्केटी । ४६६—(क्लीक् ) ामाफ्डीक्स्रिक नासुदेन ( क्यानवंशी राजा )—१२७। । ३२६ —( अयनवंशी राजा )—१२६। 188 नासबद्गा (चंदमहासेन की पुत्री)— नारिश्रीयुत्र ( देखी चातमूल )। । ( किंग्रीफ़नीक्त किंग्र ) किंग्रीफ़नीक । न५५—( किलिंस) महाह वार्य इंस्टिग्यं (गवर्य व्यवस्य)—इइ६। 1 805-206-( भिम्हे । क्रमाम्ब (गोडवंशी, क्रमामण का स्वामी 5 ई ई । नामन ( कार्यस्त्र सायवाय का वैत्र )—

1882

सीसर की राया )—53%' 53ई'

वाहेल ( बादाप्ता ? तंबरवंशी राजा ) 1326-( 15िंग कि कर्मीक शिष्टेनाष्ट्र ) क्रिक्साइ वास्पतिश्व ( देखा सुन )। 1805-चासपीतराज ( जालोर का परमार )— 50' 382' 484-4831 --(ग्रक्षह (सिम पिरहेडाइ) हामहुरू 1 ००१ — (गिए। कि मिन न्त्रम् । विद्धे कं भी बवंशी राजा अनत-वसुमेत्र ( बीद्ध दिहात् )—१२६ । । १९१—( ग्रामक् रियमेस्ट ) समित्रे । ०३६ ,३७ ,९७ ,०५—( शिक्त ) द्वशिव । ९७९—( flष्टिम्डॉड ) ड्र<del>ु</del>क् । ३६५—( माइहा मर्स् ) श्रीमह्रह वसमराज (सोलंकी)—२४९, २५६। वश्रस ( साथा )-- ४६० । 1 058-( प्राकथः , फिलिएन इन्छाए ) प्रहासिडाप्रम 1881 वमेंछात ( भीनमाङ का <sub>घ</sub>राजा )—१६३-वद्माच ( संतक्ष )—588 । । ६१५—( प्राक्ति ) में विप्र वसराय ( चावहा )—३६५ । 1378 \$65' \$66' \$65-\$40' \$46' ब्स्सराज ( रध्नेशी प्रतिहार )—१६६, वस्तराय ( इंसा उदेतम )। वस्सदासा ( चादववद्या दावा )—हर् ।

ववाद (ख्वाफा)—२८८-१८६ ।

-- 5 6 4 1

वीसल (बीसलदेव, बचेन बीएथवन का वीसव ( वाबोर का परमार )—५०८ । 335 3361 नीर्राप (साभर का चीहान राजा)— | できターー( 牙戸 ) 多形!好声 130年—( 民界 1年 नीरमदेव ( चीहान, जाजीर के कान्हबृदेव १ ७५६ , ६५६ न्ध्रम ( बनुवा' नुध्यवय का वैश्र )— बुध्स (ध्राष्ट्रं )--३६०। विरिस ( ग्वाजियर का तवर राजा ) मधि नेरिपुर्पद्त ( हन्नाकुन्ती राजा )—११ र्येथ्य )--- ४४८। वीरधवन ( सोनंकी, नूयाबाडाबानों का १६४६ वीरसवय ( वद्यय )—1 ६८, २५०, 150' 155-1581 नीरदामा ( चत्रप, दामसेन का पुत्र )— -- 555-558' 534 1 ( एष्ट क र्मिक अन्यवस्रों का पुत्र ) विद्याखदेय ( अन्नकार )—ह । 1の5年―(166) विशासराव ( प्राचा वालावा वावाराव का । ०३१ ,३७—( मिक्र ) हर्माछर् 6월)-353, 923-9281 विश्वसेत ( चत्रप, मतेदामा महाक्षत्रप का -353, 353-358 1 निश्वविद्य (महाचत्रप, रद्रसेन दूसरे का पुत्र) 1851 विज्ञवसी (सायवं का रावा)-333-विस्तिवर्देन ( वरीक राजा )— १३३ ।

1331 —(१५७) पिरुम्हि ।क मिक् ) भाग्र १ ( फ्रज़ीक किंद्र ) प्राध्यात विविषम हन्दर ( प्रकार )—इइ । 1 =3-43 विराट ( सत्स्वदेश का राजा)—इंड, 1 585 '585 '65-( हिंम गिष्टंडाहगर, क्रमहा ) डाएकमही विसत्तराचा ( दर्धिया )—5६६ । भद्र, द्रभ, दृद्र, १२८, १४०। -३६ (६४—(ज्ञाक्ष्यं) प्रमंत्री उप्तिन्ही 1 eze , 878 विनायकपाल ( मांतेहार राजा )—१८३-विद्यासर ( बद्ध राया )— ३८६-३८६ । विदुला ( संजय की माता )—न्हें। ार्यस्थास ( गोद )—६०८ । विश्व ( स्टर्गक, प्रथकार )—३७। विजेनाह ( दाहिया )—१६६ । ाव्याय ( वर्षमार )-- ५०८। -350' 353-3581 विजयसेन ( महाचत्रप, दामसेन का प्रत्र) १ ५०—( गिवंसि ) मिनविधी 1358 चिन्नपसिह ( नोधपुर का महाराजा )— । ७३५—( सन् ) ) अधामकी विमयसिंह ( गुहिलच्यी राजा )—२१०। । ७५६—( ग्रिंग ) ।कप्राइसफास्ट्रा 5381 विसम्रास ( वागढ़ का परमार )—233' विजयपात (प्रांतेहार) — १ ७४, १ ८४-१ ८। विप्रहराज ( लाहिनी का पीते )—9 ६४ । विप्रहराज (चोहान, देपो चीसलदेव चोथा)।

। ७३—( ह्यू कि इप्टू ) डिछेड़ी माई)—र्डर्ट । क अभिगित कारा के प्रकिं ) कि हुए । न९६-७९६—(इप्ट कि रेस्ट्रे शाहुजी (मरहरा, रामराजा अथोत् थिवाजी -332 358-356, 3581 शाहू (सितारे का राजा, शंभाजी का पुत्र) 1768--शाहनी (मरहरा, छितारे क अंतिम राजा) र ३३८-३१०। नाहनो ( मरहरा, शिवानी का पिता )— 508' 508' 388' 3881 शाह्यहा ( सेंगल बाद्याह )—३७, द१, -334-336 332 3801 गाह श्रावाम (देसरा, दिशी का बादगाह) शाह आखम ( देख) बहादुरशाह )। 1036 न्ति हु । के ज्ञासमार ( क्रिक् ) मज्ञान्धां का शालिवाहन (शालिवान, तवर)—२६६। शांलेबाह्न ( देखी स्वन्धा ) । शासिवाहत ( प्रसार )—२०२ । राष्ट्रेहें ( स्वाधि का विद्यत् )—इंश्र । १९६—( प्रीमिन्से जिए ) सिरास्ट्रमाप्ट । ३३—( स्टब्सी समा )—६६। 1366 ,७५—( काइ फ़िह्मांह ) फ़िक्ताफ़ 1208-308 308-3041 मोरी, सुखतान )—२८-२६, ८६, शहाबिद्यं सहस्मदं गोरी ( शहाबिदीन 1 636---श्रायमा ( मार्ग संसुराज की रामा

शब्य ( मद्रदेश का राजा )—हट ।

-382, 338, 343, 3051 शमशुरीन अव्तमश ( दिश्ची का सुलतान ) १ ७३—( ड्राप्त का आहे ) क्रियाधार श्वधन्ता ( श्वत्रः, मोपे )--१०७। श्राक्षिक्रमार ( मेवाइ का राजा )—- ४०८ । । ४९९—( Pहरू ) हमीकाष्ट 13 1368 —( ड्राम कि किछि।, 1339म ) किक्छि 1331 न्याप्रश्व ( महाकावार का श्वा )— । १४१—( तर्मिक्सी सामा )—१४१ । हरे उन्नहें उद्देश च्याद्रमुख ( चावहावंशी राजा )—६८, वंगहुप्नस ( चीत्री राजदूत) — १६१। वीजेल ( डाक्टर, प्रथकार )—१८ । वृक्षवर्षा ( वृक्ष )—३००। निरिसिंह ( दिस्मि )—२६८, २७० । प्रमार राजा )—५०६, २३४ । केशिवेह ( दूसरा, वज्रस्वामी, माचवे का ४५८, ४३६। ,९६५ ,३०५—( जमम ) उसेंग्रेई निस्सी (परमार )—२३७। 338-3851 चेलेज़बी (बार्ड, गवनेर जेनरब )— । ६६—( प्रकथर ) उन्ह श्वा )--- वर्ध । ग्रिम्मक्क (मर्गाडकमर्ग ) मिस्रोडकमन । ७३१—(स्थास क्षायार का धुत्र)—१६७। । ३४ — ( १५०१) सम्बन्धि । अह --- 40, 63, 764, 767, 3041 वीसलदेव ( चोहान, विप्रहराज चौथा )

। ७३—( हप्र कि डाफ्नी ) क्र्रह श्वेयाचीक ( विराट का भाई )—६७ । श्रवह्वय ( विराद का आई )—६०। 444, 4481 साखने का राया )—५०६' ५५३' अंहिं ( सीयक दूसरा, सिंहभर, प्रसार, शीहर्षे ( देखो हपेदद्वेत ) । । ४२१—( फिक्छन्वस कि ह्रोम ) सिएसि ऑपाल ( मथक्तो )--- २४४-२४५ । 158 1801 अग्रिस ( ग्रेस ग्रेसमंग्रेस का स्वेय )— 1 808 आवस्त ( शावस्त, इन्बाह्ववंशी राजा )~ र्यामसाह ( युव्र )—- ४ हे । विजयसिंह की प्राप्त । कि इसिंक्षि य्यामबहेवी ( मेवाइ के गुहिबवेशी राजा 1 236 ज्यारदेवी ( प्रमार धारावर्ष की राषी)— यामा (मरहरा, राजाराम का पुत्र)—2२६। o È

£

स्तीश्वद् ( विद्याभूषण, प्रथक्त्र )— सन्तर्महें ( श्रिनायी का पूर्त )—३१७। सयनसी ( शिवाची का पूर्व )—3 १ ८ । 1 6 % सगर ( इन्याक्रियों बाहु का धन्न ) —-१६, सखाराम बायू (प्रावा का भ्रमसंस्)—३ २७ । 1 3 5 年 — ( 1世1) सक्रबाई (सक्वारवाई) राया बाह्र की 1868, 388, 3881 —( िष्टाप्ट कि सिमिधि में मिष्टि ) हैं। हुँ सि

। न ६ इ—( स्ट्रेम क क्लिक्स ) किन्म

1 266

332-3381 संसा ( सरहरा, श्रिवानी का साई )— -332-338, 353, 353-354 1 श्रभा (श्रभाजी, छत्रपति शिवाजी का पुत्र) । ७३१—( प्रकितिस्र , शिक्ष ) छाष्ट १ ७३—( हमु कि डाएहा ) हम । ३५५—( किलंछ ) रुक्ष 1388 योर (सर जॉन, गवनेर जेमरज )— **333**3 श्रीयाह ( सूर, विश्वी का स्वामी )—दह, । न१६---( क्र्रेप्र श्रीमक्षे ( श्रीमक्ष्ण, मरहरा शिवाजी का 1355 श्चीवडींका ( सर्म का मनान )—इंडंट-1 306 बीया (बाह्यद्यं का देंसरा तेष)-- ५०६-। न३१—( ग्रइतिए क रिटमें ) कन्नीष्ट १ १३--( मधे शीखादेख ( शीख, मेबाइ का गुहिलव्यी १ ( म्ह्रेम्बेड क्षिड़े ) एन्ड्रीख़ीड़ श्रीतलदेव (सिवाने का चौहान)—३०६। 1=62--श्रीशीत ( मरहरा, शिवानी का पूरेत ) 1 368-368--( Eb श्रिवाया ( देसरा) मरहरा रायाराम का 352, 3391 --- Eo, 314, 319-72, 374,

शिवानी (सिवानी, छत्रपति, मरहरा राजा)

। ५६—( ाला प्राह्मणहास्र ) प्रमहास्रो

विन्तिह ( प्राम्रप ) इसेक्टि

१ व्यवस्था ( प्रमार )—२३६ ।

सांवतसी (सोंक्की, रूपनगरवाल रायमव 1288 —( क्षिम क इसीफ कार्रक्रमी ) हांम । ( एएएउस, इसीमायस किई ) रागंस 1285-388 सांखला ( परमार, छाहब का प्रत्र)— साहू ( दूसरा, शिवाजी का वेशज )— साहू ( शिवाजी का वंशज )—39= । साहसमञ्ज ( देखो देवपान परमार )। । ३४१—( ग्रइतिश विहर्म) अनिस 1335 सालवाहन ( शाबिवाहन, देहिया )— 1 975 '375 '875 सार्गादेव ( वधेल, श्रज्ञेनदेव का धुत्र )— सायस ( अंथकार )—१०। सामतसेन ( संनव्यो राजा )—७६। -388, 333, 3851 सामतिहर ( मेबाड़ का गुहित्वव्यी राजा ) 1388, 7381 सामतांभेह ( भूषङ्, चावड़ावंशो राजा ) सातकर्णी ( दावेया का स्वामी )—9 9 द । । ००१—( कि एर्फ़ कि सागरदया (कासव के रावा क्रिसंसच्चा । ५४-४४५—(मृड्मं ) हम्प्राम सहरदेव ( चोहान )—४६६ । सहयादिल ( रावराव) डोड् )—५०५। सहजपाल ( प्रावेहार )—१७३ । । ७६६---( ग्रिटेश्च सवावतंषां ( बाद्याह शाह्यहां का मीर-नियदामा ( सत्र १) समस्य हे मा प्रत ) — ।

सबहुदी ( तंबर, राषसेन का राजा )— 1 ४३८ सलवसा ( शालिबाहन, तंबर )—१७३, सबभया ( शाबिबाहन, भारी )—988 । । ५९५—( क्र्डांष्ट्रां सवाबर्ग ( प्रमार अञ्चवमा का साध-53६। स्वत् ( आब्रु का प्रमार )—१६६, । ७३—( १६) सवीथितिह (नंद, नंदन्य का भातम सर्नेतार ( नागव्यी राजा )—२६३। सर्वतात (धुगव्यो राजा)—99 । । ३९५—( ज़िही नर्से ) महिरुसुस १६४, २७६। 88, 115, 130-133, 180, समुद्रगुप्त ( गुप्तबंदारे राजा )—११, ३४, 1 201-101 '005 समराधेह ( मेवांद्र का महारावि )— समर्थाय ( तर्मार )— ५०५ । समस्य ( विशाद का साई )—हरू । राया)—1831 समद ( सामव, काबुल का शाहिदशी सदाशिवराव ( सेनापति )—३२६-३२७। सव्यासिह ( महाचत्रप )-- १२५ । । ७३६—( 1ताम कि सखनती (योजनगंधा, धीन्री, बेद्व्यास 554, 5381 संसर्गत ( प्रसार राजा चंडप का धुत्र )— 1182 155-1581

1 ココーのコ

1 006 सुब्तकस ( सुनानी राजा )—६६, ६६, । ७३—( हाम कि डाप्र्म ) प्रविद् 1375 (स्थात, सोत्रा) --( स्थात, र्वस्थमात स्वादेव ( साब्की )—३४८ । 1025-( पिए कि हाउसक अइतीए ) विवृश्किक 1205 न्दरी ( महोन धनपाल की बाहित )— सुगयुन् ( नीनी यात्री )---हु । सैसब ( देष्टिया )—5६६ । मुश्रमी ( विगते का राजा )—१६ । संवेशाख ( सुराव्ह का शासक )—1121 सियुन ( बेंड्री का हावा राव )—3 18 । सर्वित्र ( महाराज्य ) अन्महोर्ग् । ७३—( फिए कि डार्फ़ो ) १४५ हु स्ताय ( टोड़े का सोवाकी )—२६०। सीमेत्र ( कछवाहा )—१६⊏। । ३३—( ह्यु कि सुमाएय ( सक्रप, शिशुनागवंशी महापु ४४४' ४४४' ४४४ । स्मरवर्मा ( माबवे का पर्मार राजा )— सिवन्ते ( विद्वार्य )-- ४४ इ । सिवन्त्र ( वासवदया का क्या )—3 ६० । 1 835-838 सिंबसगीन (गंजनी का सुलतान)— 1881 सुराभदेव ( माघ कांके का पंतामह )— मुदेल्या ( विराट की रामी )—६५, ६७ । -386' 50E' 538 J

सीयक ( हपदेन, माबने का प्रमार राजा )

। ३०६ ,न१—( क्षि कि हम्मार ) गिरि सिंहसेन (महास्त्रत)—353,153-158। 1886 सिंहवमो ( वर्मात नामवाला राजा )— 105-108' 564' 5661 —( सांभर का चीहान राजा ) 1 376 —( हीमान्स् । क प्रविद्धे । अन्यस्। —( होमान्स् 182 3851 सिंहण ( देवियां का वादेव शवा )— า อเร — सिंह ( सिंहा, सिंद्रजी, शिवाजी का पूर्वेज ) ास्बैधाय ( धाया )--५५५ । 338' 383' 385 1 -386, 209, 304-299, 728, सिन्नराज (सिन्नज, माजवे का परमार राजा) सिंधुराज ( सिंघ का राजा )—दइ । । द्रथर—( इंडि ,नारूमी ) टाम्नी 5831 निर्देश ( सिंधियावेश का मूळपुरुप )— । ६७६—( इंडि ,हाइसी ) हास्सी । ५६—(१ता) नड़ाय का मान्ड (१वा) । ( हीमहन्न क्लिमिन क्रिक्त ) क्लिमिन । ३३८--( विहेग ) -- १६६ । सिराज्योता (वंगाल का नवाब)—इ३०। 3331 —( नातिहा कि हिंहां ) विकार कुलता — 1 देशहें פש-פבי בס-בש' בג׳ צפ-שסס׳ सिकन्द्र ( युनान का बाद्याह )—83,

88

सीया ( बिद्धयी )---२०६, २१३ ।

। ४९९—( महरू ) एडामाएड हगान ( चत्रप )—118। <u>ક</u> । ( एमज़े उम्रेन्धे क्रिंग्) एमज़े । ७५६—( जेनर्ल )—३५०। र्वावसेव ( सर्वे )—५०५ । । ४५१ ,६५१,१५१ — ( ह्वाहि कि मिरिहर्माम्, एहलाइम ) मिरुइमीमीाम् 144, 1481 १९८—( महाज्ञम ) अशोक्षर्माहर 1828-8281 ,१९६ —(ह्यु कि प्रह्माइम नम्डिमी। रवामि [रह]सेन (हुसरा, महाक्षत्रप, स्वामि-का धुत्र)—१२१-१२६, १२३-१२४। मान्द्रमाम् (महाचन ) मन्द्रमाम 1 85-858--( 民日 13 स्वामिरहासिह (महाचत्रप, स्वामिसव्यसिह 355-358 1 ,१९१—( PFFIBH ) ामान्ररुमीगन् रवामिद्य (गिरिक्ट्रेड्र का राजा)—9 इ १ । १ ४५-६५ १,१५१ — (मह्म) । माइनिहर्मा १ । नन९—( रिष्ट कि रहा। है। है। है। रहेंद्रो ( संयक्तर )—१००, ११९ । 1 376 -( तीपात्रि क्य कि पड़े हमेड् ) सार्वि 386-330 380 3881 समानी ( शिवानी का भाड़ें )—29 दा तिमानी ( शिवानी का पुत्र )—2१ हो। -33, 304, 300, 205! सती ( मोपेव्यी राजा हुनाल का पुत्र ) संताय ( परमार )—२०२।

188-236, 183-1881 —(ह्यु कि इसिंहरू , फ्रह्मड्रम्) सिंहहरू 330-3331 80, 20, 23, 22, 23, 430, संप्रामसिंह (सागा, महाराया )—३६, । ७३६—( उन्हें ) डिस्साएस संगम्सात (स्थि )—१६८। 1006-संगत ( इड्पालित, पारबीधुत्र का राजा ) सीमित्रे (बनमया, द्यारथ का पुत्र)—९७२। -3431 (कि कि कि शिवाधी की प्रमुख्य है। कि कि । ४०९—( जामग्रम क द्वाप्रकी ) ज्ञन्यमित्र ४४३' ४४४। 4年( 1年)―その、358、358、73年、 सीमेश्वरदेव ( गुजेरेश्वर पुरोहित, प्रथ-1 408 '80 —( किकार , क्रिमिस ) किक प्रथमित्र -( किकार क्षेत्र अथक कार्य ) 588, 580, 286-280, 2021 दाया )—र्डर, १०१-१७२, २१६, सीमेश (सोमेशर चोहात, अनमेर का 1 202-202 1002 सीमसिंह ( प्रसार यासावें का पुत्र )— 1 008--(11213 सामरामा ( देवरामा) पारबाधित का नोयक ( प्रावेहार )—१६० । साहा (तरमार छाहर का त्रेश)—5 ई ह- है । सार्द्ध (क्छवाहा)--४६८। बाहास ( महाबच्च )- ३३८। सम्बर्गन ( गंकराहु का प्रमार )—2081 । ( क्रिमिंड्र क्रिक्रं ) सिन्प्रमें स्छिब्ध गोरी (सुलतान)--३०३-३०४।

स्यत ( शयतेष )—८५ ।

70

-3881 हंसावली ( दाहेग गांजेवाहन की राजी ) <u> ६सच्य ( स्थद्य )—३६०।</u> धासर्य ( अबस्प्र )-- ४४८ । हार्केस्स ( कसान, सानत्त )—३३५ । हेनेत ( हे दो , यंथकार )—9६। तेक अरसर )—35६। हेबतराय चिबालकर (सरहरी सेना का हेदरश्रतो ( माइसुर का स्वामी )—३३६। 1 986, 386, 388-384, 3891 जैन विद्वान् )—१३, १६४, २१६, इमिचदाचापे (हमचेंद्र, हमाचापे, प्राप्तेद्ध 1 ४६६—( शिक्षिक हेनरी मिडब्रन ( सर, इंग्लैंड का पहुंचा हैरागग्राह (माबन का सैययान)—518। 1 626-326 होनेक्ट ( हेक्ट, क्यानवयी राजा )—६०, हैमार्ज ( संगळ वाद्याह )—333-5351 1 306 350' 363' 308-'= 38 'e 38 180-18E' 188' 183' 188' 85' 85' 46' 23' 308' 358' ⊓फ़‱्रह , ६१-११—( हिगर मिहि) हीं प्रेडाइस ( संसंध )—१५। । ३३—( कि कि मिर न्हों ) किर्दांड़ों । ५२९-४२५—( हीशिन्छे ) उन्ह । ९६९ — ( कार कि निर्मे ) रिम्हारी ह इसन गर्ग ( देखा सम्प्रदेश )। हसन (ज्लोफ़ा)—२८५। । ०३५-३=१---( क्लिक़ ) साष्ट्र । ३५६—( ह्यु कि ह्लीए। (हरीएाय, लिय के राजा द्राहर हळायुघ (मंथकार)—७५, १६१, २०६ ।

हपेदेव ( देखो सीयक प्रमार )। 322, 325, 303, 306, 3841 344-346 344-385 बुसवद्यी शवा)—5६' ३६' ८इ' हुषे ( शहिषे, हषेबद्धेन श्रीर शीखादेख, । न्द्र —( प्राकार ) किंकि में ह हारासङ ( यदर )--- ५ ६०। हमार )—555, 75१, 73१। -ाइए प्राप्तरम । क र्वाल । (सम्ब्रह्म 3 826 '808 '238 , ३३९ , ६१—( সাইর্টাং, ডাল্লাছ ) রুপ্ট্রের । ००१--( हास हार्राज (चोहान, सन्नार् पृथ्वेराज का १ ६३—( ग्रिंग) कि उन्हरू (गृहिनवरी) राजा अनुर की हरराज ( सोबकी )—२६० । हरभम ( हर्नु, सांखता )—१३५) १ ०६५—( ज्ञामज्ञ ) कामज्ञ १४३८ (१७१<del>—</del>( रोड़म्ड्री ) <del>८</del>१५४। हरवस (विद्यव्यस गोड् का प्रत)—२०४। । ६४६—( क्षिय का राजा )—१४६। -- 8 £ 3 0 £ 1 हममिरिह (महाराणा, मेंबाड़ का स्वामी) । ०६५—( प्राम्प्र ) व्हिंगीमञ्ज हम्मीर ( सोहा )—९३७ । 1305,759-055 हम्मीर ( र्यायभीर का चीहान हाजा ) ि ०३६—( गणार प्राइक्षा ) प्रसिम्ह 50€1 न्त्रमान ( रहावशी रामचद्र का संनक्ष् 1 636 '226

ह्याय ( अरब सेनापीय )—3८५-५८६,

## क्निर्गिर्गिष् ( क्र )

焓

१ ७ ह इ ० ३ — ( ज्ञार के जार ) आक्राह

। ०४६—( जांत ) इसक , । ३६६ ,०६९ ,०३—( जन्म ) एक्सियू प्रमेशिका ( इड )—इ ३३ । । ( म्हर कि इ) किहर । ४६६-३६६, ४२१—( इक्रे ) किसिष्ट 503, 200, 298, 235, 3381 283, 383, 3051 अवस ( जिला )—3, ६०, १३०, १६२, अध्यानिस्तान ( देश )─- ४६-४८, १९०, नगर) —१११ ) —११५ । अपरात ( देश )—११८ । श्रलेग्जांदेश (श्रलसंद नगर, इस्कन्दार्या, अनुप्राहर ( नगर )—११२ । । ३---( ग्रह्मच ) रहामृहस्य प्रसीगढ़ ( शहर )---३४० । । ७१९ — ( प्रदेश ) मृहस्र 18--श्रनावाहा ( गाँव )—२५५ । अलीगढ़ ( शेक राज्य का एक परगंता ) । ७२९—( होंग ) एप्रहिष्टि 1 335 इरें दर्श रहें रहें रहें रहें श्वसंदनगर (देखी श्रवेग्ज्ञांपेंद्र्या)। 383, 380, 389, 238, 383, 3801 सर्वाह्यवाहा ( वारम, नगर )—१६२, 363 348 340 503 334 1 05年—( 新i ) 318 58' 58' 50' 335' 388' 385' अयावर ( राव्य )—5' इ' ह' ह' क' 5इ 1 アダーツター ( 15戸 ) 帝5座 श्वारी ( गाँव )—१६६, २५४। अलमोड़ा ( ग्रिला )—१३२ । । ५५, ४५ ,इ—( जांर ) ।हाइप्रस-प्रसंस्थ अख्वंत्माव (देखा भीनमाव)। इंड इंडर इंडर १ अबुद ( देख) आबु )। \$05-500° \$08-\$0€° \$3\$° मनेली (पर्नेत)—8। 588, 589, 288, 289, 202, 500, 550, 539-5331 322 386, 536, 530, 533, अर्थुला ( उत्स्रुलक, प्राचीन नगर् )—२१, 38' 4K' 03' 338' 3K3' 303' अर्थुन गांव---३८० । 33, 34, 70, 22, 23, 74, 39, 38र्रा श्रयमंर ( नगर )—3, ४, ७, ८, ७, ८, १३, ४८३, ४८४, २८६, *४६३, ३६*३, । ३५ , न १ — ( । तस्ति ) । उनकार अरब ( देस )—-इड, ३५, २८०, २८९, अक्बराबाद ( देखो आगरा )। अर्गाव--३४०।

348, 388, 348, 3481 515' 518' 518' 550' 558' 300-302 333 328 508 उन्नेत ( अवती, भवतिका, नगर )—३४, उन्हर्स ( उन्स, सन्धानी )—१६० । 8 । ०३१—( जांस ) रिशक १५५ 3331 386, 242-243, 244, 289, हुरान ( प्रदेश )—इड-३४, ४६, ४८, ६१, हेराक ( प्रदेश )—२८८ । र्डेटर ( सब्स )—3, २१⊏। 333 3851 इंद्रोर ( राज्य )---१, १९७, ३२८, ३३०-। (छिंश किंग्र) । अम्बर् 386 1 हींजिस्तान (हाँखेंड)—इ३४-३६, ३४२, इस्कन्दारिया ( देख) ऋसेग्जेग्जिमिट्या ) । इंड्रेट, इंड्रह । £3' dog' dd5' dgo' dgk' इलाहाबाद ( प्रथाग, नगर् व जिंबा )— इप्रस् ( प्रदेश )--१०६ । ईंडावा ( विंखा )— ६, १६० । 3 l fef---( pir ) 1あらik । ६७६—( होए ) १५७६। छ । ७५१—( माम ) व्याहास्र श्राहाङ् ( देखो श्राघादपुर ) । आसेर ( किसा )—३७३। शसाम ( विवा )—१२६, १३२, १४७ । । ३५६—( ग्रह्म ) अस्ति।

शायांवते ( उत्तरी भारत )—१३२ । माचाशिया ( प्रदेश )---१३१ । धारा ( चनर )—8 ११ । । ४६६---हाम्साङ । ( डाक्राम क्रिक्ट ) उक्राम । ५५६—( हों। ) छिमाम इ१६, ३२१, ३२६। , ६१६ (त्राचीन नगर् )—दृश् 303, 30E, 3841 588' 580-540' 545-544' 438-430 438 480 484 188-188 405 408-504 858 850 858 855 853 30 30 83 83 05 05 आर्ट्र ( अर्बेंद्र, पवेंत )—२, ४, ६, ७, ८, । ६१५—( राग्त ) रिहर्नाष्ट । ६=६—( १६३ ) सास । १८६ (२६६ (०६६—( प्रदेश ) सनाय । ( किन्म किन्न)। किनामास । ९६१ — ( ग्रङ्ग ) कर्नाडाफ २०६, २४०। न्ति प्राप्त ( शहाह , शनित नगर ) 358 353 333 380-388 1 315' 504-500' 515' सागरा ( सक्वरावादे नगर )—ई' द' शास्त्रस ( बंद्धः नदी )—६३, ६१ । । ७१९—( एड्स ) किंग्रिकाम् lk । ( जीगान किई ) ग्रप्टहरूडीए इंदर । अहसदावाद ( यग्र )--- ' ५८३' ५५८'

अर्ध्सदेनगर--इ३६, ३३८, ३१६, ३२६।

१३३, पासेया ( खंद )—३४४ । पासेया माइनर ( प्रदेस )—१८ ।

। ०५१—('फांस ) डाएमाङ

थोत्सेया ( प्राचीन स्थान )—६, २३७ । झे

İK

क्षम् ( गाव )—३३० । क्षम ( ५४४ )—४३ । सम्बर्ध ( गाव )—३०६ ।

뽀

कच्छ ( कच्छेब, साय')—2, १, ११६। कड्छ ( ग्रिला )—७०, ३४०। ११७, १३३, २४०, ३४०। ११०, १३३, २४०। १८०१, १९०।

क्यल्य ( आर्थे तर तक स्ताय )— ५६३।

क्रयेरखेंदा ( गांच )—३५६ ।

क्रिमेला ( नहीं )—९२४ । क्रमार्क ( ज़िला )—१३१ । क्रमार्क ( प्रदेश )—१३१ । क्रमेली ( नगर, राज्य )—२-३, ४, ७, इ.१,६४,६८, ३१३-३१४ ।

> चड़ीसा (कलिंग देश)—००, १३३, इ*३७-३३* = । उधायास (गाव)—३० = ।

अधिवासा ( गाव )—१२, ६३, १६१, अन्सप्तथ ( प्रदेश )—१३१। ६, २१, २३, २२, ६३, १६-

१८६, २७२, ३१३, ३१४, ३१७, ३३१। ३६५, २०७, २११, २१२, २१६-२१७, २२६, २२६, २४६। २१७, २२६, २२६, २४६। ३५भोगे (पहाइ)—७०।

उद्गणिरि (ग्राचीन स्थान, ग्वालियर राज्य) -- १३४ । उद्गणि ( भीख )—६ । उद्गाड ( उद्गालपुर, वेहंद, राजनानी )

व्यर्शेतक नगर (देख) सर्शेता)। वसान (भिवा)—४८३। वसरकोट (नगर)—४३७-४३८। न ४८३-४८।

Æ

à

पुरा ( ग्रिका )—१३४ । पुरेकेष ( पुरेष, प्राचीन स्थान )—१३८ । पुरेकपञ्च ( राज्य )—१३१ ।

कानीकर ( नगर, बद्गाह )—338। कानिकर ( नगर, )—98द, 9दर, २६३-कानिकर ( नगर, बद्गाह ) । कानीकर ( नगर, बद्गाह )

काछिदी (देखो जसुना नदी)। काखीक्ष्य ( नगर, बद्रगाह )—238। काखीस्थ ( गिसु, नदी )—2, 999, 92¢, काखी ( बनारस, नगर )—92¢। काखा ( काठा, नगर )—2€२। काछा ( काठा, नगर )—2€२।

कास्यास् ( नगर् )—9२१ । कास्यास् ( नगर् )—9२१ । कासहद् ( देखो काम्या ) — ३३७ । कासहद् ( याचीन स्थान )—3३७ । कास्येखी ( वेल्याचे का तीर्थस्थान )— ६। ६। हान्याचा ( कानीन्स्स्, नगर् )—9३९ । हान्याचा ( कानीन्स्स्, नगर् )—9३९ ।

कारेखा ( गाव )—२५४। कातिपुरी—२६२। कातिपुरी –२६२। २७०। तेश्यात ( नेगर )—२८४। किरात ( नेगर )—२८४। किरात ( हेया )—२०४, २३६, किरात ( हेया )—२०४। किरात ( हेया )—२१०। ७-८, ३०५, ३१४। ७-८, ३०५, ३१४।

। ४३५—( मिंह ) स्टेन्स

१६--( १४५ ) केव्ह

क्रेंटिक ( नगर )—3, 90 ट । क्रेंपुर—93, ११ । क्रेंपुर—93, १३१-२३, ११६-३२०, ११९-२१२, ११९-२३२, ११६-३२०, ११६ । क्रेंपि ( सुस्तिमानो का तीभै )—२ ट १ । क्रेंपि ( संस्रि )—१६, १३२, १३४,

क्रवसा ( वसर )—१६, १३२ ३३४, क्रवसाय ( वसर )—२४०। क्रवसाय ( वसर )—२४०। क्रवसाय ( वसर )—२४०।

कवावाजी ( क्रह्वा )—२६२ । कवावाजी ( प्राचीन स्थान )—२२७-२२८ । क्रमीर ( क्राय्वीर, राज्य )—१६, ६२,

काष्ट्रियाबाङ (देश)—-१६, १०४, १०७, ११४, ११७, ११६, २१४, २६२, ११४, ११७, ११६, ११४, १६२,

१९९, १९३, १९२, १७२, १८२-१८३, १४४, १६२, १७२, १८२-१८३, १४४, १६२, १७३ । काष्मोद् (गाव)—८।

काबुल ( नगर )— १८, ८४, ६४, १४२-१४४, २६१। साबुल ( नदी )— १४३। कामस्प ( प्रदेश )— १३२। कामस्प ( गांच )— १०। कामां (कामदन, प्राचीन स्थान)— १७,६१। कापरा ( कासहद, नगर )— १६७-१६८,

कानस्सि ( प्राचीन स्थान )—१०४।

कोसिक (सटम)—939। कोसपर्देन (पर्नेत)—२६३। कोसपर्देन (पर्नेत)—११२, १४०, २१८, २३१। चिथकोर (कंशाङ्गे, कद्हत, १४६। २४०, २६६। १४०, २६६।

### 鱼

वांबेचह ( चारो )—२०७, २३२।

सहंगीत ( गाद )—५४६।

3381 ,१४५ ,५—( विक्रि ,ग्रफ ) हाम्हे 1 ユー( 列中 ) 1戸2時 ख़ीतान ( नगर )---१४, १२५ । । ३५६—( नांत ) निकृत्तमधि । ४५६---( होंग ) एकांछ । १३५—( ज्ञान ) इक्स 1036—( 玩味 ) 到時 । न---( किस्से ) डिस्क र्विश्वास ( दंश )—5६३ । ३, =१ — ( किंस ) । डामिमिछ वालमधुर--४१। सानवा ( ध्वस्थव )—३३३। 1088 सानदेश-- ३०८ ३६० ३७४, २७१, । ३—( धार ) आह

। ३६६-न्द्रह—( १७६१ ) १५६ 1885-( गिर्की ,7इइकि ,7इइकिग्रीभी ) रहीक । १५५—( मार , एडाक ) कड़्डाक 505' 538' 5811 43-44' ४०८' ४०४' ४४७' ४६३' कोश (नगर, राज्य)—३-१, ७, ८, १०, कोर ( गाव, जोषपुर राज )—२१६। कोर ( गांव, भरतपुर राज्य )—१६१। नेहराया ( पवंत )—२११। 1 ove---( Fife ) 5卷 । ५—( होत ) एडाए-मार्फ्स केरल (देश)—१३१, १८३, २०८ । क्ट्रिया ( बर्दा )—333, ३३७ । । (इंगमप्रकी किई) इंगमुळ्ड क्रेमब्यादे ( रिवा )—६, ८, ८, १५८ । क्यव ( दंश )— ३८५। व्यस्थायस-- १३१। क्यानियार--१३४। अर्थेत (देश)—ाद । 1355—(1157年)1165度 । इन्ध--( माप ) न्धिक

Ţē

हें हैं के हिंदी हैं के हिंदी हैं के कि हैं के कि हैं के कि हैं के कि हैं के कि हैं के कि हैं के कि हैं के कि

कीवहार (प्राचा)—29६। इण्ड्रा कोसव ( उत्तर कोसव )—9२०, 9३१, कोसव ( इचियाकोसव )—9२०,

न, नरह (३५६-४९६—(जार) नहाइज्रोक

कीत्सें हैं। गांव )—२६०।

। ३---( धिक ) कणक्रिक

। ७९६--- होार्ग्रिक

। १३५—( होए ) डिहिन

383' 384' 345' 305' 305 इंहें कई-कड़ें वर्ड़ें वर्ड़िं वर्ड्डें ग्वालियर ( नगर, राज्य )—३, १, १०, गंजास ( भ्रिया )—133 । गंगानगर—६। । ३३१—( ग्रङ्गांड ) ग्रह्मागं । ४घ६ रंगा ( नही )—४४, ६६, १३२, १६२, । ६८६-१८६ —( अगर ) अधार्म । ७७१—( किस्। (जिला ) रिज़्रा 1 205 3 kg '0 2 E-3 2 E 6 3 E 6 3 E गोंकु (बंगात्त, देश)—११९, ११६, । १—( फिहा ) ानान्डाए । ७३५---( ग्रिक्। ) क्राह्म हो। गहिंद ( संगर )—-इं८०, इं८२ । गांबकुदा ( चगर )--इंड०' इंडर । । ६७९ ,७६१—( ज्ञान ) ज्युक, ६७९ । गोर ( नगर )—३०४। । ३५—( माग्रह संघाता )—१६। । ५५—( मंद्रमुत्ते ) निर्मा गोयरा ( नगर )—१०, २५२। गोदास्री ( नदी )—१३०-१३१, २६६ । गोव्नाव् (ग्रिया)—८३६' ५५६' ५७३। । ०३६—( मान ) एठीए । ०७५ ,३६१—( हाए ) उरि । १६५ —( अगर् ) माध्यार्गा । ६४५—( जग्म ) गर्हा । ३९९—( मांग ) गर्हा गुलवर्गा ( नगर )—३१७। 1 oat '284 'ast गुक्रमा ( गुक्रमामंडल, देश )—२, ६४,

323 5331 385' ३६३' ३६६' ३०६-३०८' सुन्द (द्या)—2, ११, ६४, १४७-गुर्गिखर (माबू का सवांच शिखर) – ४। गुद्रखेदा ( गाव )—१७३ । र्गत्व ( क्स्बा )--35०। 330 333 356 3831 860, 848, 308, 309, 305, 538' 553' 555-554' 555' 401, 708, 708-717, 71E-305-306 363-365 365-388' 386-38E' 34E' 3@3' 330, 336, 333, 336, 383x8 83 300 333-333 336-ग्रेयराव ( इंग्र )—5' क्र-६' ३३' ६६' । ( प्रह्वाक छिड़े (१क्टिं ) प्रदूर्व की छिड़े । ३०—( होंग ) उन्रहिंग 1882 8881 308' 330' 33E' 380' 588' ,००१, १७—( क्वेंग्त, पवेंत )—७१, १००, 1 336 '386 '886 गायार ( देश )—-४४, ४३, ६१, १६४, । ३४५—( माम ) गनाक १ ५७५ ,न-( किसी ) मिरागा धारा (धुम्र)--३०८' ३०६। 1025-गहा ( गांव' वसद्वांराव्त' काष्ट्रतावां ) शहा ( गांव, भोपाल राज्य ) न्हा । गड़वाल ( जिला )—935 । । थ्रह — ( होंग ) ग्रहता 1 3-( Fir ) फ्रिका

5%

b

होरेशाला ( प्राचीन स्थान )—१५, १६६, १७०। घारेशाली ( गांव )—२६६। घारतेस ( देखी ब्याप्तरोस् )। घोघा ( नगर, बंद्रगाह् )—३३१। घोराविष्म ( घोरासी, गांव )—१८४।

Þ

। ४५--- नाम्नेकंहिनिन चीन ( देश, राज्य )—१६०, २६१ । । (इति देवी होड़) मि 333, 3301 583' 584-582' 580' 308' 402' 483' 440' 438' 484-304, 930, 934, 909, 983, ,७५ ,९६ ,३-न ,५—( १४६) ) झेक्टी वित्ववद्ये ( किंवा )--१०४। । ९ इ. — ( मिला ) — १ ३ १ । । इथर—( क्रिक़ ) र्जामोड । नन--( श्राः ) प्रनाप्ति चांद्वदं (सातत्ववादी, क्रस्या )—२६०। 1 = \$ £ -- FiltsF न क्रिकार्थ ( क्रिस्त ) — २६२ ।

चुनारगह—च ११।

1 3—( pjir ) fivit= 1 3—( 155年 ) 多克

न क्ष्मि (इन्हें ) मिल इव्हें । 560-566' 508' 50K' 338-82-88, 908, 905, 948, 90%, 53-54, 30, 33, 30, 38, 88, वसतीर ( वरार, राज्य )—2-६, १२, 332' 365' 364' 366' 3801 जमुना ( वसुना, कांबेदो, नदी )--१, वन्त्रवसुर्द ( नगर् )--१०८। असायपेट ( प्राचीन स्थान )—७१। अगदीश्रापुरी (पुरी, तीथे)—१६, १०४। 五 । ५१५—( मांम, मांम ) लाख छ।।बियर ( कंस्वा )—2६१ । । न—( मार ) प्रगष्ट छवद्। ( गाव, रॉक राज )--३-४। छेतरपुर (राज्य )—२३ ≈ । 

। ९४६ ,५—( फ़िम् ) रुघ्न

चीरासी ( प्राना )—११०।

1 ४०५—( एई ) र्हाम 1 २०५—( एई ) क्रि

चेदावती (नगरी)—२७, २०१, २०२ १

1 ५३५—15शुक्त

। ४६६—ग्राम्हरू

। ५६६— प्रामिह्न

यसदेता ( कंस्बा )— ३५० ।

### 42

१ कट्ट — ( फ्रिक्ट स्पित्रिय (स्पित्रिय स् वाडा वेंड-我拓现( 雪冠) —— 6 1 । ७३५—(इंगिएडींक ,किस्) इंगिलाम 5x' EB' 30=' 3B3' 50x1 मालावाद ( राज्य )—इ-६, ७, २३, 30' £4' 330 1 म्हानस्य ( नगर, खाननी )—२४,

35

रोहेंड्री ( गाव )---५४६-५६० । 5४६-५६० । त्रहे। (रोहा सायसिंह, कर्त्वा ) ।हृदि रहरी ( गढ़वाळ, राज्य )—२३८ । । ०५९—( होंग ) गणमडी

हिस ( संगर, साज्य )—१-६. ७, २५।

### 2

Ð

। ४७५---( ज्राम्ह ) ।हुठ

ह्यायो ( गाव )---१०० 🏗

इस्रक ( गांच )—१६१।। डमोहें ( क्रस्वा )—५४८ ।

ब्रवाक ( दंदा )—रे इं ६ ।

1 =at-nat

इंड्री ( गांव )—-२६० ।

दीदनाया ( दृद्वानक, कर्या )—हन्हे, द्राग ( क्रस्या )--- इं ५६ १ इ ४ १

> व्यसार ( सगर, राज्य )—६६, १३७ । नीत्रवाद्म ( गाँव )—२५६ । ा १३५—(माम) अधिका १ ७६६—( गळका ) मिल्ल 1759 जांगल ( जागल, देश )—2, ६४, 1 ३५६—( उत्तम् ) गुर्मार ा क—( Fift ) <del>र</del>माह नावा ( होष )—१६ । 1305-705 4005 ४०४' ४०८' ४८८' ४४४-४**४**३' नावार ( किका )—द-६, २०, १८६, जित्तिग्रामेथर--१०४। । ५७५—( ग्रेक्स ) म्हला छन यस्सोर ( क्रस्बा )—१३५ । वसवेतगढ़ ( नगर् )—६ १

55-58, 50, 88, EE, 88, 990, व्यावस (नगर, राज्य)— २-६, ११, २०, 388 F 58' 출长' 뜨뜨 388' 출33' 출35-व्यस्यमुद्ध ( सव्यः) ( सव्यः )—5-8' हं ' द'

1 ५४---( किंम् ) द्विर

जीनेया ( गाव )—१७४ ।

363 383-388 1 £@€-5@@` \$88` \$85-\$8K` 503-50B 46, 78**5-790**, \$60' \$0K' 43E-43E' 480' 3 ई ई ' ह हंट- 1 ई ह े व व े व टंट' 35€ 380-382 340, 3€4-

ब्युगर्ह ( प्राचीन स्थान )— ३०४। चोहिवाबार ( ख़िवा)—3 ६८ ।

मितिसास निम्ते (काम्, द्या)—३५ । निम्ते (काम्)—३०८, २१८ । भूमेरिकी (स्पोत्र)—११ भूमेरिकी (सप्रोत्र)—१११ । भूमेरिकी (सप्रोत्र)—१११ । भूमेरिकी (सप्रोत्र) १४९-११६ । भूमेरिकी (सप्रोत्र) १४८-११६ ।

Ę

1 1 tt - ( 12 milit ) ubundik

। ४४६—१७३(न्छात

वृष्गार्थ--- इष्ट हेक्साइ ( ऋसा )—१० । । •०१—( माम , मिम्हे ) ममिन्हे द्वाधार--इवा हुनहुन ( मार्च तिमा ) – १६६ । इस्निन्द्रभा द्राने, द्रम् । इंटरी इंटर-इंड्री इंडर-इंड्रि 318-318 318 3581 358-368, 303, 304, 300-319, **५६६' ५६४-५६०' ५०५' ५६४-**101, 144, 164, 334, 343, 33' 32' 50' 308' 333' 388' हिंदी ( यूद्रपर्य, देववी, नगर )—ट, १० । १३६—( माप ) अर्राभ्री 1286 न्तर (सार, साय)—२०२, रहक-। ३९१—( धिंह ) फिरीए १ मनर (रमर--( रागर ) करपार व्यासाय ( वाह्य सर्वेस )—14• ।

ħ

तप्रिष्टा ( शाचीन नगर)—124। सप्रकृति ( सप्रीट, गाय)—२०४। तप्रिष्टि ( भरिटा, नगर)—2०६। सम्पी (यप्री, गिरा)—14६। तरायून ( युत्येत)—2०६। सम्पान ( युत्येत)—२०६।

बाखा ( क्टबा )---इ॰ ३ दर्भ । 364 3041 382' 583-585' 588' 580' नाडीय ( क्रसा )—१७३, १८६, १६१, नागांद ( साब्त )—उट्टले ३६० । ८, ६, २३८, २६३, ३१०, ३२६। -( ग्राम् निर्मा ,ग्रह्म्ब्युर, प्राचीन नगर ) । ३०६ — ( ग्रमः ) रिहाणाह नागानेनी कांड ( कस्वा, मदास )-७१। । ३५६—( फिस् ) काम्प्रायम । शह (३६६ ,०३—(उग्रह ) प्रशास उद्धे **ड**०द । नागदा ( मेवाद का पाचीन स्थान )—२७-। ०१ — ( गम्जिक ) ग्रिगाम नकोगेरी ( नरवर, नगर )—१८७ । नवसारी ( ऋसा )—११३, २४३, २६०१ नवसर ( मोसर, गाव )—२०१। न क्रिडेट ( मारवाद, देश) —१६३ । । ४६५—( मानता । मानता )—४५६ । 186-1842 434 3581 नमेदा (नदी)—12६, 323, 925, नसंसद्धाः (सव्त )—६, २३८। नस्यस्मार ( गस्या )—११६ । 136-333 3351 ,१—( प्राप्त निवाद , त्रमीयम ) रिप्राप्त । ६०६—( प्राप्त ) अंक्रायत । (जार कडोक्क मिहे) प्राप्त <u>1</u> । ४०१—( लाध्न लोगार ) किथि 132 482 681 क्षेत्रपुर ( मगर, राज ) —१-३, १, ७, । =१--( मांग ) मिष्र

1 まなさ (5メと (四を1)――(1所以) 1年時は भारापष्ट्रक ( धवांबद, गांव )—१८४। 1228 ಕರಜ-ಕರ್ತು ಕರ್ತು ತರೂ-ತರದು 358-554 43 £, 43 E-43 £, 40K' 40E' 488-488' 48K-यारा ( सार्यनारी, सन्य )—१६३, पारवाद (भिंदा)—१२७। 1 ( 事( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) धमंराज (साम) --१६०। । ०१६--- हो।।रेप्त 1 = 0 ह- ( ज्या ) क्रिंग्ड A वासा ( याचान स्थान )—२६८ । । ३१६—( फ्रांस् ) माहास्थान १ हच्छ —( भार ) महत्रकार् राह्य ( सस्या ) — ४ वर्ष । द्वीं ( गाव )—उरद-उर्द । । ३—( मान ) क्रिक्टि 1 622---देखनाता ( देनळनादा गांव' काष्ट्रनानाते ) 3 6 3 1 3 6 3 1 देववारी (गाव, मास् पर)-122, २४२, 1875-275-25002 वेपीकीश ( नगर )—2३६ । वंबास (ब्राम) बारत )—र' उड्रदा । ४७६—( १६५३ ) एक हो हे देवस ( सगर )---दचर ' दचर--दस । देवराष्ट्रं ( साथ )—131 । इंद्राप्ता ( गाव ) -- ७४। वेवपारत ( वेरावतः, तार )—२४१। ब्याग्रेस ( साज्य )—र्नर, २५४, ३१७ ।

प्रवेगाल—( सज्य ) इर्ड-इर्टर । १ ( महाप्रकृ किंद्रे , देवायह ) उद्दूर्ण ह । ( रिप्राप्तिकार कि है ) रिप्र वियादास ( सगर )—१५ । वासामय ( करना )—२३० । 1 3-(1934) Pipip 1 ५५५—( १६३४ ) १४६६१११ । ५—( माम ) ग्रमी । ६९—( गन्नकः ) निगर्नि । ध-६—( किस्) ) कार्रा । इथर-( १६३१ ) ।हास्रुप्ता । ६६१—( ऋष्टिं।) ऋष्टिं। विद्यावा ( म्हांवा ) —ह । 1 9—(15) 茅坪北 प्रामुखातिष (साम )—३१७ । । इंद्रेड ( अगर ) किरोग 1 रे—( ाम्थ्य ) शाम्रीकार्ष पार्ता ( ग्रह्म )—ह, दथन, द७० । 1 150 (इधर (००५ ,इ—(रहास्त्राह्म) रहिता क । १६१—( एक महिल ) ब्रह्म 1 3-(1) 12 12 12 13 14 14 14 1 । इंट्र-( मार ) रक्ता 168,3311 (इस ( स्वाप्त ) —इर्रा ) करामिक तावा वर्ष ( तित्र )—111 । 1086 तावार्यः ( गार )—५०२ अर' अर । == १ -- ( भाग ) मेर्डाम 1 = देह 'हहा do' 4 6-100, 100, 120, 124.

'=t-(And big in 'neah ) ndip aib

1875-075-पारण (अवाहित्तवादा पारन, वदीदा राव्प) । ७३५—( मार ) फिडाप पतासी ( युत्य )—३३७-३३६ । । न ११ — ( किं ) किंग्राछिप प्लायता ( कह्चा )—३३८ । । न—( मार ) ामाकृ प्रतसाना (गाव)—६। १ ५५६--( गनता , इमामप् ) कर्म-हैप 1 3—(15天) 785579 तन्हाया ( गर् )--इर्ड-इर्ध । प्राविती (पहाया, नगर)—132, २६२। । ( ह्यार वारह ) । इस प्यभंद्रा ( क्र्रा )—२, ८, १ पचवहार ( संस्ता )—101 h इ—( १६३क ) ग्रीक 133' 150' 1611 361-361 (not-(hell 'leb) Pible नावाद्या (।भूवा)—त । नावाच ( १६वा )—३वह । । ४—( कम् ) प्राग्रेहारे 1 ०३६-( गिर्म ) भागात i = t t-( nek ) kinki । १०६—( माना धाना ) ामधान । ४१६— ( मि) ) बस्मः वसीतः 1 \$14 ,00 ,05 — ( Juft ) & fills 384 1 नात्वार् ( नाद्रवार्ट न द्वार्ट रस्ता )—

न्ताभदारा ( फरमा, पेरणांग का जामधान

मध्यासारा ( र्वे रहसार )—इ ।

। ७३८---( क्रम्स ) म्प्टाप

1882 '668 वहींदा ( सगर् )—टः, १०, १४०, १७६-वद्गा दीवद्गा (गांव)—२६३। । ३६६,०३१ —( ग्रङ्ग ) च्हेल हेड बधेस ( गांव )—२४८ । बस्या ( गाव )—१० । वग्नदाद ( नगर )--१८४, २६३, २६३ । वस्ततगढ़ ( क्स्बा )—४३८ । । ≂६६—( हक्कि ) अधक Þ स्थास ( दुदा )---इंडर-इंडल । स्थिया ( ऋस्या )—- इ ।

बर्देश (गाव)—३०४। 1308 —( प्रडिष्टे के प्राप्त मिनार ) ।प्रदेष बनास ( बार्णासा, नदी )—१, ११६। न ( विद्या काशी )। वदनोर्स ( कस्वा )—हर्द्य, २६० । 1886, 8881 वहोंदा (वागढ़ की राजधानी)—१८,

बहरिसद ( कस्वा )—32६। 1 बसीस ( सगर )—ई८० । वर्षीवस्थान ( देश )—हहे । इहे । नयांत ( नगर )—६८ द १ । । ४६ ,६१—( नांन ) निक वद्वान ( जिला )—३३८ । । ( हाइंस छिट्टं ) इक्र नहगत्र (देखो भड़ेंग्च)। वरावर ( गुफा, गया के मिक्ट ) म्हार् 181' 588' 315 1 बयाना ( नगर, युद्धेत्र )—१०, ८०,

। न्ध्र--( क्ष्म ) म्डल्प , म्स्गाना ( देश )—१६३ । मिट्टाबाद ( बिद्धवेत्र )—दद । Æ मह्वादनपुर (देखो पालनपुर)। यवाग (देखो इंबाहाबाद)। यसासताहच ( युद्धू )—5 ६०। प्रश्रुदक (पृहोसा, प्राचीन नगर)—२६४। 328, 304, 3331 भ्रतापगढ़ ( चगर, सवय )—2-8, ७, इ०इ, ३१२, ३१६। 385' 380' 382' 380' 588' 330' 333' 354' 358' 388-, पंजाब (देश )—३, ४६, ४६, ६६, मिरबंदर ( चरार, राज्य )—२१४ । पोइद्धा ( क्रस्वा )—२६१ । तुबुस्याच ( दुश )—5८५ । पेहवा (पेहोआ, प्राचीन नगर)—१८२। 1835 308 356 358 383 565-न्यावर ( वस्यावर, प्रस्पप्र, नगर )— . मुशायुर् ( क्रस्वा )—2६१ । 1088-3501 . सुना ( नगर )--११६, ३१८-२२०, । ५३—( हों। ) हिस्क्रि 1 ने० ह त्रक्र (सीय)---७३, ११४-११६, १८३,

प्रजेश ( करवा )—न् । प्रभित्रकोह ( नगर )—३०४। प्रारस ( फ्रारिस, द्वान, देश)—83, । ३८६ ,३—( फरक ) छिता,

1 94年—( 静) 刑師 । ६६--( जाम ) ज्ञामक यंसरोब्रा ( गाव )—११६ । 303' 323' 326' 336 1 108' 102' 150' 150' 150' यवह ( नगर )—३, द, १०, १६, हद, 308, 318, 316, 326 334 1 334' 348' 342' 302' 503' नगाता ( दंश )—१६, ७५, ६०, १३३, । ३९६—( प्राप्त ) प्रक्रिए नात (देश)---(१३) मम 1 = ५—( शिर्ह ) फिलिक् व १३१—( किसा ) । इनिम् । न.६५ — ( मार ) रिकार्य । न.६१—( लाप ) फिर्म व्धावस ( वर्षमाह )—४६८ । 1 815-( 阿叶) 185章 335-3331 चुरी (नगर, राज्य)—३-१, ७, २४, २६०, 1755 विधियात ( सर्वा )—अत्र । व्या विसर्वादर ( नगर )—उभा-उभरे ५६६ विक्या ( गार )—रद्रा । तिराधा ( संसंध् )—=ते उद्दर्भ उद्दर्भ 1 3-(1641) 161111度 1 ०१६-अभित २३।१ बीनाववा (क्सा)—११६, ११६, ११६। 1862 062 नेरापुर ( क्रंबा, राज्य )—1१३, १११-1011-611 e' 33-38' 30' 348' न्त्र (१ (६-६—( भगर, रागर ) मनविष

। ७५१—( फ्रांफ़ ) फिलाम्ने 1 755-058, 230-3321 विद्या (देश)—६६, १०४, १३०, । ०४६—( किसी ) गिरुही ावेनसउ ( ।वेनसद, क्रा )—१३१ । । १७५—( १४३क् ) ग्रिक्यि-१६१६ी । न१६--( गम्भक् ) ग्रहिध नास्यावाद ( नगर )—२ द । 3331 518-514, 512, 520, 530, 53' 58' 52' 338' 508' 535 नासवादा ( नगर, राज्य )—२-१, मांसदा ( नगर, राज्य )-- २६०-२६१। । =-( प्राफ ) द्रेक्सिन । १—(अगर) अशिकाम । ०६६ ,३---( माध्रे मिमा ) गर्मभूगाय । ३—( १५३३ ) १५ छोछा 🗖 । १४५—( मात् ) । प्रधान । ०७१ ,च४१---( मार ) गिमम । ५६६—( प्राप्त ) प्रशिक्ताम । ३१६—(।एए।) ऋषि ग (दिस साम (पूर्व) महावास गरी) । । ०१--( १४५३ ) छाष बारशक (कृता)—१६० । बावार्याचार्य (।भूता )—५१० । 1 632 632 ,इ=—( हाएड क्रीकार विवास ) क्रिक्ट गर्नानी ( प्रायोग स्थान ) — २६, ३८ । 1 01-(1635 ) 1516 तावक (आक्र) —उर्दर बाब्हिता ( तवारा देश )—३३० १ महावत्त्रीर ( संगर भार ) - दे अर्था

भोजपुर ( कस्वा )—२१४ । भोजपुर ( कस्वा )—२१४ । २१४, २६० । भोगर ( पांत )—२४, ६४ । स्य ( खावनी )—१ । भक्र ( स्वा )—२६ । भक्र ( स्वा )—२६ ।

महीना ( मुसबसानों का तीथें )—223, 1332 338' 344' 565' 505' 565-335-338 354-350 'દ જ उद्ये ५४, २७, ४६, ६०, ६४, सर्वेश ( बनार )—5, १०, १२, १३, मधनार ( कर्ना )—१३८ । 1 6 3 6 मस्य (देश)—2, ६४-६१, ६७-६, मञ्जीपहन ( नगर )—३३१। 1 = 3 संग्रह (देश)—३०, २३, ११, ६७-558, 300 1 मका ( मुस्लमानो का तीथे )—१८३, संस्थित (गाव) -- १६६।

1805

मञ्जूकर्वाइ--- ५१६।

1002

1956-3581

संस्य सार्य ( सायवा )—३६६१ ३७३१

153

सहय सर्धा—३४८' ५६५।

सदास ( सगर )—१६, १०४,

मेंबसा (विदिया, प्राचीन नगर)—१३४, महाबाट ( ब्रह्वा )—5 व । भेरान ( स्त्र )—१८४। भेड्य ( गाव )—53द । उद्यहें उहरें उहहें उल्ले इंहर्र । to≥t '205 '305-205' 3€6' EB-EK' 3BB-3K0' 3E5-3EK' साय! यनार )— ६' ३३' ५०' ८८' मीनमाख ( ामेखमाख, श्रीमाख, अब्वेब-सियाय ( शया, कस्या )—9 ६०, २५८ । । ३६१—( क्रम्क ) शिडारी आदेश ( क्रस्वा )--- ह । । १३५ ( मार ) ।म्रहास । न्यर—( हाए ) ह्रांस । ००६—( १६३६ ) मध्यास भरावा ( गाव )—५४३ । 383' 383' 588' 333' 383 1 30' 58' 50' 64' 68' 335' अर्यस् ( चवार, राज्य )—१-३, ७-८, अदेखर् ( सस्या )—58६' ५४६ । ane' ane' ४४६' ४८६' ४८६। --- 88' £8' 335' 386-353' मदौन ( मृत्यन्ख, वहगत, नगर )

। ४३५ ,९३५ ,३—( प्राप्त ) ग्रेडीम

놙

न्त्रा ( क्रां माइसो ( क्रम् ) भागम

भरनंद ( दुग )—द, ३१० ।

। ५६६—( किं ) मधुष

1081

**K**3

। ५---( फिकी ) कार्डामम

। न५—( प्रदेश ) शिडमी 38-3K' 3K' EE-EE' 336' । ३५६—( होंग ) क्राधांम 530 348 3301 रायधारी)--१२५, २२७-२२८, कि निष्य , किमेडमं , फेड पडमं ) ह्रांम 1008 453' 560' 503' 68 महिलाह ( मंडलकर, दुरो, मेवाइ )— 8, , ७५२—( 1व्यं ) क्रहाम मांगानीद ( गांव ) — १३६ -- ( होंग ) हाकागेम । ४०१ —( नाध्र निमार ) किराम मावली जेक्शन ( रेव्वे स्थान )—६। मालायी ( प्रगना )—-२, २७० । इ १ ४ २ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ६ १ 484-588 535 538-536 532 583-538' 53=-555' 558' 55€-**ょっぷーシッペ** よったーよっと よるぷー 340, 348, 380-383, 389, 344-346' 303-306' 306-353' 358' 388-38€' 38€' もっち-のっと 336-330 335-माखना ( प्रदेश )—१६, ६३-६२, ८६, मालव ( प्रदेश )—३, १३६, १८१ । 1 005 ,०७४-३३५ ,२४१—( कांक ) ठांग्राम 1 06-3-मारवाङ् जनशन ( खारची, रेव्वे स्टेशन ) 526, 386, 383 I 363 362 332 343 308

३६०' ३६८' ३७६' ३८६-३८६'

सारवादे ( महवादे वात्व )—5' द' रायधार्य)---१००। मान्यवेद ( माळवेड, राठोड़ी की प्राचीन सानसरीवर ( वालाब )—६४। 106 सामीवर सवाई ( व्यववेर राख्य )—६-साह ( व्यस्यमेर राज्य )—5-३, १७०। । ०३--- हो।स्टाप्त 1 रेह ह ,९५१—( मांचा ्रीक्रामा ) विस्ताम साइसोर ( सन्त )—१०४, ३३६। महीवा ( नगर )—== ३ ३८४ । 1 हे रे हैं भेडर (५३—( महेन्द्र पर्वेत )—६२, १४५, महीद्युर—३४२ । 1636 ,नहर , ६६६ ,४—( जांत ) गठांक द्वीम सदावस ( व्यस्ता )--- ५' ६४ । महासाह ( दुरा )—85' ४६' ४६' ३६०। महानदी—१३० । महाकातार ( देश, जंगल )—9३१। सब्धांड्या ( यदेश )—१८। सवाय ( यवंत )--२११। । ४६६—( जांस ) अव्यक्त 340 [ सर (द्या)—4, ११७, १४७, १७०, मञ्क्रवार (गांव) —१३५ । 3° 33' 38' 32' 330 1 मध्यभिष्टा ( नगरी, प्राचीन स्थान )–

सुराप ( सउ )—इइइ, इइ५ १ र्नुनान ( प्रदेश )—६६, ११० । १ ५५१—( एईस ) इन्क्राफ बाहुन्रह (स्थान)—३१०। वसीया ( यद्गे, देखो जमुता )। Þ मुर्सेर ( सगर )—5 ६६ । 3851 **ፅጽ**ና' ፅጵያ-ፅጵጸ' 181-185 ,१९९ (थर ,९३—(उगम ) अद्वस् 1 705 305, 308, 373, 978, 380, हे उदस-उद्धे उद्दे मार्वाद् की प्राचीन राजधाती )— महीवर (महोर, महिल्युर, महीबर, मंडलकर ( हेतो माडलगढ़ ) । । ( ड्रांम क्रिंह ) क्रिशंडम । ( ड्रांम किई ) एंड्र फ्डम 1 3 5 5 ,न४१—( नोंग क्राक्रामं ) क्राक्रामं । ४३९—( १५६०) रिमिएडॉम । ७३५---( किस्क ) एईसि । ०३८ — हाम्हाम् । नह---( नाये निमार ) कानमें महर्गली ( गाव )—9३३। मेवात ( प्रदेश )—-३१२ । 3831 333, 333, 334, 334, 335,

। इव्रह—( जाम ) महरूक

وع، ولا، حد، وع، وح، وه، # 53, 38-30, 28, 26-80, मेवाद ( मेर्पार, प्रदेश )---२, ५-६, १ ५३६ , ४३१ —१ दर् । मादनीपुर ( किंका )—१३६ । । ( इक्षि किइ ) अपूर्म --E' 3EE 1 मेंद्रता शहर ( मेडतकपुर, जोधपुर राज्य ) मेड्तारोड ( रेव्टे स्टेशन )—६। । ६२१—( एड्रेस ) क्लंस । ३--( १६३६ ) १५७५ 1308 सब्दा ( यद्य )—5६५' ५६६' सिया (देश)-- ३८५ १ ५३० १ सेताब (धाल )--इंग्टा मुद्रियाव् (गांव )- २३८। 1258 , ३८६ , ३३९—( फ्रांफ, जगर )—१६६, १८६, । इथ्ट--( मांग ) क्रमाइस् । ६४५---( हाए ) कहारे मुक्रुंस ( बारा )—३४१ । । ७९६ – ( जनार ) क्रांम । ३३९—( मांग ) किरिड्रमा 348, 3331 संसद (दंश) — ३०६, १०६, २८२, । न्हर्-( किहा ) प्रशाहका

380 308 80m-30E 310

346, 340, 340, 309-203,

**उद्रद्यः उर्रक्षः उर्रकः उर्रद्यः** 

480, 480, 880, 880, 883,

130' 34E-14E' 38E' 50E'

鱼 १ गून ( जगर )—3 १ ६ । । ॰ ७९ — ( नाष्ट्र निनार ) प्रदूष्त्र डीर्ड । =—( माएंज र्ह्न) हि।ई । ९३५ ,०५१—( फिस्प्रे ) ।ठाकाइर् १ ५८६—( हिम् , इम्रेम् ) कि । न्दृष्ट—( हाए ) अंकण्ड स्पनाथ ( प्राचीन स्थान )—१०४। । ३५८—( ोहाकरा ) <u>भारतिक</u> । ४०१—( नाध्र निमा ) ड्रेड्रीनम्सीड । ३---( मार्डेड इंड्रेड ) सार्गेड्र र्वार ( शक्त )—5६०-५६३ । राहतगढ़ ( माजना )—55०। रायसेन (मालवा) न्हारा राविसहनगर (रेएवे रहेशन, बीकानेर राज्य) रायपुर ( तहसील )—१३७ । रायचूर ( जिला )—१०४। 3581 रायगढ़ (शिवाजी की राजधानी)—३२२-। ५—( स्टार प्रमितानः ,धिति ) महिमार 1956 रामसर (रामासर, थनासर, थनमेर)— । ४९६—( छिति ) छिसछ रामधुरवा ( प्राचीन स्थान )—१०४। शमवेर ( साध्य )—इंह । । ( शण्मी किंद्रे , छार ) नार धाराधिर (धारत )—३०० ' ४८३ । । ७६९—( हाए ) डिहाहार

। ॰४६—( हर्षाप्र ) ग्रिम्स तमगान ( प्रदेश )—१६२ ।

> राजीर ( राजारगढ़, रात्यपुर )—२७, राजसमुद्र ( म्होन )—६ । राजशाही (ज़िला )—१४७। 334-333, 389, 3861 355-353 333-333 338' 588, 588, 308, 300, 308, عهع، عده، عدع، عدد-عوه، 238, 380, 383, 382, 309-305-308, 308, 323, 304, 384-388, 383, 388, राजवुताना ( दंश )—३, १६, १६, ६१, रायवैर्ध हाइ--इंबर्ध रायन्त ( इत्यु र्योरस्य देश )। उक्ड । —( जार ५६४७ , गान्छें ) इमहारू 1 786 धायगढ़ ( धारत) सध्य आध्य )—४३ हे ' रायगढ़ (एग्वा) सवाबंध राव्य)— ३१५। रसर (दंश)—ग्रद्ध । रविद्यास ( चगर, राज्य )—द, १० । स्थनगढ़ ( यानतिर राज्य )—58=। 13---रतनगए ( रव्वे स्थान, वीकानेर राज्य ) 308 3381 350-55E, 368, 30K, 300-,त्र—( क्टि ,प्रसिक्ताप्र ) जासभएर इंग र्या ( संग्रेतान )—२६७, २६६ ।

राष्ट्रगत ( देव) श्रमानुतर )।

386, 342, 306, 904, 948,

। ३—( होंग ) ।इंक्लिय

1026

। ९६१ — ( १४५ ) रिएहें । ( मुष्टभांद्रप्त कि है ) इड्रह व्रावय (कारियावाइ) —२११, २५१। नेरिपुर ( गातीव गाँव, मेवाद )--२५० । निर्माद ( गाव, मेबाइ )—त । विध्याचय ( तव्य )—६६, १३२ । 1801 33-23 ंहर (हर 'टे-( ज्ञाम 'डाउम् ) डाउम्) इंदराह (च्राहे स्वार् । ( देखा भंजसा ) । विदेमें ( बरार, देश )--१००, १८१। वियवगरं (देम् )—183 रहित । । ९५९—( नांग ,क्रवेन ) क्रिप्राफ नादीनास ( सुद्धन )—३३०। 1 336 '636 नामनस्थवी ( नथवी, कादियावाद )— । २०६—( मांत ) मिन्रान 438, 434-438, 4881 ४०७, २१०, २२०, २३०-२३३, -५०६ ,६—( क्नाप्त ,डांगड़ ) हागह वसतगढ़ ( शाचीन नगर् )—१६४। । ५०६---( ग्राफ मिमिए वन्त्रा ( वन्त्रकः वर्ताः, ग्राबावारी का । ( देखा वसमी )। । ००६ (न्द्र) —८, १६८, १७०। 1 306-706 '036 '28-वलभी ( वलमीपुर, वळा, कारियावाद ) । १०५--( मांग ) फ्रांमम नस्याक (गांच)—२४० । बस्स ( देश )—ग्रद्ध । । ७०१ — ( माम ) फिर्म वहंबाता ( राज्य )-- १६२, १६४, १६३ ।

क्डन ( इन्लेंड की राजधानी )—११५, 348-348 I चका ( सरदीप, सिह्बद्दीप, सीवोन )--1 हे दे ह ब्योहित्व ( बह्यपुत्र, नदी )—६२, १४५, वोहावर ( र्वें स्टेशन )—६। । ४०१—(हाए३ हिम्म , १४४)म बोरिया (अरराज, रिधेया, छोरिया नबंदगढ़, सूयो ( रेव्वे स्टेशन )—६। लूपकरनसर (रेखे स्टेशन, वीकानेर राज्य) । ५—( किम ,िममाम ) फ्रिके स्यावादा ( साज )—५६० । -- 4441 ांबेस्बन ( नगर, पुतैगाल की राजधानी ) 583, 308-308, 30E, 30E1 वाहीर (नगर)—६३, ८०, ८६, २६२, बास (बाबें) नाव )—5४८। बादा ( इंद्यु सर्दार्गाइ )। । इ—( ानकेठां ) ानाक । ३—( म्एरेन म्ब्रे ) हैशक 530-533' 580' 580 1 363-368, 308, 942, 304, ( 386-786 ( 125 ) 511万 144

### Þ

388° 544 1

वरपद्रक ( बड़ोदा, चागड़ की पुरानी राज-धानी )—२१२ । वदयाययमदेख ( गांत )—१७० । वद्गार—२४८ ।

1888

Á

सचीन ( राज्य )—३१० । सन्यपुर ( साचोर, कृखा )—२४० । सन्यपुर ( साचोर, कृखा )—२४० । सन्यपुर ( साचोर, कृखा )—३१७, ३१६,

सनासी ( गाव )—२६० । सनोड़ा ( गाव )—२६० । सपादनच ( सपानक, सांभर, राज्य )—

126-362

२, २२३, ३० = । समतर ( देश )—१३२ । समगर ( राज्य, चुदेवत्पड )—१४७ । समदर्श ( रेव्वे स्टेशन )—६।

समर्द्ध ( नगर )—२६१ । सर्द्धारगङ् ( लावा, दिकाना )—२७२ । सर्द्धारगङ् ( नगर )—२६१ ।

सराहेद ( द्य )—२६२ । सब्दसर ( रेखे देशन ) । सरदीप ( देखे खंका ) । 13=—( मेबास, मेबाद )—द ।

स्वात्रक (देखो स्पाद्त्य)। सहस्राम (ग्राचीन स्पान)—१०४ । साक्त (नगर, पंताव)—१११। सागर (नस्ता)—१११। सागर (नस्ता)—१११।

ति दिणि स्थि हो। । सङ्खपुर ( रेख्वे स्टेशन )—६। सम्प्रमती ( मही )—११७। १४मिनी ( गांच )—६१।

> —( नियम् क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हैं। १४६, २९१ ( नाम नियम, प्राचीन स्थान)

环

याक ( द्वीप )—३३२ । ---१६ । ---१६ । याकल ( नगर )—६३, ३३६ ।

साक्भरी ( देदो साभर )। साहपुरा ( क्रस्या )—३, २४। साहवास्तादो ( प्राचीन स्थान )—१०४। साहाबाद् ( प्रिला )—१०४। शिवि ( प्रदेश, मेबाङ् )—२, इन।

शिते ( प्रदेग, मेवार )—२, इन । शिमला—६, २३८ । शिन ( प्रानों, मारवाइ )—२ । शुनावपुर ( राष्ट्रात )—३२६ । शुरसेन ( देग )—२, ६८ । श्रेरसेन ( देग )—३, ६, २४, २७,

१४८, १७३, २६४। स्रेन्यन ( प्रदेश, चीनी सुक्तितान)— १५।

शेर्सगढ़ ( कस्बा )—१६३ । आवस्ती ( नगर् )—१३४, २७३ । आगानगर् (रेढ्वे स्टेशन, बीकानर् राज्य)

शीनगर (क्र्स्बा, श्वनमेर प्रात)—१७४। शीमाख (देखो भीनमाख)। अञ्ज (देश, वन्सी गुजरात)—११७,

1 686

3381 सोपारा ( प्राचीन स्थान )—१०४, ३१८-सम्बद्ध-- ३३। ध्रम् ( ध्रिमद्रम )—३८३' ४६० । महबान ( नगर )—१८६ । संडोलाव (गांव)—३१४। र्सेश ( धारत )-- ५३८। र्सियगढ़े ( कंस्वा )—६। सुरत ( विला )—१६०, २८६, ३३५ । सुहाबर ( सन्त )---१६१। । १३५—( ानक्रां ) प्रापाउस मुन्गासंक्ता ( महा )—९ १८ । 300 580 588 560 T 1 266-666 '666 '006 '67-सुराष्ट्र (सीराष्ट्र, सीरिट, दांस्यों कारियानाड्) सिया ( गाव )—ई ८० । । ४६६ (न्र४—( मिइ ) ।हाममु सिद्यान ( वालाव )— ६६-३००) ३१८। सैयानगढ़े ( र्देवं स्ट्रान )—६। स्थान ( शक्सान )—२६१। रिवितेत् ( देखो कंका )। । ३०१—( फ्र्इंस ) मिनि तिवडोनी ( माम )—१दश 1626 सिरिया ( प्रदेश )—१३३—( ग्रहेप ) १०६, १०६, सीतामक ( सन्य )--१। । ९६१ —( मिंह ) कड़की हुआ सीवीर देश )—११७। सिंधुसीनीर ( सिंघ और उससे भिना सास्ताय ( प्राचीन स्थान )—१०४, सियुरानपुर (राज्य )—२०४।

सिंध ( विष, कावीसिष, नहीं )—१११। सोमनाथ ( तीथं )—२४२, २६६-१००। 1 336 सिय ( नदी )—82-82, ६६, १९७, 1 308 '808' 308' 308 1 そんり シエウ シエターシエド シエモー 168, 106, 161, 230, 282, 330' 330' 354' 384' 384' सिय (सेयव, देश)—३, ८६, ६०, ६६, १ ३०६ ,०७५ ,च—( माम ) मिनमा १ न्द्रा ( स्वा, गांव )—१४७-१४८ । इस्रुय ( ख्या )—ई' ह । 58, 9६2, 9द्य, २०९, २<u>३</u>६, १६६१६ ( चगर ) चार ) के ले १ ११ १ —( होत ) गर्छो। हर्मा १५६तर्-- १३० । सिंदापुर ( प्राचीन स्थान )--१०४। १५९८ ( सम्ह ) -- ४८० । विवास ( सन्य, देखो सवास ) । 1ंद्रीयेस्तान ( यदेश )—258 । 1208, 308, 3051 580' 583' 585' 586' 588' 305-308, 535, 534-538, सिमर (शक्सरी, ज़िला)—२, ५, ८, साचार ( ख़िला )—580, २७० । । ४६९ (४०६—( मायेन स्थान )—१०४, १३४। सावर ( हिकाना )—२६६, २७४ । 1286 056

। ९५--( १५६८ ) १६५१ए३ हीशियास्युर् ( जिला )—३३० । । ०६६—( माम ) क्रीड 1386, 3361 —( म्हार माहिमी , फिक्सि ) हाहारहि । ३—( ग्रम् ,धमी ) हामार्रह हुगली ( ज़िला )—इ३५ । १ इन्द्र ( हिन्दुस्तान )—१८४, १६३। िस्सर ( किसा )—ह, रहध । रिसात ( प्रदेश )—३०४। हहें वर्ड के वर्ड वर्ड । हिमालाय ( पर्नेत )—8, २६, ६२, ६८, इंडें इंडेर्स्ड्रेस, इंडेट । 333, 333, 336-330, 336, \$03' \$08' \$08.502' \$40-4=x' 4=e' 464-468' 408-333' 344' 363' 540' 545-हिन्दुस्तान ( मारतवपै, देश )—४२, ६६, १३३६ ( तवंत )—१३०-१११, १२६१ । इण्हा—( जांक ) अध्य द्यासी (जिला )—२७२, ३०३, १०५ । । ५१—( फ्राफ् ) देमप्राइ

। ९७९ ,४९—( जार ) किंदाउ

मोनीर (देश) – १९७। मोने (एटव) – १३३। मोने (एटव) – १३३। मोने मोने (मोदनी, गांच) – ६२, १४३। मोने वाया (गोना) – १६०। मेने वाया (गोने ) – १२। १८०१ (मोन्या) – १२। मेने (मोने प्रमेता) – १३॥। मेने प्रमेता (मोन) । १८३। १८३८ (मोने प्रमेता) । १८३९। १८३८ (मोने प्रमेता) । १८३९। १८३८ (मोने प्रमेता) १८३९।

होतेहर्पुर—३३१ । हफेनाथ (प्राचीन पर्नेतोध सादेर, शेखावारी) हफ्नेवाश (शुद्धश्व ) न्दर । हस्तोबारी (शुद्धश्व ) प्राचीन स्थान )— हस्तिकेडी (हथुंडी) प्राचीन स्थान )—

हाधम् ( मान् मिना ) (मध्य

। ३३५—( मांग ) प्रिप्टे

इरसोद्रा ( गाव )—२२५-५५६ ।

15. 185 18518 (15. 1861) (15. 1861) (19. 1861)

# Extracts from Opinions on the History of Rajputana,

Dr L. D Barnett, M. A, British Museum, London.

It is an admirable piece of work, full of sound and well presented material. I sincerely hope that the work will be appeadily completed and that you may soon have the satisfaction of seeing the fruit of your scholarly labours matured. It will indeed be a goodly monument to the glories of Rapputana, a true afficted (Kir tistambha). Your knowledge of local tradition and bardic poetry gives to the work a peculiar value. It is urgently needed; only last week I and a friend of mine were speaking about the deficiencies in Deen undertaken. Now you come to fill the gap, and I am been undertaken. Now you come to fill the gap, and I am heartily glad of it.

# Dr. J Ph Vogel, Rector, University of Leyden (Holland).

I am very much pleased that your great work is ateadily advancing and I heartily congratulate you on your laborious task being so far accomplished. Your History of Rapputana will be a very valuable continuition to our knowledge of the history of India.

The late Dr. H Hultzsch, Halle (Salle), Germany

I have to thank you for fase I (a goodly volume) of your History of Rajputana, in which you undertake to difficult and welcome work, for which you will earn the thanks of both Indian and European scholars.....

Professor Dr. Sten Konow, University of Oslo (Norway)!

Many thanks for sending me the first part of your splendid work about the history of Rapputana. I am reading it with the greatest interest and admiration, and I look for ward to the continuation. Nobody knows the history

of Rajputana better than you and the learned world will be very thankful to you for your careful and illuminating work. I am much pleased to see that you do not share the opinion of Vincent Smith about the origin of the Rajputs. I have never been able to see the force of the arguments adduced by Vincent Smith and Bhandarkar. What I have seen of the Rajputs has strengthened me in my belief that they are the inheritors of the civilization of the Vedic Aryans the inheritors of the civilization of the Vedic Aryans

Sir George A. Grierson, K C.I E., Ph.D., Litt., LL D.,

It shows me that it has all the high qualities of the first fasciculus, regarding which I can heartily join in the appreciations of Dr Bainett and others printed with the part now issued. No one is more competent than you are, both by knowledge and by scientific methods, for writing a history of Rajputana which will complete the great work begun by Tod.

Dr. F. W. Thomas, M. A., Boden Professor of Sanshrit, University of Oxford

I see that you are unwearedly continuing your most thorough and learned account of Udaipui, to which you have already devoted over 400 pages. This will clearly constitute the most thorough account that we have of any Indian State, going back to ancient times and written by a scholar with full knowledge of both the Indian and the external literature relating to the subject. ... Your labours deserve the gratitude of all who are interested in the history and people of India. When completed it will tank, I think, as a work of primary importance and will remain as a monument of your learning and ability as a scholar. I consider in your preface, you had of placing your materials at the disposal of some other scholar, was not realized. No other person could have attained so intimate a knowledge of the subject, or have brought so much competence and devotion to the complete, or have brought so much competence and devotion to the compilation of the History.

## SIR JADUNATH SARKAR, M.A., Kt., P.R.S.,

Ex-Vice- Chancellor, Calcutta University,

(27.878) Modern Review, Calcutta, June, 1931, pp 678-79)

With the piesent pait (covering the history of the

With the present part (covering the history of the Udaypur State from 1576 to 1881) a great work reaches ball its completion. In the case of Udaypur, correction that its completion. In the case of Udaypur, correction that its completion. In the case of Udaypur, correction as no doubt necessary, but not expansion or the filling up of gaps even half the extent that his annals of Jaipur or Marwar are clamouring for There is nobody who is a quarter as competent as far Bahadur Ojha for doing it it is now thirty years since I hist met him at Udaypur, and we discussed the urgency of replacing Tod's Regestion, and we discussed the urgency of replacing Tod's Regestion, trembling solicitude, "Will the veteran Pändit live to trembling solicitude, "Will the veteran Pändit live to accomplish this task?"

The present part covers the most glorious and best known period of Mewar history, namely, from the accession of the great Pratip to near the end of the 19th century. The field of Haldighat, which in the eye of every Indian is tadiant with

"The light that never was on land or sen,"

The consecration and the patriot's dieam,"

rs here in a photograph Raj Singh, a worthy heir of Piatap is here too, and the tragic figure of the Indian Iphigenia, Krishna Kumārī. In many a European country such a volume would have sold like the latest popular novel. Let us see how Hindi India treats this masterpiece.

To put it briefly, Otha's work entitely replaces Tod's legend-based annals by the full and critical use of macriptions, Sanskrit works, bardic chronicles, Persian histories, and the various records brought to light in Kaviraj Shyamaldas's Virunnodo

H. H. Raja Sir Ram Singha Bahadur, KOLE.,

You have rendered a great service indeed to the Rajput community by successfully refuting the attacks made upon it, on, the strength of the cold logic of facts by indifferent

writers. I note with pleasure that this work is comprehensive and embodies the result of your scholarly searching and impartial study for the whole life. This will have made upthe deficiency, that has for so long been felt, of a trust-worthy and an authoritative account of my community.

Mahamahopadhyaya Dr. Ganga Nath Iha, MA, D.Litt., C.I.E., Ex-Vice-Chancellor, University of Allahabad.

I shall read it with the greatest interest and, I feel sure, with the greatest profit, It is wonderful how you can even at this advanced age of yours carry on such important and laborious work

Dr. A. B Dhrura, M. A., D. Litt, LL B., Ex-Pro-Vice-

tales and like the Rasamâlâ (Forbes') of Gujarat, it lacked tales and like the Rasamâlâ (Forbes') of Gujarat, it lacked the qualities which go to make a tiuly reliable necord of historical facts. I am glad you, who have had such splendid opportunities to study the subject, have decided to work upon the materials you have so assiduously collected. I have no doubt it will be a great service to the mother-land......

The late Ran Bahadur Dr Hina Lal, B A., Kaini. Jour first fasciculus, which has been rightly praised by the greatest European and Indian historians.

"The Journal of the Royal Asiatic Society of Great "The July 1926.

This large volume is the first instalment of an ambitious project, a very voluminous history of Rajputana in six or seven similar volumes, based on the latest archwological and epigraphical research, which may serve to correct, amplify and bring up to date the historical material collected by Colonel Tod for his well-known Annuls and Antiquities of

"The Indian Antiquary", Bombay, March, 1931.

Since Col James Tod completed—just a century ago—
his immortal work, The Annals and Antiquities of

In the century which has passed an enormous advance has been made in archaeological research all over India. As far as Rajpūtānā is concerned, this progress is in no small measure due to the exertions of Pandit Gaurishankar Ojha. In composing his present work, he has throughout utilised the rich inscriptional materials which have been partially collected and made available by himself. No one, indeed, collected and made available by himself. No one, indeed, of writing a new history of Rāspūtānā than Mr. Ojha who of writing a new history of Rāspūtānā than Mr. Ojha who his evoted his whole life to the investigation of the historical records of his native province.

We wish, however, to make an exception in mentioning the new History of Rājpūtānā, which is being published in Hindi under the title Rājpūtāne Kā Ithrās by Rain Bahadur Pandit Gaurishankar Ojha, the leained Curator of the Aichaeological Museum of Ajmei. .. It is not, however, on account of the vastness of its scope alone that Pt Gaurishankar Ojha's magnum opus lays claim to our gratitude and admiration It is owing to the high qualities of scholaiship which it exhibits.

Annual Bibliography of Indian Archwology for 1926, published by the Kein Institute, Leyden (Holland), pp 19-20.

Majusthan. ... Tod's famous book is now nearly a century old, and most of his accounts are based upon local traditions and bardic sources, the reliability of which cannot be rated very high The writer of the present book is well-qualified by life-long work connected with Rajputana, by prolonged researches into the subject of the history of the Rajputa, and also by the study of epigraphical materials, to deal with the subject which he has chosen for his magnum opus..... I am inclined to the opinion that it will be found to be of considerable value, being based upon a foundation of leain-

work, and look forward to its successful completion.

"The Modern Review", Calcutta, January, 1926

The suthor of this bulky volume is a well-known Hindi
Scholar and antiquarian whose work, Praches Lapimala
as well as his several researches in Rajput history have

enjoyed in reading the first three fascicules of this fine students of its history We thank him for the pleasure likewise be gratefully remembered in that land and by all Rajpūtānā The suthor of the Rajpūtāne kā Itshāsa will the deep affection with which his name is still cheisshed in servant can receive a higher and more gratifying reward—by edited on bun-behiswas saw boll..... beatslduq to beitbe author himself, and some of which have not hither to been tions, so many of which have been discovered by the the use that has been made of stone and copperplate macripinformation But the outstanding feature of this work is carefully examined and intilised where they afford relevant The natiatives of the Muhammadan historians have been more recent date have now been indicated and corrected. bardic accounts, as well as in vernacular compilations of by personal interest in the land and people, render him pre-eminently qualified for the work. The errors in the of the subject, acquired by life-long research and stimulated author, whose scholarly attainments and unique knowledge that the task should have been undertaken by the present told in the fascinating pages of Tod, and it is fortunate of authenticity The time was ripe for rewiting the story their assertions, to which his eloquent pen added a warrant chronology, and Tod had no means of testing and correcting in errors These old chroniclers had no knowledge of correct the sixteenth century of the Vikiama Samvat and abound Olha has shown, only began to be recorded after as had been preserved in the States and, more particularly, upon the bardic chronicles which, as Mahamahopadhyaya knowledge, was dependent upon local traditions, such aichives become available Tod, in the absence of these sources of vast quantity of epigraphical and numismatic material has eritical study of Indian historical and other records, a Rajusthan, enormous strides have been made in the

inapiring themes to poets, dramatists and historians. Indian chivally and valour and which has furnished many relating to a pait of India, which has been the home of will be a very valuable addition to the historical literature We have no doubt that the publication he has undertaken. the enormous labour and care he has bestowed on the task which he is bringing out in Hindi tt contains evidence of from him the first volume of the History of Rajasthan well-known Hindi witter and antiquarian We have received Rar Bahadur Pandit Gawishankar Hirachand Ojha is a

"The Leader", Allahabad, October 10, 1925

ship and accuracy of judgment shows such a mastery of the subject, painstaking scholarother book of Indian scholarship published in recent years he has left untouched and unexamined, and probably no find place in his work. There is hardly any evidence which author is a guarantee that all that is worth knowing would pated in the review of the first fasciculus, the name of the of stupendous study and labout As had been anticithe most brilliant work that he has produced at the cost Rajput history must ever remain grateful to the author for It is only necessary to acknowledge that all students of

"The Indian Historical Quarterly", Calcutta, December, 1928.

cently justifies the expectations formed of him. will be glad to know that the work so far turned out suffieminently fitted for the work and the Hindi-knowing public not acquainted with English R B Pandit Gauizshankar was made available to the general public рĢ necessary that the information collected and properly available by researches in archmology, and further it became revision in the light of the store of new information made come for its [Tod's "Annals and Antiquities of Rajasthan"] enhance that reputation. . . Now, time has suiely first volume of which is under notice, will considerably His new undertaking, viz, the History of Rajputana, the already earned for him a high reputation among scholars

"The Amirt Bazar Patrika," Calcutta,

The name of Rai Bahadai Gamishankar Hirachand Ojha occupies the foremost place in the list of present-day Rajputana's historians. His composition of a real history of the Solankis has already won an imperishable fame for him. And now he has set his hands to the History of Rajputana, a work really stupendous and valuable...

Col Tod has won the gratitude of Indians by composing a history of the Rajputs. About a century has passed since the publication of his book and during this period a complete evolution has come over the held of historical research listorical works from various new facts and the discovery of many meetiptions, copper-plates and coins. And the time has come to make a thotough and wholesale alteration of the history of Rajputana with the help of these newly discovered facts.

### "The Bombay Chronicle", December 13, 1925.

keen admirers of his erudition. have not only deeply appreciated its results but are also have been impressed by Mr Olha's powers of research and Western scholars like Professors Kielhorn, Hoeinle, etc., extends to Germany, England, America, etc Eminent Ogha's reputation as a scholar is not limited to India, but of antiquity, the highest authority on Palaography. . Mr Indian language Indeed, Mr Oha is an exceptional scholar and is regarded as an univalled work on the subject in any phy has been eulogised both in India and in foreign countiles with all the zeal of a young man .... His book on Palæograof sixty-three is engaged in the work of historical research and important books and essays and even to-day at the age aervices of Hindi by embellishing its literature with original Mr Olda is a scholar who has devoted forty years to the

The book under review is not only a criticism of the principles of serious research, but is replete with accounts of thrilling anecdotes like Padmini's Janhar sacrifice A striking characteristic of the writing is its freedom from

on getting for its historian a person of such recognized of Ran Bahadin Olha and Kalputana is to be congratulated The Hindi language is decidedly richer by this volume

9261 '91 h wnung "The United India and Indian States", Delhi,

to better hands debt of gratitude. The task could not have been entineted

Students of Indian history owe the learned author a great

modern research annals and the light thrown on ancient Indian history by s e, to impress on the leaders the inaccuracy of the baidic Moreover, to serve another useful purpose, Ralputs only as writing a history of Ralputana and not a history of the work But we must not overlook the fact that the author (164 pages) as melevant and extraneous to the scope of the scholais may be disposed to look upon this lengthy chapter normally ignoted by other writers on Indian history. Some tremely well-written and deals with a number of dynasties This portion is exepic age to the Rajput period proper that ruled over the various parts of Rayputana from the In chapter III is given a bitef survey of the toyal families

of generations to come. .. proneer work and to tell a tale that shall live in the memories will be left to some future hand to take advantage of his eute, will execute his part with admirable ability, though it for hard work and patient research. ... . Mr Olha, we are pia arat knowledge of Indian Epiguphy, he adds a capacity is intimately associated with the land of the Rajputs and critical handling of facts R Gaurehankar H Olha for accuracy of detail, bold and sympathetic point of view taken up by a veteran scholat, whose name is a guarantee desideratum... It is fortunate that the task has now been An up-to-date history of Rasputana has long been a

"The People", Lahore, September 12, 1926

in general and every Rajasthanee in particular students of history but also by every Hindi-knowing person The book is thus a gem to be treasured not only by the

merit. The Rai Bahadur is one of the greatest antiquarians of India and has already enriched the Hindi language by much original work. He is undoubtedly the greatest authority on the history of Rajputana antiquities. Before this, life-time to the study of Rajputana antiquities. Before this, a life-time to the study of Rajputana attainst from Tod to Ojha is a transition from the bard history. From Tod's narrative is more romantic than to the historian. The Rai Bahadur fully authenticates his statements and has ample references. He does not blindly statements and has ample references. He does not blindly historian, which if published in English, would have won historian, which if published in English, would have won historian, which if published in English, would have won historian, which if published in English, would have won historian, which if published in English, would have won historian, which if published in English, would have won historian, which if published in English, would have won historian, which if published in English, would have won historian.

## . निद्रमिक्त के हिन्ही पर हिन्ही के निद्रानों निद्रमिक्त क्या पड़ों की सम्मतियां

-एर्न-इशिलास (रहाइक क्षिड्सीतिक्स) सम्मासाम् मासामाइस प्रीएक् क्ष्य के कार्यसम्भात स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्यानक स्थानक स्

सिहिंदा -महारशी विद्वर पंडित महावीरतसादनी हिनेदी ——( ऋग्यादन)-सम्पादक )

'नगरिया स्थारिया प्रमित्न क्षेत्र स्थार है, संख्या १ में प्रिस्ट पुरा-निस्तेना स्थापिय रायबहादुर हीरालालाजी, ची. ए. जिस्तेन हें माना क्षेत्र अथ केवल इतिहास ही मही है वरन् रायपूराने का खासा

जी वहतिरी भूलें टॉड सरीकें कोज के इतिहास में प्रवेश कर गई थी, । एंक नाकत के के व्यंत्र अपना से किय मिला संविध के छो का कि कि एक है और वाप का वेटा और वेटे का वाप कैसे वना हिया गया और गुन्ह सीव जाति अपना प्राचीन इतिहास भारति कि रतूत से कहांत्रक भूल गई हिया गया है। इसके साथ ही यह भी वतला हिया गया है कि राजपूत एक हे हीरि महीं एडगीए ।क स्थिन डर डीएड एकी रिगीएड है के और उनकी क्या गति हुई, गुसवंश केंसे वढ़ा, हवंवधंन ने अपना साम्राच्य ारह नमामार छिर्न ।क रामिक कुब्र प्रसि नग्रक्त, काप , कामना हुआ निहरू और उसके युनानी साथी भारत में केले आहे. जोर चन्त्रमुत । ड्रे प्राप्ट प्रस्था में निक्तिकार करीही रू के फिर्फ प्रसीत नामनेत हि है। एड़ी 17क म्येड्फ्ड़ी भि कि कि। प्रदर्भ कर है विकार के क्रिय आहे. जादि का विन इदयपर पर अनापास जिन जाता है। इसके म्बासिमान, सेर वारता और वारानामा के पालिय के प्राप्त क्ष्मिमान अध्यायो के पहने से राजपूरों को पार्योन ग्रासन-पद्धि, युद्ध-प्राणाती, महा ""। है हमूल के लिकहार अधिक के कि है है । है भिर्म मिलाए उप मीप क्राप हुए पेह जिल्हा जान हो। वह पूर्व भारत भी पर इए शामरम उक जांह कि छिलिड़ किपड़ीह कि छि। हिन मान कही ह तक जीत राजवंशो का विस्तारपूर्वक वर्णन है, जिनमें "राजपूत जाति क भी बीध करा देता है। दूसरे और वीसरे अध्वायों में राजवूत जाति और जोर साथ ही साथ समाजिक, मोहिलिक, जारिक आहि व्यवस्थाओं का प्रथम अध्याप सार्ग राजपूराने का भूगोनसंबंधी दिन उपस्थित करता हैं पुथक् रजवाड़ी का विस्तार-पूर्वेक वर्षेन किया गया है। प्राहेशिक अंश का हिवे गये हैं। प्रहिशिक्त भाग मे चार अध्वाय हैं। रोप अध्वायों में पृथक् प्रस् है, एयी कि उसमें ज़िला और प्राहेशिक गज़ेशियर हो कि इक इ - 'स्ता राजपुताने का इतिहास' एक नवीन वर्ग का गर्जे-

उनका भी यथोचित निवारण कर दिया गया है।.... इस ग्रंथ की खुबी यह है कि कोई वात निना प्रमाण वतलाए नही

— ५९३१-०१-०१ ता देव , प्राचित स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस्टेस , स्टिस , स्ट

। फ्रीए कार कर्म कार्य का कार्य कि कि कि कि कि

—5=3१ होने, तेंनीति रीए १८ सिल्ट क्षेत्र क्षित्र (स्टाहर क्षित्र क्षेत्र क्षित्र क्षित्र क्षेत्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षेत्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षि

<sup>।</sup> डे फिक्स किंग्ड मड क्ली केंग्ड है एकी मार ने किंग्ड । इस किंग्ड किंग्ड केंग्ड । एं हार हारी प्रीएंड्रन्ड ग्रीह थेसे छंडा किलंसि ग्रीह गडगिर, नाइवि निष्टि निर्माह की है। एकी किए एक किए के अप अप है। एकी जान्नी निहन्स कि नहान १७६ किन्छ । छ के निश्च परिहेच्छे निन्निय क्र एर्फ भेरि की है।एकी क्रमी हिंडन्छ। है।एकी हडक हिल्ह हिलिसि

मिलाम ।क किन्द्र प्रमुख पहुंचा है, दूसरी और राजपूत कुन । मानीन मित्रास प्रनामाच करीहोर के नामुहार कि रहिए क्रम सिन्ही हैं है। इक्तिक कीर कर्नार सिठहुर में घरंसे के एवंहार मिनाए

। ई 15रूप छई भि धरंसे से कियू फरीस्र

## —४१-२-४१ शह द्रमुस् क्षाहर,

'सिहिति का हितिहास' । एड । छात्री । यह फिछ कि हि हि । साह

""जिन जिन स्थानो पर आप टॉड, विसेंट, स्मिथ थादि िमसा प्रथम काइ हमारे सामने हैं, अवश्य अत्यंत महत्व का मंथ है।

क्रियासकारों से सहमत नहीं हैं, वहां आपने प्रवस्त प्रमाणी-द्वारा व्यपने

। है एक्ती उक्र से मण्डे और राजहीं भी अहा कि हम

। है । भाइंद्र का गीरव बहाया है। किन्द्री मंद्र रिशास हुरेश । रिकाली में डि फ़िरिष्ट किड्र कि एपं सद्र शीम कि गित्रमाइतीर एतिग्राप पन्छ ति तंत्राच व । ई ज्ञाइवी पि के क्रियं क्तितरिह । है एक नाह केली एरं क्रियेग-एकि अस्ट केलीमि धिन्छम . .वास्तव में हिन्दी का सीमाय है कि उसमें भी अब इतिहास

'सोराष्ट्र' ( गुजराती ), राषापुर, ता० २-१-१६२६ —

धुमस्राप्त । मावास हिन्ही। तसिष्ट रकांग्रींग रहीं मान हिन्स्र प्र हे के सानपुरात में सान है अन्य अन्य हितहास आपार्थ है। के अने दुनिया भरता शत्रव असाथी अने प्रमाण ना पंचड नत् थी जहिर कर विक्षि किसि क्राफ़्ट कप्रि छ। इति क्राफ क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक्र कि । कि क्रिक किद्या किहार निवास किए स्टब्स स्थान स्थान है। स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स् . . डॉडना प प्रयत्न पद्धी शात्र सुधी राजपूताना नी इतिहास की है

ति निनाइनिमिली निनार । ई ांडर रिक क्छ निनाएन । मिर्फ िहार हें हो। अधि हें विदेश के एक रेमक फिर्फ हैं है। इस हैं होस्ट एक रेमकी म र्त ताम एम डिंग र इंडी एकम्प हाए मान हेमधिएमं माइनी निष्ट

ि होने सुन किये किया स्थाप साम्राती है। सिर्म सुन केये सिर्म सिर्म किये सिर्म सिर्म किये सिर्म सिर्म किये सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म सिर्म स

## .गुजरायी<sup>,</sup> ग्रुस्बई, ता० १४-३-१६२६—

फ्रहं ( प्रार्वियत) हमुणामर क्य मिलाइनी मिर्म-छाउनी ह छह हरून ह निधितद्यों निर्वेश साइतीइ कि क्षिप्रात के वैप्रता । हुं एकाह क्षिप्रत इक्र । राजपूरानानी इतिहासिषयक सामश्र तेशोशी केरलाय वर्षोथी एकन ब्राता है परन्तु राजपूताना इतिहासना तो एक प्रामाणिक निहान लेखाप ण्णेष्ट ह्माममम क्र प्रम हमसात गण्ड क्योंकिमीय हे (००१९ ०५ डाम भारतीय प्राचित जिम्माला महत्त्वपूर्ण तथा वर्षाच्या भंध भराएला 'चतुर्वेश हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' तरफथी पंडित श्रीने नेमना ामिड़ी शिषदार नामिड किराम रम् हार किये हैं। है हुर्फेट हुक्शिह क्रिक कछर्छ-छाउठीर कर्णामाय कर एए मिरिए हमी हमी एएएउ प्रकाश नांखने केखे परथी तेओओं नाम केवल भारतवर्षमांत्र नहीं किन्तु मिहास प्रमाधिक । विश्वास । विश्वास । विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास । रिल्यात के हिन्दी अनुवाद तथा तेमांने भूजो हमापनार हिन्द्री कि माधनार हतु-डॉड फ़र्नेक ,रिष्टां किही हिंदि हो हो है। इस हो है। इस हिंदि हो है। इस हो है। इस हो है। इस हो है। इस हो है कं एम्रोइ', 'भिमाम कि छाउठीड़ निमार कं पैघठग्राप', 'गुलामधीही निमाय कराववानी आवश्यकता तथी, कारण के भारतीय प्राचीन-निहास्त्री पिर्वास्त्रा गुजरातना इतिहास-प्रेमी विद्वास्त्रोते

। थिन उनके कियानम क्षा के हैं कि साम क्षा के दें रिफ नाथराज करा-डॉड किए एक क्षेत्रीय साइकी इ निश्विद्यों … .

। ऐस हेथ क्षिरिष्ठ फ़्रंक्र फ़्रेस क्रम १५५५ हि

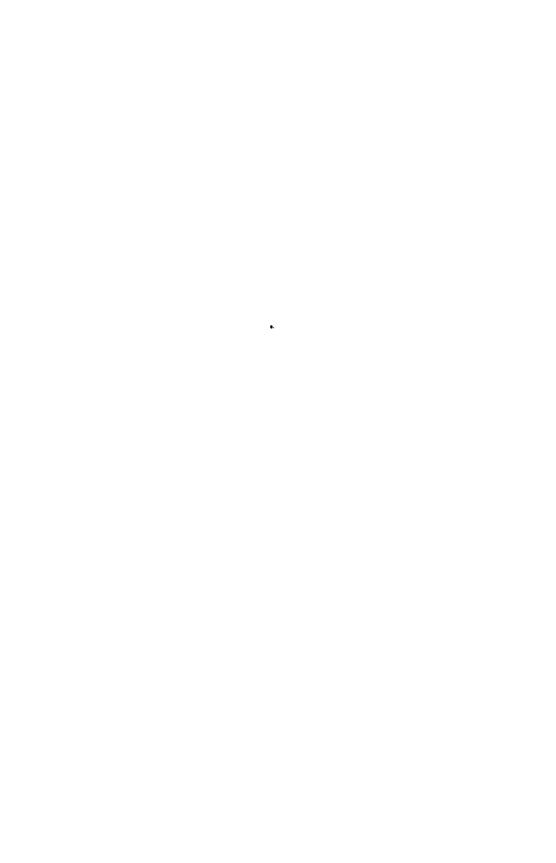